```
प्रकाशक
श्रीमन्त सेठ शितानराय लक्ष्मीचन्द्र,
जेन साहित्योद्दासक फड-कार्याज्य
अन्यन्तर्ती ( वसर )
```

सुदर-टी एम् पाटील, मैनेजर गुरुवनी दिगिम प्रेम, अमग्रवती (बग्रर)

### THE

# **ŞAŢKHAŅ**PĀGAMA

01

# PUSPADANTA AND BHÜTABALI

RITH

THE COMMENTALLY BUSINESS OF CIPALING

VOL II

# SATPRARUPANA

1 30, 1

with introduction transition not a and in ? ;;

£

HIRALAL JAIN M 4, 16, 1

(al Elicetral Service him, Florand ( ) Amrast.

455 TED ( )

Panist Phool handra

I milit Hirafal S Illiants Six to Natural at

BLFP et Ara st F

Lan ist Devakinandana Salih mta Shritti Dr A N Upadhye

Pr ster 1

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jakana a I damaka bib.

AMRAOTI : lerri

1940

Pri e rupces ten only

Shrimant Seth Shi abrai Laxmi handea

Juna Sai (pa i jing abe i ji hana a

ABIRAOTI (i tar)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विषय सृची                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| विन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |
| मार पंपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रष्ट क                    |          |
| प्रस्तारक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १-३ - बगस्य धामाग्र क     |          |
| प्रथवा सर्वायना (अंग्रेजास)<br>नाष्ट्रप्याय सनिव रामनवाणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |          |
| 1 (/23 mm.) [8mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-14 cala                 | دة ستعوب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 Filtrick 1            | n        |
| वे वर्गणास्त्र (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 & HELLIAN IL            | •        |
| , प्रवासीमा वाहर साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SF MEISTEAN               |          |
| र वर्गाणा मान्य पर्वताकां ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a tilumas                 |          |
| भारका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O BAINI OLD SAME OF       | ,        |
| संगानका स्वाचित्रका स्व<br>इ. प्रमानकामाणिका पुरुषका स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [180.mm                   | ٠        |
| गुडावद्यास प्रक्रिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 44 E1 E-                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e or o hid for a leatered |          |
| व्याप्ति ।यनव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -742                      |          |
| प्रता भार प्राप्त कर क<br>गर्म भार प्राप्त कर क<br>गर्म भार जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** * * * <sub>* ~ (</sub> |          |
| The date to the control of the contr | Y = 10 1 7                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                       |          |
| ECHIPALL A CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |

# माक् कथक

आंवरङमिद्धात प्रथम विभागक्षे प्रकाशित हानम हम ना आसा दी, उन बाने पूर्ति हुई। इमें यह प्रकट करते हुए अलात हम और सताम है कि मूर्रीआ की हुई शाक्षाकार ओर पुस्तकारार प्रतियोंक वहा पहुचनक उन्हें निमानम किंगज श्रदस निकाला गया, युतपूजन किया गया और सभा वी गई, जिसमें पट्टाक प्रमुख सा निह्यानोहारा हमारी संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन व्यवस्थान। नदुन प्रशासा की गर मत प्रगट किया गया कि आगे इस सम्पादन कार्वमें बहाकी मूछ प्रतिमे मिटानका सु जाना चाहिये, नहीं ता हीनासणीय वर्मका यथ होगा। यह सभा म्डनिंग मटक मह श्री चारजीति पटिताचार्यजयके ही समापति जमें हुई थी।

उक्त समारभक्ते प्रधात् स्वयः भगरकतीने अपना अभिप्रायः हर्ने मूचिन रिया जीर मिटानकी व्यवस्थादिक छिपे हमें वहा आनेके छिव आमित्रन किया। इसा बीच गोप्मउस्साम महामस्तरामिपकरा हुनस्तर आ उपस्थित हुआ। ययपि र्युष्ट्या न टानेके वासण हम उ महोत्तममें सम्मिटित दोनेक टिये नटा जा सके, जित्त हमारे कायमें अभिरोचि राग्ने अर सहाय-पट्चानेमोट अनेक श्रीमान् और धामान् वहा पहुच आर उनमेंसे कुउने मडीदी जान्तर सप्ताः महारवदक्ती मी प्रतिलिपि करासर प्रकाशित करानके लिय महारक्तना न पर्चोकी अनुमित प्रात वर छो । समयाचिन उदारता और सद्वाननाने छिये मृहन्द्रि महका अनिनास नम अभिनाननाय हैं आर उस दिशाम प्रयत्न उस्तवार सञ्जन भी धायगद्दे पात्र हैं। अब हम उस सम्बर्ग पत व्यवहार नर रहे ह, आर यदि सन हीते गए मिल सनी, जिनन लिय हम प्रयनशाल है, ता हम साम्र ही महीन्द्राना समस्त उत्तरादि अतोङी प्रतियोक्षी (पाटास्टाट मसान या माइना रिल्मिम महीत होग ) प्रतिलिपिया स्पास्त अपरा नमः चिरमायी उद्धाः स्तम् मग्राग्यूत है। नक्ता । इस महान् रावक ारव समस्त रावछ आर साहित्यवमा सञ्जाहि सन्तुन्ति अतः त्रिया मरः संभावनारः। आर्रायक्ता ६, निमरं चित्र हम समानमा रा आलान राजः ।

म म विभागका प्रकाशिना मुक्त के नक्षार्थ भा के ९३४ का किया है । ती विभाग स रीर आरु माम हुए है। जन अ प्रशास्त्र ज्ञिलाय शिमायर। संगा ज्ञिसमारन है हर महन ना प्र टा रहा है, वर्षात कावन किनास्या अनक व्याध्यन हानी रचना । म सक्चनामे सम वर्ष सङ्ग्रवन अंग रेगा प्राणा उत्त है अध्यक्षण किराहरता है। याद समय अनुक्रूण 

इस वलाक सांज्यों भे देवन सन्पा प्रस्त न प्रता देश है, अर्थ



इस निभागके सहो नमें भा हम अमराना जिनमी राक्ती प्रनिक्त आपके सिद्धात भन्न तथा कारजाके महाचीकामचर्याधमकी प्रनियोग हाम मिन्ता रहा तथा महारत पुरकी प्रनिक्ते जो हुउ पाठमेद पहुँचेने नोट ये उनसे उपन स्टाया गया है। अनुन्द प्रन सन प्रनियों के अभिकारियों के हम अनुगृहीत हैं।

थाम'त सेठ छश्मीचद्रचा और जैन साहिलोद्वारक एउसी उस्ट कमेराके जय सर सदस्योंका इस कार्यको प्रगतिशीछ जनाये रानेमें पूरा उसाह है, और इस कारण हमें ज्यान्याने किसी निशेष कठिनाईका अनुसन नहीं हुआ, निक्क आगे सरज्जारी पूरी आणा है।

यरोपीय महासमर्क कारण इस राडके ठिये यपेष्ट कागज आदिश प्रवन वालेंगे वडी कटिवाई उपस्थित हुई, निसकी हरू करनेंगे हमारे निरत्तर सहायक पढ़ित नाष्ट्राणनी प्रेमीना हमपर बहुत उपकार है।

मसाहित्यती कर करनेनाले ममंत्र पारकोंने प्रथम निल्दान जो खागन किया है और उसके लिये हमारी ओर जो प्रशस्ति मान व्यक्त किये हैं, उसके लिये हम उनकी गुणमाहन्ताने इतन हैं। पर हम यह पिर भी व्यक्त कर देते हैं कि इस महान् कार्टन कार्यने यदि हमें सन्वस्त इट सम्बन्ता मिल रही है तो उसना श्रेय हमें नहीं, किन्तु समानकी उसा स्त्राप्ता और समयनी प्रेरणाको है जो उचित काल्में उचित कार्य किमी न किसीसे कहा लेती है। इस सम्वप्रेम हमारी तो, महानि काल्दासके सन्दोंने, यही पारणा है कि ——

> निष्या त कमसु महत्त्वरि यश्चियोश्याः सम्मावनागुणमेनेहि तमीश्वराणाम् । कि वा मविष्यदृष्णस्त्रमसा विभेता त वेष्महम्बद्धिणोः प्रति नाकरित्यन् ॥

निंग एटाई बाटेन, समराम्बा १पाणाश्व

द्दीरालाल जैन

# प्रस्तावना



# INTRODUCTION

# Age of the pulm leaf manuscript of Dhavala

In the introde of the left we had emperical that the palm but mann of Discontinuous of the total weather than that the palm total mann than the contract the palm total manner. of Prival for mind at their war at feet the or are him her? Serve of the feet for t are now in a foods in (). Our water more sight on the subject of the image of the collection of the subject of the image of the collection of the subject of the image of the collection of the In the three of the following states the chip had we took some text which is the three of the following the states the following the states of of an reconstructed is 16 three very sin Acades e in 161 y 17 hand is Anthon Angles of the Principles the Linux and Andrean its respectively. The retailors & according three potentials and there is a long that they are I latter with the lockers. in I found ment the latter int there in 1 (on) that they are I leated to the first they are I leated to the found to the real tank for the latter than 1 and a found to the real tank for the latter than 1 and a found to the real tank for the latter than 1 and a found to the real tank for the latter than 1 and a found to the real tank for the latter than 1 and of the sam induce special in the vision Relation from No. 40 (14) as successful a few first and a function and for the role of a foretises used for them at both the fire's line materifold also tells us that the foreign fells, at 15 the 121 into 1 a of D virtue a large of the land also tells us that the foreign fells and a manager of a kinn letting 1. Hinter 2. Sample blocks. furthere left had to the full interface of the full interface of the full to the full interface of the full in mann, a which has owned amount effect, has belon to United Statistically Institute and United Statistically and the points of the points of Palaman has a leablicandes who I see all the seed of the seed is at 10 has been the author of a constraint nork of the file has author of a constraint nork of the file has author of franchisms in transfer and files to an author of franchisms in transfer and files to a file has a file and files to a file author of the fil in Hentict with the earlier of fer negationals introduced by the first and the first a from the distribution is not falled but the fine order is also the third feweration and there are find that are those who describes to inscription. for an 1 Automata and there we find there will then with them who according to inscription of 3 (13) attempt house in 1103 ( D. The same had succeeded in marryling was Ma house had been been to North, he common had succeeded in the form of North, he common had succeeded in the first had been to the form of the form o yo 19 (13) attitud fiested in 1650 t. D. The immediale secretary of Automote in the Control of Automote in the Control of Automote in the Control of Automote in A Alon west Ma, Janua is a long by discis of highest as a few start first also found mention from 1800 and 1800 a In the Nakrabar I with in critical of he hiper as a location of the village large la Can left hits A take whom the for we mentions from 110 th 11 to the D. Taking all a constitution are my set by a new than the persons mentioned all the constitutions of the constitution and the cons Deep record into on it ratios we may say be noted that the persons wented in the sufficient plant is a lit downth i trobably farm, the electric cutty A D The contract in the sufficient is the many of the many and the sufficient is the sufficient to the sufficient in the sufficient is the sufficient to the sufficient in the sufficient

The Sufferting of A at the month of probably large, the elements enter A D. The standard for the following large of the color of the standard for the color of th Adaptive verse being living by the interpolations of the with may brice be a living of the District of the Dis about the you !

The let a let define the active by the let W be a let subject the form a fiful factor the self-triple of the form of th and the haras  $j \in n_2$  ,  $j \in n_2$  , jNATE MALE TO THE TABLE TO THE T

contents is found in the literature of both the arts. Tig Digsmi sea work St. ! gama of Puspadanta and Bhutabih as well as keelya dalmli of Granding kie gama of cuspaganta and production as well as the product of the constitution of the co claimen to no unrecess season upon it as well, to the first content of the most important James Center of the most important James Center of large leading. the portions that have been preserve!

The Ditthird Is was dist I I into five parts Parkamina Sotts I Primage International way many construction for a measure and an Anna many fire and Anna me its and its and a manager in it and in manager in the angular and an income an income and an income an income and an income and an income and an income and an income an income an income and an income an income and an income an income an income and an income an income analysis and an income an income an income analysis and an income analysis and an income an income analysis and an income analysis and an income an income analysis and an in in the abore out r the two echools lifter entirity in the matter of the entered. to the above our case and a second of the first part larikamma. The D<sub>0</sub> amburas name for laminition of the amount of the drat part larianning the in any annual value of the draw that the countries and the state of the state t is seen Semas runely Sellin Maneer Luthe O this Unampaigne 1942 at 1945 there a come a comp prime a company a control of some control of the control of t Mingapy 3 m Fallhapaj 3 m Attapaj 3 m I alli arma 173 am Aeribum Mangapayani (antinajayanin atterprayanin tangama afayanin Aranasini Baganam Daganam Figuram bankhani hirim Palagaha (imaterpala And And witten and Sold hwatter The nature of the and of matter of these agano isano isanti aritani anti olu in viattani tao intur i tao ani jet mateti oli tao in tho ithat han i aro quito is surou ten in instatry and instantial amount amount and the state in remarkable about the Steftmbara subdivision that the first six disagons of I inkamma semanance mode and the secondaries with the James which rec gave I for \ajsa at while are sun as so in accordance what are water value are given a fur again many the estath was an addition of the Ajarkas who recognish three firs or types It appears from this that the Aprila sient-point has also accomplate in the faint Agrina and that at one time the Jamas recognised only four instead of seven Najar

The second division of Ditthis VI; was Sutta which according to the Digitalthe occurs arrived to another was contained according to their own ideas and secondly with the philo.of hical theories of others such as Terriji Nijatruli secondly with the punked mean encourse of others such as acreating a part of earlies the like in a formula of with h Salinaniana nou into the Anny and speak of elonitor, the interior of succession they say the names have been forgotten. The Speaking large mention themselves. they say the names have been presented the executivities mention various and from out that they may be stilled according to four various. much thomas or out a mar point out that they may be student accurate, or other mannely Chinnacheda Achiannelle la Trik and Catarka of which the first and the famely Cummacaeus acumarene is that and Catabas of which in markaus while the second and the thri are abpled by the Afrikas. In this way but sames wine the second and the third at a solve. by the springs of this way butta is at an in 1) the ending of the Unitary at an in 1) the ending of the Unitary at an in 1) the ending of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the surface of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) the end of the Unitary at an in 1) remarkal le

I dhaman ga livisim of Ditthivada according to the Desambiers, I als with Paurim accounts to must relief to the Common of Ditthing in accounts to must relief to the Common of District Annual and Substitution of the Common of the Common of Substitution of the Common of C there is an ensure a considered of the first and the first and and the first and and the first and and the first and an interest and the first and an interest the trivalination of a constraint of cutto with the the set Am had the the account of

I using parasa the most important living in f. Durthy via i caus its foreteen I united has a united and a united and the estimated with the estimated with the estimated with the estimated with the estimated without the control of the estimated without of the estimated without the estimated without

TitlAmblaria, There is no substituted diff reace in the name of its first one of the former of the f Attinguality forms in an anisotherial difference in the atmospheric following of the Durise in Party in the Distance in the atmospheric following actual that the abstract, Party in the Distance in the St. Market in the Atlanta and Atl top contents of top state of 1917s to 150 D'amoura and 150 N 100 the of the of the office of the off on them charge that the contents full a in this Addition to seath in the other binds there is also according to the Addition to seath in the contents of the c Dis other while there is also some difference in 17 effect (unmose of pairs), and the second of the I velich I did to Thirstoff a. Bulli schools acted that a single state of the schools are supplied to t while o here stopped at the tenth I days.

of Placon Anno as or Prills and note that I have in a way spore true and successful the family limits and the family of the of practice and one of a transmission for the container of Annual of Annual

The fifth and the fact distance of Datthirth is Colt who is according to the transfer of the control of the con Dominian school dealt with the seconder pertaining to fall that the Coll Will have 110 to 10. Angular are sensor deals with the sciences pertaining to late with a plays in a summariant and a summariant shapen Jano Other across has no account of the cultural to the expect that the partial and that the resource as the first factor and that the resource as the first factor across the control of the cultural factor. appen laxes or the little four Poisses and that the grounder was to all it reprint the state of the little was absent to the little was absent to all it reprint the state of the little was absent to all it reprint the state of the little was absent to a little was a state of the little was a state of th for them was thought nonessary

The Parties are and it have been destind that lattice and an in the state of the st abilitided into the same and finite bear disting into latting and same latting book loops to an into a latting and same and the same an Obdited into temps I shake the total number evering to an including the shape the state of the harmonic transfer and including the shape the state of the harmonic transfer and the shape sufferementer has be a liberated with all its twentyl or All have in the consistency of the terminal of the consistency of the Alkhandelgeling was one of the 200 labe to include in the small between the hard of the ha Attendarly the has type I ship to of Gone theracrys at them for a new common and an home control of the first a Marija to the company of the common and an home control of the common and an home control of the common and an incommon and an and any set matter to the found in the frequency for the form of t

# 5 Subject-matter, language and style

If is a dame is entirely decided to the second cut in delete 12 124 un for different states of grinting all anomal and that reading of the same of grinting all anomal and that reading on the same of grinting all anomal and that reading on the same of grinting all anomals and that reading on the same of grinting all anomals and that reading on the same of grinting all anomals and the same of grinting and grinting and grinting anomals are same of grinting and grinting and grinting and grinting anomals are same of grinting and grinting and grinting and grinting and grinting anomals are same of grinting and extreme above is fitting a stange on it all their father con in the control of the control o any existence which has already been full will man a new way in the from the formula Survey file commentary through in the formula Survey full commentary through the formula to the full file commentary through the full file formula survey full file for full Justine directions of the first of the commentary time on a first the first of the fifth of the first of the the stream at here; own will be the law into the art of the art of the stream of the s the subject under the store for the store fo to still a matter from the same in the control of the same in the control of the same in the control of the con Il ha Il dat ill tom ca

I TOTAL A A A CO WILL THE TOTAL TOTA ٠.,

of the soul qualities words have frequently been used with at inflections. In fix abbreviated forms with data we also met with all over in the Man future the Man used by us were not uniform on the point, we preferred to give the fuller forms and have also taken the liberty to complete the enumerations where constrouts in the Man were obvious. But we have not attempted to make the words inflected for fear of changing the entire character of the authors style which is so natural in its own way under the circumstances.

The number of older verses found quoted in this volume is thirteen all in Prakit One of them (No 2.8 on page 788) is said to have been taken from Publia a work which is otherwise makeour.

As before I have, in this brief survey, avoided d tails which the interested reader would find in the High templation

# १ ताडपत्रीय प्रतिके लेखनकालका निर्णय

## मत्यम्बपणारे अन्तकी प्रशस्ति

धवछ सिद्धान्तकी प्राप्त इस्तिलिमिन प्रतियोंने सद्यरूपणा विवरणके अन्तमें निम्न कनारी पाठ पाया जाता है'—

प्रताराज्ञ का विश्व के स्व मृत्युपित स्वाति कुळ्यत्रवर्धका ज्ञानीत्रकावण्यात्रकां स्वत्यात्रमावनद् वावन्योगिवियोग वावविय विकास क्षेत्रका विद्यास्त्र स्वत्य का विद्यास्त्र स्वत्य स्वत्

मैंने यह कनाडी पाठ अपने सहस्यागी किन बाहर ए एन् उपाप्पाय प्रोनेसर पत्राचम बाठेज कोतहासुर, जिनकी मानुभाषा भी बनाडी है, के पास सरोपनार्थ मेजा था। उन्होंने बहु कार्य अपने बाठेज के बनाडी भाषोंक प्रोश्चस औ के जा कुरनगर महोस्पके हाय क्या कर से पाम भेजनेनी हम की। इसकरार जो संगीवित बनाडी पाठ और उसका बनुगर हुने प्राप्त हुआ, वह निम प्रकार है। पाठक देखेंगे कि उक्त पाठ पासे निम्न बनाडी पप सुमगोपित-वर निमालनेंस सरोपकोंने कितना अधिक परिश्चन किया है।

> सवरपोर्डमावनेय पावनभोगनियोग (वाणि ) वा क्षतिय विवयुत्तियोशिक स्थ (वि ग्राह माहती) गरू-य तथ्य ग्राह अनुरावक्षणोभित्रपुद्धायादिनि द्वारुमुनिद्धवर्षुद्वयुष्टिवरहमहत्रस् हि ३ है

मञ्जामाञ्चरस्तुमान्याधिय वृद्धि चत्रनव बा-कृतिय विक्रवश्चित्रसम्बद्धशुभ्धान्त्रस्तरी-कांत्रसागरविकमन कुलभूषणदिव्यसम्बद्ध बालमुनीन्त्रस्त्वेवयणोव्यक्षमान्तर्थिकसम्बद्धः ॥ ३ व

र मात्र प्रीमोर्ने इव मारिन्में बनेक पारमेर पाने मात्र है। यह या वहाग्याहरी में के बहुरहर पात्र तथा प्रशास दिवादा दिशास देवे मेहित मेहित किशाना च उन्तरिकारी हम्माद हमा कहा है। हका। देवाह पात्र के मारिने मा मेहित पात्र पात्र हो है। निष्मेत दिवेशन है। व वश्नास्त्र हा इ पर्योग्यनवर्ष्य। प्रमाह्य १ दिन्दहमा। व टोवेटस्टरसेने। च बहरहरू। 2

सनतहारण्डायमणिमधील दिनाँद दिगक बी य तकेददु सिक नियमगठनोदिनवेडगोपदा इ तबे बतु सम्मुणिदे सधील कुण्याद्भदेवस बोजनुर्ने प्रसीदनयभोग्डस्यनमहार्थनस्वम् ॥ ३ ॥

इम्मा निदीने संचनुत्ताद इस इसप्रभार करते हैं--

₹

.

भीतमनिद् मिद्रान्तमुनोत्त्रस्यी चात्रमाता उदय विद्वारण्या कुमुदिनी साहरा महत र 1 वे प्रान्त कारते सनन सुरोमिन थे, तथा उनके मनमे निरतर शास मासना अर राज्य पुण-नेत्रने निम्म स्त्रमानी देवीरा निराम होनेसे वे सहज ही सुदर शरीरके अधिकार साहरेदें।

3

कार के राम कुलभूषा मिद्रान्तमुनी द्र अपने अनित स्थान उपाउ होनेते कार उपार राम राम साम भीत और सहमुगीके समुद्रने वापनेने वे पारके समान दे, जार राम देवर किलानी वापी परंपका (के विवास) से मर्बपुत विद्यासुद्रायक हरकारण कार राम परंपका का स्थापना सा।

भीति तमा जनसङ्ग्राह महानिम्मानिष्ट्रशा उद्भाव जानानिष्टि समान मा । किल्ला बार्च ने कार्य ने कार्य कार्यवाद्या, दिनोदिन शिनिमान् और निममना होने की देनों किल्लाहरू बान्नों निवास कमदवशा द्यारमा । यह सन्वारित ही बामदेवते कार्यक कार्यका कार्यों ।

हणकर हर जैन कर रै। एसकी प्रश्नित क्षका प्रसादि निवानमुनीके कुरुक्त जिल्लानीन केर करवाज जिल्लानुनीको शिला, सुदि और सामिकी प्रशा केरो है। १९ जरून रूप जिल्ला सम्बाद सम्बद्ध प्रशासन या उसकी प्रतिस सिमी प्रश्निक कर स्थाप कर का उने रहे हुए। अस्ति इन बन्ने ही उनक्षार हिए आया शांत बन्ना करवाक क्षण्यक करी हुन।

कारिन्द्र कर १ जर में ताब द सबर गाउ अव है। पर सब अद इस हो पर्योग्य कर जाते है। या जो प्रदेश है के है कि कि कि या पी पर्योग कर र जाते के के सूर्य जात्र हुए है। हिस्स गाउ के १९४१ में हमर स्वर्ध प्रदेश के जात्र र स्वर्ध हुए हैं के कि प्राप्त प्रदर्भ से सीमार्थ शिष्य बुटभूषण और उनके शिष्य बुटच दका भी उद्देग पाया जाता है। वह उद्देश इसप्रकार है-

अविद्रवणीतिकपामनर्स्त स्वाह्मीन्यकाष्ट्योऽप्रति वस्त्र एके । वैसारदेवयाविद्यार्थीयक्ष्मीयम् स्वाह्म स

यहा प्रभावि, वृज्यभूग्य और दुष्टवप्रते यीच ग्रम शिष्य प्राप्याश रण्ड उद्वेग है। प्रभाविमा सेह्रान्तिक ज्ञाननिषि और सभीर वहा है। पुज्यभूग्यनो चारिनायांनिजि नीर सिंह्रा तास्त्रीपारम, तथा कुड्यप्रशे विनेष, सद्दृष्ट और सिंह्राविच्यानिष्ठि वहा है। इस प्रथम और हा निरायणंस उन्ते भग्रा-मिनेक अपनीन प्रशिक्त ग्रीनिक मुनियोंसे अभिन्न होग्ये कीई सदद नहीं रत्ना। सिल्लिंग्द्राण प्रध्यादिक ग्रामीम हत्ना और विशय जाना वाना है ति व अविकास य अवाद वर्णान्द्रिक सरकार होनेसे वृद्धे शहर बाहून माल्यमें वे हाजित होगये पे और इसिंग्य यो भारदेवनी भी वहलते थे। तथा यह भी जाना जाता है नि उनके प्रमु और शिष्ट प्रभाव्य स्व जो हान्द्रामार्ग्यहमास्य अग्र प्रशित तर्वन्यवस्त्र थे।

इसं तिलाल्यामे इन मुनियों से सर गण तथा लोग पीटेगी बुट और युद्ध परप्ता मा भाज हो जाता है। ल्यामें भीतमादि, भदमहु और उनसे दिग्य पदानुष्य पथान् उसी अन्यवसे हुए प्रधनिद, सुन्दबु द, उमास्वानि मृद्धिक्य, उनसे तिग्य पदामिए, उसी आवार्षे परम्यामें समात्रवद, विर देवनी द निम्हे दृद्धिक्य और विर अन्यवसे उत्तरियों पथान् वहा गया है कि उक्त मुनीन सामात्रिके उपान परोताले मुन्यवसे विर निद्यान और उसने देवीला नामना प्रभद हा गया। इस गया मेरा माराच पानिक प्रसिद्ध पुनि हुए। व गोस्टरेगम अधिद वि । किन्तु निर्मा काल परा सामात्रिक प्रमानित होता उदीन दौना परान वर्ति है। उनने दिवान वीमायुद्ध जी द्वान परिन है सेना परानिद सेना परानित होता विष्य सीमत्र वैशास्य परानित है। विषय सीमत् वैशास्य सीमाय पुना निर्मा विराणा तर्गन देवीला कीमें सिद्ध होते हैं।

केतमें प्रानित, कुलभूषण और कुलचात्रसे आगेओ परम्पाका बण्य शमप्रकार रिफ गया है ----

बुल्ब इंटेबरे िष्य मापन्ति मृति हुए, जिट्टोन कोल्यापुर (काट्सापु) में हैफ स्थापित निया। वे भी राह्य तामक्यारणामी और बारिलबक्टेबर दे, तथा उनके ब्रावक स्थित

सामत केदार नाकरस, सामत निम्पदेव और सामत कामदेव। मापनिदेके निम्प हुए-गडविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापनि मात थे, व दूमी शिष्य मानुसीन और देवसीर्नि ।

गडविमुक्तदेवके संधर्म भूतकीर्ति वैविवमुनि थे, जि होने विहानोंको मी चनकत करनेगड अनुलोम-प्रतिलोम काज्य राजन-पाडनीयकी रचना करके निर्मेट कीर्नि प्रान की की

श्रीर देवेन्द्र जैसे विपक्ष वादियोंको परास्त किया या । श्रुतकानिकी प्रशासके वे दोनों पय कताडी काव्य पम्परामायणमें भी पाये जाते हैं। विपन्न मैद्धात्रिकमे समय है उन्हीं देने उसे

नि वि० स०

तात्पर्य

284

2

पर्गडागमञी प्रस्तावना

```
इमारसी गुड़बिन्छ
                            日本品(1944
                         ( ३१४) प्राप्तावे )
                             17mg12
                          (उत्र पथा)
                    देवचित्र, शिलाम्बुडि श्राप्ताः
                         ( TAT TET )
                             812.12
            ( दार प्रथम् स्थार, महिसान दर्शानारे )
                            ग उप्पाप
                           देशक देशी
                        पद्मनिद् व ।मारदेव
                                                 प्रमाय उ
         गपन दिस्ति ( ब त्यारधेर )
                          धनस्थान
                                       मनरेनदि देवचंत्र, मापनदि
                                       वैतियदेव, देवसीर्ति ए दे क शिष्य
                                      गुमचद वे दे, समचद ते देव
 भाउराजि
                        देवनीर्त
अर प्रथ यह दररिवन होना है कि वक्त प्रध्नान्दि आदि आचार्य किस बाल्में उत्पन
```

वर प्रभार कर तारवा दांगा है। का वात प्रभार वाद आया प्रशास वावना उपने हुए हैं। वर्गुव निवार्यमें उन्हांन कुछ नहीं पाया जाता। नियु बर्ग वह लेवा गय प्रभार कर के लिए हैं। कि सहामहाजा प्रभार के कि सहामहाजा प्रभार के लिए हैं। कि सहामहाजा प्रभार के लिए हैं। कि सहामहाजा प्रभार कि कि है। वर्षी अपने गुरुको पुरेन कराम पा, तथा, दिनावपुर्व एक दानगाल स्थारित की थी। वर्षी अपने गुरुको परिण दिनकों दिए महाच्या सामित की स्थापन स्थापन सामित की सामित की सामित की सामित की सामित की सामित कर की सिवार की सामित कर की सिवार की सामित कर की सामित कर की सिवार की सिवार



सानारिके मय मार्गके जनसम् जिली गई है। इन्हों अत्रियोंक्षेते कहीं एक और वहीं होके महास्थामक पव धरणश्री प्रतियें और भी भीच बीधमें पाय जाते हैं जिनका परिचय ससबह आगे पपायसर देनेवर प्रपत्त किया जायसा।

# घवलाके अन्तकी प्रशास्ति

प विज्ञीकी तारप्रजीय प्रतिके प्रसागे हमारी हिष्ट रंगांजर धवटाको प्राप्त प्रतियोक्षे स्व तमें पायी जार्गेजारी प्रशत्ति पर गानी है। प्रज्ञाके पत्रके घवटाकार बीरसेसाचायसे सम्बय् सर्वेगांडी ये नो गायाए पार जाती है जिननो हम प्रयम मागमें प्रजारित कर चुके हैं। उन गायाओंक प्रधात् शिर छन्धी प्रशस्ति पार जाता है, जिनके बताडी क्या दूर्येक प्रो हुरसगर व प्रो जरायाय हारा बडे एरिसमें सुराधित किये गये हैं।

ŧ

शः इम्रक्षति नाः र्वनेषपानुतिक्तिः सद्धाः विभिन्ने , भागा सबद्धां पद वीभदिवसनिक्षिः स् सनस्तुत्रवातः । यो दपः विश्वविद्यानिधितिने वात्रीव महामद्दरस्वयः , सः श्रीमान् वीसमा वयति बस्मवः शुरुभिन्न त्रहारः ॥ १ ॥

धीलारिवाममहिमिष्टविजयणीरभिरिजिएर्ट्ड चानारमांवमूणनिनंगतः भूकदेव वेसहेयरे भूत्रभाद्गीन्दृश्यभीत्रस्वरद्वत्रमाणार्थक्य [यिवेलिले [?]] माण्यभीत्रक्व हिन्तस्विभिगणमञ्जेद्व मुख्यम्बादिस्तान्यस् [१८६६ण (१]] माण्यभाद् विनाविकायस्तित्रि दुष्ट्वत्रस्वायः । भवस्थ्यः यूव्यस्तित्रद्विकायस्यस्यस्यस्य रेव्यस्य पूर्वस्थान्यस्य (तिस्वकारिकायस्यम्बाद्यस्य स्वितंत्रस्यान्यि यूव्यस्तित्रम्यान्यस्यस्यस्य रेव्यस्य पूर्वस्थान्यस्य (तिस्वकारिकायस्योग्यनिकार्यस्यानिकार्यस्यान्यिक् यिव्यस्तित्रस्य स्वत्यस्यस्यस्य स्वतंत्रः विद्वार्यात्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्

१ अ वन्मि बार्वीदियसमिति देश पर है।

इन्द्र गरदर बेट् दिगल् पुदिनुदु देभेदमेशाठेनिय जमदाका नानित्र दामनन्दिभिद्धा वरेगर वरम्भिराज्याधिगततत्त्वर् ।

ााठतेवेशिक जनायाद् विरोणिमद्व रै निग्दर् । हवाठतेवकार्यन परमामगार्गिद्व नेया व विदित्त ॥ नावत [िम्तरा (१)] देन [वाय रै] विनेद्वर्यस्ति हिम्तरा (१)] देन [वाय रै] विनेद्वर्यस्ति हिम्तरा (१)] देन विकासिकार्यस्ति विपालकार्यस्ति विपालकार्यस्ति हिम्तरा । श्रीवरामद्वित वपमान स्त्रीपर्देवर्रिय स्त्रामदाद्वरा । श्रीवरामद्वितप्रस्तरोप्तेनगर्द्द् सस्यारिदेवर्ष्ट श्रीपरद्वर ॥ स्वलमेर प्रहित्तवद्वर्याववकार्यस्त्री स्त्री स्

तन मनक ' कशां उमदोदत नगा विचन-। नमनेनल जितलमने १ | तेमिचा उमलधारिदेव ( रतरेयेन १ | ॥

सुत्रपर [बलिधिने ?] मेरवलोमंतु द्वित्सुबुदिस्ड निदेशेमगुलिक्षुबुदिस्ड वागिल क्रिकेरे पुत्रुदिस गुवदिस्त (महानुत्रु) नेरे [कोण ?] बणियसल् गुणगणावस्थि मरूपारिदेवर ॥

आमरुपारिवस्त्रिम्तुरुपर शिष्यरोऽप्रगण्यर्शिमहित [धरायगुव?] विवस्यायद्राधरे से समान मायामद्विजननगरि दुमरीचिगऽद्र (दि?) या धी नेमिच उकार्तिमुनिनायस्राच गरित्रहर्तियँ वि मरुपारिवैसिर । बेटागिट्ट जिने उदाायन मुख निमरुमागि सचमीगर् । बेटागिद्वद् चाउकीर्तमहारकीं वि

> बेळगुव क्रांतिबटिके छूनुष्यमुषारमपूर्णमृतयो ब्रुबेळेद्रसळ पोद्द सितबोजनसागिरे चाजनद्रम ॥ तळेतु जन सनगोळे दिगतर विकसितो— व्यक्तमुस्य द्वकीतमृतिनाधरिदे विश्वधासिवधरो ॥

् पवित्र !) असर्विरणारावीयणद्रश्रीतमृत्रीत्रसातीवयाँववश्रीत्वगङ् मृतिशृद्यविवादराः गांत्रपारः तिथ्यागद्यायणवित्रिद्धान्वदेवरिदं जित्रागमवाध्यरात्मादर्शे । इरावुदरिदंदिव्धिष्ट्यः विद्यान्त्रपारियः चळ्वपर्रेद्धानो पुलिक्षुवनन् दिवाहरणदिविद्यानदेवरातिलागामसक्तामान्त्रावन् वर्षाच्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने सिक्षेद्रायाद् द्याण्यावयात्र सम्बन्धित्रपार्थाने सिक्षेद्रायाद् द्याण्यावयात्र सम्बन्धित्रपार्थाने सिक्षेद्रायाद् द्याण्यावयात्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थान्त्रपार्थाने स्वाद्यान्त्रपार्थाने स्वाद्यानिक्ष्यः स्वाद्यानिक्ष्यः स्वाद्यानिक्षयः स्वाद्यानिक्ययः स्वाद्यानिक्षयः स्वाद्यानिक्षयः स्वाद्यानिक्ययः स्वाद्यानि

भरेमुमद्दारम् छीडिकद्वाठेवनान्द्र केतवागितः । वस्यद्र आनुबस्त्रमित्रभागिरपागद् भष्यनीम्मेषु ॥ वस्मिद्कुक्ट्रम्मक सालद् गानिभुक्तृतिव । सस्यद्रभादुअस्त्रप्रमित्र मळ्यारिद्वरः ॥ अवस्यानिव्यद्

र् अप्तः सागमनात्वस्यम्बद्धावदायस्यम् ६थयात् सामळचारिद्वयमिन पुत्र पवित्रा सुवि ।

र ज प्राप्ते दर्श स्टटराच्य ध्यापाउ है। २ इ. प्राप्ते दुरायण्डराच्याच्या १ हरता प्राप्त सुरी है।

मृत्धिशामस्य नियमस्य विनृतपात्र क्षेत्र भुतस्य बरासोऽनव्यन्मसृतिः । मुबि मतभितवतापुरभोजस्यानसायुधात्रिवसतान्युभव हरेवः ॥ ३३॥

\*\*

क्षीवादसावमुगम ग्रुभच हुदेवो भारोज्ञकोद्भवविनागनमृष्टमच । बिस्तन्द्रसा द्रविष्ठधस्तुविमरियात्र श्रेष्टोकवग्रहमणितीपसमानकीतः ॥१०॥

जीवाजेनारजभारवाननुपमविनयो भोवसिद्धान्तरेष (१) ॥ ९ ॥

धीमान् भुवाष्टमीतिस्पृरितमीणगणायोतिस्पातिसीप्ति . भग्याम्भोजातज्ञातप्रभद्धर्तनिधस्त्रक्रमायामयावि । दर्यक्र पेर्पेनचा छत्ति शिलतस्तु जिल्ला पेरास्य ,

दिग्दादिवस्वास्वरर्वाधकीाच सनत्रपाष्ट्रवचारमूखः । जीयाब्दिर थीणाभवन्त्रदेवो भन्यादिननीराज्ञितराज्ञहस ॥ ४॥

इक्षरकारकारकारवस्त्रमीहातमिथे विद्यासियानिताने समानानग्रहती । वितिवविमलनानासाक्ष्णान्वद्रमृतिः शुभमतिगुभवन्द्रो राजवद्राजवेऽयम् ॥ • ॥

विद्रोदसदमनेभक्तन्त्रस्त्राच्यक्रम्भोक्यक्रक्रम्भित्व। सम्याम्भोजन्तस्योधनकृते विद्रमनानन्दकृत् । श्येयान्द्रन्ददिरोश्द्रनिर्मेखयन्तेवसीसमासम्बन स्तरम श्रीरामच द्रदेवपुनिय सिद्धान्तरःगादरः ॥ ६ ॥

भीमजिनन्द्रपद्रपद्रपरागदङ्कः शीर्धनशासनसम्द्रतवाधिषन्द्रः । सिकान्त्रशास्त्रविद्विताद्वितदिष्यवाणी धर्मभवीधपुरुरः शुमचन्त्रस्रिः ॥ ५ ॥

चरप्रतिवेत्रकाविरविज्ञकानिकाल्वाम्बराशिपारगरेंद्री । धरे वरिजमुन् गुजगजधरर श्रभचन्द्रदेवसिखान्तिकर ॥ ॥ ॥

देवेन्द्रविद्यान्तम्नीन्द्रपात्रप्रेत्रभूग श्रमधन्द्रदेवः । यशीयनामापि विनेथचेतोज्ञात समो इनमछ समय: ॥ ३ ॥

सदरनव्यम्णरानक्ष्मी स्यादादहर्ये गृहा, यो (1) देवेन्द्रमरावितेदिविषीस्सन्निर्विश्वस्य (1) तथ ॥ २ ॥

शस्त्राधिहितभूगले परिलयमाद्वाङ्गलसस्त्रभके (1) साहित्यस्यधिकाण्यभितिर्द्धिते (!) क्योतिर्मये महछे ।

स्टर्भवनिष्यामणित्रित्रवत्रभैष्यैश्वित्रतामति सः भीमानः शभवन्त्रदेवमनिषः सिद्धान्त्रविद्यानिश्चः ॥०॥

धवरावे सन्तवी वदानि

₹.

धीममस्त्रगु गमगाप्ष्रतमयागीयाचारचारचरित्रतवित्रयगोलमप्रयुतु विषुवसमञ्ज क हारामकोच प्रकारिकार्यु गुरुगालहानेषु विनस्तवनसम्बरामुक्टालिविदेशसम्बर्गासम् हरू विवासीय विवासीय सम्मान्य सम्मान्य सम्मान्य सम्मान्य विवासीय सम्मान्य सम्

(1) रह धुत्ररूप्य मानुसरायामान्त्रस्थित्रस्युव्यते याज्यस्यार्थेत् सुवनित्यवास्मिनित्वास पुरुष क्षेत्रमण्डितिहात्त्वम् कृतस्य माहि बानिनि श्रेह षक्तय पुरुष माहिना स्व

क्ष्यान (६-ग) मीनदर्वतापुरसाम वार्गाच गोमास्सम्बन विविल्याणरिकारणविलायस्यम् । क्षत्रकारम् वेतरद्रमातस्य ६ मृणाहमत् वील्युः विद्यमन् मतुनीविमागन् ।

तिक राज्यवन्त्रद्वानिवन्त्रं हुग्निविभाश्यः सञ्ज्यानिमागवसत्रीचन्द्रः स्थावन्त्रर्थस्यानगत्रिकस् । क्रिक्टिकार्यक्रम् क्रिक्ट के हुशादु बहुत सुर्दाद मानिवहारआश्रिकरहारामनुहित्यल्यस्या विद्यात रह प्रतान बान अपुद और समस्त रंगञ्ज प्रचुर है। इसमें गय और प्र

राम और बन्ता होनों पान जाने हैं। विना मूनविज्ञीको प्रतिके मिछा किय सर्वेगा शहर हैंदर करना अममसमा द्रान र हाता है। िविकारीने वहीं कहीं बनाडीकी निना समझे संस्थान र का के मान हिम्म बन पाना है जिससे बड़ी गड़बरा उसस होगई है। उदाहरणायें-कर

रक दक्षणा कर कुरकु गव वर् तनावमें परितर्तिन कुरकुरावार्वर्षाया जाना है। टेटे कार्य हिन्दू है न तुन समाजा है। पर वह स्वडनोंडी वृद्धि किर भा नहीं की जा सकी,

बर्ग वह र बहुन धन के र त्यर र एमें परिशनित हा गय हैं जिताना अग भी समझना बरिन र - दे । हार उसन विश्व को स्टब्स सम्मान आनी ह -

९ थर-को द्रार बीमपकर चैनगण्यक सुमिनिह आचाप समस्य सिद्धानदेको

فيدية في فلا في ا

बागाम्माधिनसम्यागीहतुनित जल सबन्दे तता यम सोमहत्राह्नदे स्तुद्दतते साद पुत्र अन्तर्ते । यसे हृग्यदिन्धवानित सित वारे हृग्यनी तिमा द्दर्शत सुम्रणाज्यकारञ्जूष्ट् सिद्धांत्रवानिति ॥

अर्थात् प्रमापादेषका श्रमकात् कार स्वत् १०४१ खरा पुण १० दिन । सन्वर कार) को हुन्ता। उनशे निषया थासाउ नरण विद्युवस्तर माँ सन्यत्नन स्मिन् थो।

सिमेगमे मिन हुए एक दुसेर निजानके बन्निकोर चन्नाज्यक निकारण हार रूप १०१५ दिया हुआ है आर उसके किया निया निया मुक्कानावस दिहरूपा दि हो। १ भी उन्नारिश अनिमें निगायक गुल्यादेयक प्रमान में वो गाहि। (हों शासनोडिसा किस्ट ८, छात्र वर्ष ९७)

सा प्रमाणका है कर दें, वर नव एक हैं के स्वीत कर है है स्वीत कर है है स्वीत कर है के स्वीत कर है के स्वीत कर है के स्वीत कर है के स्वीत कर है है स्वीत कर है है स्वीत कर है के स्वीत कर है के स्वीत कर है है स्वीत कर है स्वीत कर है है स्वीत है है है स्वीत कर है है स्वीत कर है स्वीत कर है स्वीत कर है स्वीत है स्वीत कर है स्वीत है स्वीत है स्वीत है स्वीत है स्वीत है स्

है
भदार विज्ञाननाद विभव भन्य निरम्ब दशियारहरू जर्म न स्त्रे भ व या स्थाननाद एक इदर्शियारह दहुत हा व दशानुमान इद्दराह दिख्य विभिन्न निर्देश युग्त भण्य व व

भर्ता पास प्रकारण म पावर्डमान्त्रुमान्।वर प्राप्तुमान्त्रो प्रतिक दिन को हुम्बर समा वा सु व हुसूर्यों में व

.

मूडोक्चेत्रात्यचैत्यप्ता यापारकृत्यात्मनोऽप्रीर्म । स्वर्गात्मुरस्रीति विद्योस्यमाना प्रण्यन लावण्यगुणन यात्र ॥ ६ ॥

४ भाहारतास्त्रामयभेषतानां द्वित्यन वर्णवनुष्टयाय । प्रमानसमाधित्रियया स्टब्ब स्वस्थानसम्ब प्रविका यार्ष ॥ ७ ॥

पश्चासमाधात्रपया सृद्द् त करस्यान्यकर आववः पाच ॥ ७ ॥ ७ सद्दर्मरात्र कलिश्हराच चित्रा स्ववस्थानित्रधमकृत्या ।

सब्भवन् कावस्तरम् ति स्वापा स्वयं स्वाप्तयम् हृत्या । तस्या जयस्तरमतिम तिस्राया स्वरम् स्वतस्यापयति स्म स्टब्सी ॥ ८॥

छेखके अन्तमें उनके सन्यासिविधिसे देहत्यागका उद्धेग इसप्रकार है-

श्री मुख्सवद देशिगगणद पुस्तकगच्छद शुमचन्त्रसिद्धा तदेवर् गुर्धि सक वय १०४२ नेय विकारि सक्सरद फाल्गुण व ११ बृहवार दादु सायासन निर्धिय देशियक मुडिपिदछ ।

अर्थात् मृङसम्, देशीगण, पुस्तकगण्टके शुमच द्रदेवकी शिष्या देनियक्रने शक १०४२ विकासिकसर पास्तुन व ११ वृहस्पतिवारको सन्यासिविभित्ते शरीरलाग किया ।

प्रशस्तिक वातिम भागमें तीन कतादाके पय हैं जिनमेंसे प्रथम पय 'श्री कुरण' वारिंगे केरण मामके प्रसिद्ध पुरशे कीर्ति और दोर दो पयों में निन नामके निर्दाश शासको पराना कर्मन किया गया है। कोरण प्राचीन काल्मे जैनियोका एक बटा तार्पसान रहा है।

अ मुजबदर्वत हाम्मठ नरवोंकी उपापि पाह बाता है। देखा विठाउस न० १३८, १४१ ४९६, ४६४, ४६७

चामुद्राय प्राणिक ' असिवात कारिदे ' आदि एक पासे कारण होना है कि सकारण किन भोवणीं सहेखना पुरत देहायाण बरता दिशार पुण्याद मानते या अदानिक्योटके कोन है के दें देस पुण्य भूमिया उद्देग्य पाया जाना है। छेल मक ४७ (१२७) दाव सन्द १०६० वा है। सके एक पासे यहा गया है कि सेनाशी गणने अवाय वार्ग कत्मिया हरू पास्यर सपा उत्तम पासेकी उत्तर हान देवर गणनाहिदेश वा 'क्रोस्पा' संच कना निया। हरू

> मतिन माजवन्तिति जीनै जिनाधवधीत्व ज्ञम बतिरे पुष्टिनन्तितृत्तीत्वांशल मर माहिमुक्स-लुपमपायर्,नराह्य मेरेनुनिरे गहवन्तिन-स्वास साथिर कोरासमार्टे गहजन्द्रसायनि है ३०।।

क्यों क्रेजिय क्षीवंदी सारी व्रतिवाद वीव्यत विक्रम है।

लगमग दाव सन १०८७ वे देन म ११७ (१४५) में हुए केनारिया साम्यार्थिये जन भुविस्थान विभिन्न काम्या मानवे निये सहुत सुनग स्थान कर वर स्व क्षेत्रको कृति स्थार्थ जानेका स्तरेश के 1 स्थानन

> विपरिन्द हुति भाषि को पूजारहार्थाध्यायकां प्रमुचन-दिवसरण वातुविरादि-वित्र-मृति संग्रह ति अन्यसाम क्षय दान संस्व पाहि बहु-कहर-सना-भ्रष्ट-विरादि संस्व-तिप्रियोशिह मेसामार्थे हिटियर प्रवासकार्योग स्वत्र-

हस्से रात दोता दे कि यहां सुनि आधारोंका अक्षण सुराव का बार का केर कर यत कोई अन शिक्षास्त्र भी का दासा !

छत्रमत्त १०५० के छेत्र न १४४ (१८४) व एव एकं सन्तर्गत एक इन्न वोद्याय कृप तीक्सानोर्ने जिल्लाहरू जाने वह उत्तर है। यदा ---

> साहिनिहे विकेन्द्रभवनहरूका कारणाहि तीवहरू हरिविवेहरा-वेतेसेव बहा सहतू बहुस्तिकीतिको : माहिहरे सनहीि पुषेत्विकीय-चनुरुक्ति के --गुरे चारिविकोणह्न कोतेहाहै कसन्विक्तिके स्ट १८ है ३३ ह

निजास देशाया कोटने सामग्र कियाँ एक कारण जामका साथ दे तमा आपीत कोगा शिक्ष होता है। कोगाओं वर्षा एक दुर तथा करण रोक में दे ता का जा जात बालने चोत्रक सामने जात दें। इ.व. निर्माण साथीय जैन । दाव विके साथा अस्पता उपयोग दिलाई दे तस दें। इ.व. जगर दीवाकों कहा बीच दिवायक व हुका कुन हर देव है। इनमेंसे चार खडोंके सम्बयमें तो फोई मतभेद नहीं है, किन्तु वेन्ना और बाँगा खड़की सीमाओंके सम्बयमें एक शका उत्पत की गई है जो यह है कि " धरन्नम वेदना महके साप हैं। समास हो जाता है-काँग्यानंद उसके सापमें लगा हुआ नहीं है "। इस मनकी पुष्टिमें जो मुक्तियां दी गई है वे सुशेषत निम्न प्रकार ई—

- तिस कामपपशिपाइन्के चीत्रीम व्यविकारों ता पुण्यत्त-मृतविष्टिने बद्धार निया है

  सकत दूसरा नाम 'वेपण्यतिगणाहुद 'भी है जिससे उन २४ व्यविकारों ता 'वेदनाखड'

  के ही व्यत्तिमा होना सिद्ध होता है।
- र चीतीस अनुवेगारतोर्मे वर्गणा नामना कोई अनुवेगारता भी नहीं है। एक अवान्तर अनुवोगदारके भी अत्रान्तर भेदान्तर्गन सिक्षम वर्गणा प्रव्यवणाको 'वर्गणाखड 'केसे कहा ज सकता है '
- ३ वेदनापढके आदिक मण्डमुमें तो टीकामें बीरसेनाचार्यन उन सूर्गों के उप बहे हुए वेदना, बराधामिविवय और खुरावधका मण्डाचरण बतलाया है और यह स्वर सूचना की है कि वर्णणाएडके लादिमें तथा महावधनहरके आदिमें पूयन, मण्डाचरण किया गया है उपस्थ घवछाके तेव मार्गमें सूर्यकारकत मोई दूसरा मण्डाचरण मही देखा जाना, इसमें वह वर्गणाएडकी सम्पन्न गण्ड है।
- ४ धनलामें जो 'बेयणाखड समता' पर पाया जाता है वह अशुद्ध है। तसमें परा टूजा 'खड' शप्र असगत है जिसके प्रक्षिन होनेने कोई सन्देह सन्द्रम नहीं होता !
- ५ इट्रान्टि व निरुपशीधर जैसे प्रयक्तारोंने जो कुछ छिखा है वह प्राय क्तिवरी तर्थे अपना सुने सुनाये आधारास जिला जान पटता है। उनके सामने मूळ प्रय नहीं मे, अतत्व उनकी साधीको कोई महत्व नहीं दिया जा सहना।
- ६ यदि वर्गणाश्वद धयटाके व्यत्तर्गन या तो यह मी हो सकता है कि ठिपिकारि रीप्रना बरा तसकी कारी न की हो और अधूरी प्रनियर पुरस्कार न निट सकते की आशकारि वसने प्रयक्ती अतिय प्रशस्तिको जोडकर प्रयक्ते पूरा प्रकट कर दिया हो। x

अब इन इन युन्यिंगर क्रमदा विचार कर ठीका निष्यर्थ पर पहुचनेका प्रयान करेंगे ।

रै वेयणकामिणपादुङ और वेदनाएड एक नहीं हैं।

बाद बान से कि वास्तरविशाहरका दूसरा नाम वेदणकासिणपाहर भी है और बाद गुण स्पर भी है, क्सेंकि बदना कमकि उदवको कहन हैं और उसका निरक्षोपरूपने जो वर्णन

<sup>×</sup> बेर्र नडाल मान्दर ६, ६ वृ ४२; मनदात ६, १ वृ ६

करता है उसका मात्र पेवणकातिगणहरू (बेदनहरूतमास्त्र) है। किन्तु इसते यह आरस्वर नहीं हो जाना कि समस्त वेवणकातिगणहरू वेदनायरूके ही ज तगन होना चाहित, क्येंकि दिर सि माना जावे तम तो छह रहीं तो अपन्यक्ता ही नहीं रहेगी और समस्त चर्यांड वेदनायरूक हो ही जाननेत माना परेंगे चूडि जाउहाण आदि मार्था रहींचे इसी वियानस्तिगरहरू के साह हो जा है। जानेत माना परेंगे चूडि जाउहाण आदि मार्था रहींचे इसी वियानस्तिगरहरू के मार्था हो हो साह हिया गया है जेमा हि प्रथम किरदर्श भूमिकांचे दिने मार्थ मार्थिकों त्या सत्तरा नामा छ अप आदिन उद्देशोंसे राष्ट्र है। वह घट-कान्या कमान्यविहारहरू सा वेपा विवायताहरूके अशान्तर मेर्सेवी अनेगमसे वी गई है निर्मा एवं राहमी सन्त्र चना एक्स हिया पार्थ स्वयानस्त्र के विवाय मार्थ है। वह पार्थ प्रथम मार्थ है। वह पार्थ मार्थ स्वयानस्त्र है। वह पार्थ मार्थ स्वयानस्त्र है। वह पार्थ सा विवाय मार्थ है वह पार्थ के नामा स्वयानस्त्र सा है। वह पार्थ सा विवाय सामा है विवाय है। वेदनायह के आदिम मार्थ के वहने हैं —

## ण च देवणासह महाहामस्यद्विताहृह, भवववस्य भवववित्विरीहाहा "

अपीत् वेदमाराड महायामप्रतिमान्त नहीं है, क्योंने व्यवपकी आपती हन छेने विरोध उत्तव होता है। यदि महावमवहनियामुन्ते भीतीही अनुवानहार वेन्मालहने अन्तर होते हो पत्रचार उन्मालहने अन्तर होते हो पत्रचार उन सबके समहन उत्तव एक अवयर क्यों साने रहनते दिल्हुण राज है कि वेदमालहक अन्तर्गत उत्त भीतीहीं अनुवागहार नहीं हैं।

# २ क्या वर्गणा नामका कोई पथक् अञ्चयोगद्वार न होनेसे उसके नामपर सह सना नहीं हो सकती?

काश्यविकाह को भी शीत अञ्चोगकां पूर्व काला प्रकास कर अञ्चलका करी है, यह दिख्य साम है, जिन्नु किसी उन्होंने मामसे कालाक क्या पहल को असाधारण प्रकास ते नहीं यही आ सामी। व्यापन आप सामें का कालाक क्या पहला के असाधारण प्रकास ते नाम या तो विज्ञानस्कार किया है, तो अवस्थान साम आप नेत सब काले नाम या तो विज्ञानस्कार किया है, ते कालाक लाक्षिण अवस्थान कालाक जाविकाम पहले जिल्ला के साम कालाक जाविकाम पहले उन्हों कालाक जाविकाम पहले अप कालाक जाविकाम पहले अप कालाक जाविकाम पहले अप कालाक जाविकाम पहले अप कालाक जाविकाम जाविकाम कालाक जाविकाम जा

× रही हन्त्रम्परा क्रिय " मृतिका दु ६५ विनय"



# ३. वेदनासहके आदिका मगलाचरण और कीन कीन सहाँका है ?

वेदनाखडके आदिनं मगलसूत्र पाये जाते हैं। उत्तर। टी.ग्रामें धयलातारते स्वडीयमा व उत्तर्में मगलायरणवी व्यवस्था सन्धी जो सूचना दी है उत्तरने निम्म प्रतार उद्धृत निया जाता है---

ं दबीर वचमाणसु शिसु सहसु कस्मद भगक्ष रे तिन्म शहान । युद्दो बम्मम्भदावयाणसाद्दार् मगलकरणादे । ण च मगल्य विचा भूद्दबलिभदारभा गयस्म बाराभदि वस्म भगाद्दियवयमगाद्दार्थ्य वदि-यात-कम्म-रयदि-भनियोगदायि वि एप्य वस्त्रिद्दाणि, वर्ति सन्ययमण्यसकाक्ष्म जिल्लि चेव स्टानि वि किसदु स्वद्दौण, वर्ति बहातासामायादा । व दि ब्रुद्दोणस्ददौ समस्तेन वस्त्रकाहा ।

संगालहको धवडातर्गन रशवार न बननेया विद्वार् इस अन्नरणको देवर उसवा बह अभिग्राय निजानते हैं कि-'' बीरमेनावार्यन उस मण्डमुकेको उत्तर पहे हुए सीनो समें देवन, वधसामिनिविचओ और पुराजनी-का मण्डावरवार मनकाते हुए यह राष्ट्र स्वका को है कि वर्गना-एडके ब्यादिन तथा महावरवारक आदिमें हुएक् मण्यायस्य दिया गया है, मण्डावराणि किना मृत्वर्शक आवार्य प्रवम प्रारम हा नहीं बरते हैं। साथ हो यह मां क्लाव्या है किन बिन, वान, सम्म, प्यादि (वश्या) अणुवीयहर्गोका भी वहीं (व्या)-इस बेदनायसमें प्रवस्त परिवा गया है उद्दे खडमय सजा न देनेवा वास्त्य उनके प्रधानताका अभाव है, जो वि उनके साज करनो। जाना जाता है। तक पास बदि अजुवीयहर्गिकी विद्याल मीनिव स्वारम्य है स्वार्य है की इस अनुवीयहर्गिकी प्रस्ताया विद्यावद्य की यह है, तथा इनमेंने विस्ताव स्वरम्य स्वर्य स्वर सात उर्गके समा समाधानसे स्वर है। "

अब बागेका राका-समाधान देखिने। प्रथ है पर बैसे बाना कि पह पाट 'टर्डर

उद्यमाण ' तीनों खडोंका है " इसका उत्तर दिया जाता है 'क्योंकि वर्गणा और महात्र क शादिमें मगल किया गया है '। यदि यहां जिन खडोंमें मगल किया गया है उनको अलग निर्दिष्ट कर देना आचार्यका अभिप्राय या तो उनमें जीवहाणका भी नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि तमी तो तीन खंड शेप रहते, केनल वर्गणा और महानधनो अलग कर देनेसे तो चार खंड शेप रह गये। पिर आगे कहा गया है कि मगछ किये निना भूतत्रछि मझरक प्रय प्रारम ही नहीं फरते, क्योंकि उससे अनाचार्यका प्रसग आ जाता है। पर उक्त व्यवस्थाके अनुसार तो यहां एक नहीं, दो दो खड मगड़के बिना, केवड प्रारम ही नहीं, समाप्त भी किये जा चुके, जिनके मगटाचरणका प्रमध अन किया जा रहा है, जहां स्वय टीकाकार कट रहे हैं कि मगडाचरण आदिमें ही निया जाता है, नहीं तो अनाचार्यवका दोप आ जाता है। इसमे ते। धवटाताला मन स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रयस्चनामें आदि मगङका अनिवाय रूपसे पालन किया गया है। हमने आदिमगढके अतिरिक्त मध्यमगढ और आतमगढका भी विवास परा है। कितु इन प्रकारोंमेंसे किमी भी प्रकार द्वारा वेदनाखडके आदिका मगङ खुदावनका भा मगङ विद्व नहीं रिया जा सकता । इसप्रकार यह शका समाधान निषयको समझानेकी अपेक्षा अभिक उटझनमें ही **डा**उने बाडा है।

आगेके शका समाधानका और भी दुर्दशा की गई है। प्रश्न हे कृति, स्पर्श, कर्म और प्रकृति अनुयोगद्वार भी यहां प्रस्वित है, उनती खडसज्ञा न करके केरण तीन हा खड क्यों कहे जाते हैं । यहां स्वमातत यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यहा कीनसे तीन छडोंका अभिप्राप **है ' यदि यहाँ भी उन्हों सुरावध, ब**ासामित्त और बेदनाका अभिन्नाय है तो यह बतजानेका वाबरवज्ञा है कि प्रस्तुनमें उनका क्या अपक्षा है । यदि चीवास अनुयोगद्वारोंमेंसे उपविक्री महा अपेक्षा है तो जीवस्थान, बगणा और महावध भी तो बहीसे उपन हुए हैं, फिर उर्हे किस विचारसे अउम रिया गया र और यदि बेदना, यर्गणा और महानधसे ही यहा अभिप्राय है ता एक हो उन्त कमने भग पत्ता है आर दूसरे वर्गणायङके भी इ.ही असुयोगद्वारोंने आतमावस प्रसार अन्य है। जिन अनुवागदारों से ओरमे एड सजा प्राप्त न होने सी जायन उटायी गई है उन्में बदनाशा नाम नहीं है। इसस जाना जाना है कि इसी बेदना अनुयोगद्वार परसे बेदनावड सटा प्रत्य हुइ ह । पर यदि 'एत्य ' का तापय " इस बदनागडमे " ऐसा छिया जाता है तद न यह में मनना पीना किया तीतों लड़ जिनका उद्घल किया गया है, बेदनाल की अन्तर है। प्रविक आग बारन अर क्यों अपनी तरमम जाना गया जरिक यह मुट्टमें नहीं है, 🗠 भी हुए समामें नहीं जाता। इसप्रमार यह प्रथा भा वर्ग मानवर्ग उत्पन्न वरतेवडी न्द्रि एक है।

अन बेर्नान्डके अनिमें आप हुन माण्याचायका राहाया और बधसामितका भी सिंह

,

पराम तथा हति आदि चार्थाली अनुवेगावार्षेको बेदनारावार्तान बालाना बढा बेतुका, वे आधार श्रीर सारे प्रमापको मान्यामि बाउनेवाला है। यह सब यन्यना किए गुजेंका परिणाम है और एक अवनाणांका मधा रहेरव बचा है पह आगे चलतर बनलाया जायगा। उससे पूर्व सेद तीन राण्योगर और विचार वरणा टीक होता।

# ४ बदनागड समाप्तिकी पुष्पिका

५वटामें जहां वेदनामा प्रस्तवण समाम हुना है बहां यह बास्य पाया जाता है----एव ४वण-४व्यावहर्गालभावहरे समस्य स्वामसङ्ग्रह समस्या ।

इसर भागे गुण ननस्वार बार्योने प्रयात पुन विचा निण्ता है 'बदनावड समातन्'। प नगरदार पारप और उनका प्राधिका तो स्पष्टत मुल्लायके अग नहीं हैं, वे लिपिकार द्वारा जीहे गप जार पहने हैं। प्रथा है प्रथम पश्चिमाका जो मल प्रथम आक्रयक अग है। यर तमने भी 'बेरणागड समता ' बास्य न्यारम्ण की दृष्टिसे अगद्ध है । वहाँ या तो 'बयणावडो सुप्रके।' या 'बेदणाराह सदल 'बास्य होना चाहिये हा । समालोचकका यह भी अनमान सहल नहीं यदा जा सरना हि इस बाखने राष्ट्र शन्द समबन प्रतित है, उस शन्दकी निजाल देनेसे 'बेक्या मनला' कहा भी टाक बैट जाता है। हो सकता है वह लिपिकार द्वारा प्रश्नित हुआ हो। पर विचारणीय बान यह ह कि यह बन और किस जिये प्रश्नित किया गया होगा । उस प्रभेपरी आधितक लिक्सिएन तो समाजावर भी नहीं बहते ! यदि वह प्रश्नित है ने। उसी िरिस्थायत हो समता है जिसन मुडीस्थारी साउपभाग प्रति दिली । हम अन्यत्र बतला चुने हैं कि यह प्रति समयन शास्त्री ९ वी १० वी शताहिका, अधात आजसे कोई हजार आउसी पर्न पानी है। उस प्रक्रित बारयोग उस समयक कमस कम एक व्यक्तिका पर मन सो मिडना है। रें कि यह वहां बेटना १६ठी अमानि मनवता था। उसमें यह भी बात हो जाता है कि उस उपास्ती जानसांकि बहीसे दूसरायह अर्थात वर्गणायह प्रारम हा जाना या. नहीं तो वह वहाँ बेदनाश्वडके समान हानेका विद्यासपुरक दो दो बार सुचना देने की पृष्टता न करता । पदि बढ़ा छ इसमाति होनेका इसके पास काइ आगर न होता तो उमे जबईसी बहाँ खढ़ भरू डा नेकी प्रकृति ही क्यों झाला ! समाछोचक छिनिकारकी प्रभावत-प्रकृति की दिखनाने हुए कहत है कि अनव अन्य स्पर्टीपर भी नानाप्रकारके बाइव प्रक्रिप्त पाये जात हैं । यह बात सब है, वर ना उदाहरण उन्होंने बतलाया है बहा, और जहांतक में आय म्यट परा देख पाया हू वहा सकत यहा पाया जाता है कि छेखकने क्षिता की क्षी आदि पावर अपने गुरु या देवना का नमस्कार या उनकी प्रभक्ति संबंधी बाक्य या वर्ष इचर उस बाल है। यह पुराने देखकोंकी रीडी ही रहा है। यर देसा स्पन्न

एक भी देखनमें नहीं आग जहां पर देशकों अरिका सका सूचन गण्य कार्ज की अरिसे जोड या यदा दी हो। अपना चाद कर गड साद मैटिक हो और चार कि किया इसा प्रसित्त, उससे बेरना सबके यहां मापन होने की एक पुग्ना मायना तो प्रसीत हैं ही है।

# ५ इन्द्रनन्दिकी प्रामाणिकता

इत्रवदि और विषुत्र श्रीघरने अपने अपने अपायतार कपानशीमें पर्वणावाशी स्वा व बालादि टीकाओंके निर्मापका विसाग दिया है। बिद्वा श्री सवा बचानक तो बहुत कुछ फाल्पनिक है, पर उसमें भी ध्यान्तर्गत पांच या उड भहोतानी बात में कुछ अरिष्ट्राण नहीं दिखती । इप्रमदिने प्रष्टत निषयसे सबध रणनेवानी वो बाता दी है उमरी हम प्रथम विन्त्री भूमिकामें पृ ३० पर टिख चुके हैं। उसरा सक्षेत्र यह है रि बीग्मेनने उत्तितन निराजनिर अण्यह अधिकार टिखे और उन्हें ही साजभनाम एटची एड सेक्प्रकप बनावर उह खड़ोंडी बहुतर हमर प्रपत्रमाण, प्राह्त सस्कृत मापा मिश्रित धरठाटीका बनाई । उनके राज्योंका धरवारावे ज शब्दोंसे मिलान की जिये जो इसी समयके उनके द्वारा यह गये हैं। नियानाहि विमानि परी भी ' उपरिम त्रव ' कहा है और लटाह अनुपोगदाोंको सक्षेपके प्रमुख्य बरनेका प्रतिज्ञा की प्र है। घरतेन गुरुद्वारा धुतोद्धारका जो निवाण इदनदिने दिया है वह प्राय अयों का सो धवरीन कार के बुसान से मिलता है। यह बान सब है कि इंटनिंद द्वारा कही गयी कुछ बात धवटी त्तरंत वानांसे किचित् भेद राउता है। ति तु उनपरसे इन्द्रनिदिशे सर्वेश अदामानिक नहीं टहराया जा सकता, विशेषत खडविमाग जैसे स्थ्य विषयपर । ययवि इन्डनन्दिका समय निर्मीत नहीं है, पर उनके सबधमें प नायुरामनी प्रेमीका मत है कि ये वे ही इन्द्रमन्द्र हैं जिनका उद्देख आचार्य नेमिच इने गोम्मटसार कर्मऊएउटी ३९६ वी गायाम गुरुरूपने किया है निवरी ये विक्रमकी ११ हवीं सतान्दिक आचार्य टहाते हैं \* । इसमें कोई आध्य भी नहीं हैं । वैपतन ब पवडाकी रचनाका इतिहास उन्होंने देसा दिया है जैसे माना वे उससे अच्छा तरह निकटनांचे सुपरिचित हो । उनके गुर एडाचार्य कहां हिने थे, बारसनन उनके पाम सिद्धान्त पण्डर कहा बहां जाकर, किस मदिरमें बैटकर, बौनसा प्रथ साम्हन एवकर अपनी राका लिखी यह सं इत्रनिदने अच्छा तरह बतलाया है निसमें के।६ बनायट व कृतिमना दक्षिणाचा नहीं होती, बल्पि बहुत ही प्रामाणिक इतिहास जचना ह । उन्होंने कदाचित धवडा जयभवडारा स्थावडारन मछे ही न किया हो और शायद नोट्स डे रखनेका मी उस समय रिवाज न हो, पर उनकी सूचनाओपरसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि धवड

<sup>•</sup> सादि वै भैपनाटान १३ सुनिकापु ३

स्वयंविक प्रय जनके साम्दर्भ भी दर हो नहीं थे। जहाँने ऐसी कोई बात नहीं दियों निस्ती इन प्रयोगी बातीसे इतनी नियमता हो जो पण्यत पाँठ स्मृतिके सहारे दियानेवाले द्वारा न की जा सहनी है। इसके अतितिक जनवा प्रय अभीतक प्रायोग प्रतियोग्यसे सुस्तादित भी नहीं हुआ है। किसी एवाप प्रतियोग्य सुस्तादित भी नहीं हुआ है। किसी एवाप प्रतियोग्य सुस्तादित भी नहीं वहुत हुए उद्दोने की वार्ता नियमित्त वा बुप्त स्वाय आधारपासे दियों हो बहु भी उद्दोने बहुत हुए प्रयस्त करते, मससके जोच प्रयत्तालके प्रसाद, किसी है और स्तितह वे बहुतनी ऐसी बार्ते प्रसाद हुए सके जो ध्वलादिन भी स्वयंक्ति नहीं याची नाती, जैसे ध्वलासे एवाची देशी बार्ते प्रसाद हुए सके जो ध्वलादिन भी स्वयंक्ति तहीं याची नाती, जैसे ध्वलासे एवाची देशी बार्ते प्रसाद हुल हो जोना जा सकता है वहां उद्दोने सक साथ परसे सहज हो जाना जा सकता है वहां उद्दोने सक साथ परसे सहज हो जाना जा सकता है वहां उद्दोने सक साथ वहां न हो है मुल्यर और परसेत मुल्यों की बूचेंपर आवार्य परस्पत हम नहीं जानने स्थित को हमें वह बात बतलने साल हो जानने भी हम हो है। सिन्ती स्थायवादिता, साहितिक सच्याई और तैतिक इंग्र हम अवशानकी स्थातानी सी। हहां है स्था वह वहां वित्री वहां हो सिन्ती स्थायों हो वित्री बोल्यों प्रायाणिकता में सहन हो अविवास हिन्ता का सकता है।

# ६ मृदविद्वीने प्रतितिषि करनेवाले लेखकरी प्रामाणिकता

× सतपस्त्रणा जिल्द । मुनिका दु १५

पर तो भी तीन प्रतिवेंकि मिनलसे हैं। व्या बीर ठाँक पाठ वैटा छना समा है। जाना है। इसन हठ होता है। कि जो स्वलन इन आगेका प्रतिवेंभि पाये जाने हैं वे उस कनाई। प्रतिनिविध नहीं है। यवित कुछ स्थल इन सा प्रतिवेधिके मिलानसे भी वूर्ण या निस्स देह निर्णात नहीं हो पाने और इसलिये सैमा है वे स्थलन उसी प्रयम प्रतिविधिकार द्वारा हुए हों, पर इस प्रयम्न लिए, मां और विश्य सस्थी किनाइयोंको देखें हुए हमें आक्षय इम बानका नहीं है वि वे स्वलन हैं, कि द्वा आक्षय इस बानका नहीं है वि वे स्वलन हैं, कि द्वा आक्षय इस बानका नहीं है वि वे स्वलन हैं, कि द्वा आक्षय इस बातका है है वि वे स्वलन हैं, कि द्वा आक्षय इस बातका है है वि वे स्वलन हैं। जो लगक प्रतिक्ष स्वला के उसकी छोड़कर प्रशासि आदि मिलाकर प्रयक्त एस स्वलन हैं, जो लगक उसकी छोड़कर प्रशासि आदि मिलाकर स्वरक्त हैं। जो लगक हम को परिवाद के स्वलन हैं। उसकी छोड़कर अपने का विवाद के स्वलन हम जो परिवाद ध्वारा परिक्र मानक कर सके हैं, उसकी अपना वार्य भरसक इमानदारी और एशिक्स कि कि हम उनते से से हमानदारी और एशिक्स कि कि हम हमानदारी अस परिक्र कि कि हम हमानदारी और एशिक्स कि कि हम हमानदारी उसके हमानदारी और एशिक्स कि कि हम हमानदारी उसके हमानदारी और एशिक्स कि कि हमान हमान हमानदारी हमानदारी हमानदारी हमानदार हमानदारी हमानदारी हमानदार विश्व कर हमानदारी कि हमानदारी उसके हमानदारी हमानदारी हमानदारी हमानदारी हमानदारी हमानदारी इसके विश्व कर हमानदारी हमानदारी हमानदारी कि स्वता ।

विराधे रूपनायाधी दृष्टित भी धरता अपने प्रस्तुत रूपमें आपूण बाही नवर नहीं आरी। इस्त नैन सह ता हो है हो ! धार वरना सहत आहिते हति आहि अनुसारहार प्रश्म ही जन है। हमने इस्त पह हति, बेरना, पास, बास, पर्याह और धरन स्वय भागात् भूगवीत इस्त प्रस्तित है। हमने बानने धरतावास कहा है—

सूर्व देवदरणसम् कण्ड सुन् हेमामामिवभावम व्हिट् तमहम स्विर्-माम-सहाराम-स्वि वन्यरूपम हिन्द स्वतम रहतम वरमामो ( यरदा स वस १९३६ ) इससे म्पर शत हाना है कि आचार्य भूतवित्री रचना यही तह है। हिन्तु उठ प्रतिश्चा बायमं शतुसार देश निरभनादि अद्यार अधिराधेंग बगन प्रस्टामाने स्वयं हिस्स है और अपनी इस स्वारो उठिने प्रतिम कहा है—

# ण्लो उपरिमगधा चृत्या नाम ।

हुँ अटार अनुवेगदाधेंनी बीरहेण्डमा स्वनाना विश्वद इनिहास इन्निदिने अपने धुनाधनासे दिया है । इसी पूजिया दिमागरी जहाँन छटते पर भी बना है। इस्प्रमार पांचींसी अनुवेगदाधेंने सम्बन्ध साथ अपने स्वामानित स्वमे समान होना है। अब सदि स्वी अनुवेगदाधेंने भीतर बर्गणायड नहीं माना जाना नी उसन दिय स्वनमा रिस्ट ब अपिनार होग रहा और बट बर्गस छूट गया होगा ग्यानदाग उसन टाट दिये क्येत्रज्ञ आस्तानों नी रस स्वनाम निक्कुर ही मुनाइस नदी रही।

## वेदनासहके आदि अवतरणोंका टीक अध

वैद्यानक के आदि मगठावालाई। व्यवस्था मनथी मुचनावा जा, अव स्थाना जान है अंत उत्तर होती है उद्यान होता है। अब हमे दूर देमना आवद्यक है कि उत्तर होती है उद्यान हम उत्तर दिस्सा वान्यक है। अब हमे दूर दिमना आवद्यक है कि उत्तर मूर्गिया वामन है अत अवन्ता हम हो हम दि हम दिस्सा वान्यक हम विकास हम दिस्सा वान्यक हम वान्यक हम वान्यक हम वान्यक हम विवाद वान्यक हम विवाद वान्यक हम वा

सपिद्व पुराप उत्तर वर्शन्यमृद्धिकाः। गण्यक्ष पत्र हमुख इ सर्पाः कुत्रुक्त इटक्रार्ण्युः स प्रित्यक्त स्टब्राण जल भारतार अस्त :

1 44 1 6 36 \$4.06 F \$4.

₹₹1 £---

पर तो मी तीन प्रतियोंने निश्नतमें ही पूरा और टाक पाठ बैठा हेना समा हो जाता है। इसमें कर होना है। कि जो स्वउन इत आपेका प्रतियोंने पाये जात है वे उस कनाड़ी प्रतिविधित नहीं हैं। यथि कुठ स्वज इन सब प्रतियोंने निश्चनते भी पूर्ण या निस्स देह निर्णात नहीं हो पाने के सम्मित्र समा है वे स्पष्टन उसी प्रथम प्रतिविधित सहार हुए ही, पर इस प्रयक्ता दिरि, मान और विपय सबयी किटिनाइयोंको देखने हुए हमें आध्यों इम बातका नहीं है कि वे स्वउन हैं, कि मु आध्यों इस बातका नहीं है कि वे स्वउन हैं, कि मु आध्यों इस बातका है कि वे बहुत ही योड और मामूर्ख है, जो निर्मा में देगाके हारा अपना शक्तिकर माम्याना रम्बेचपर भी, हो सकते हैं। जो लखक एक खक्त पढ़ खक्त एक खक्त एक खक्त हो हो कर सम्मा है अपन सम्मा है अपन सम्मा है सकता है उससे हो हो हम प्रतिविध्य के सम्मा है अपन सम्मा है सकता है उससे हम हम हम सम्मा हम की सम्मा हम के सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम सम्मा हम सम्मा हम सम्मा हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम सम्मा हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम सम्मा हम सम्मा हम स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य हम सम्मा हम सम्मा हम स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य हम सम्मा हम स्वत्य हम हम स्वत्य हम स्वत

विरापि रूपन्यकी गरिमे भी धवाग अपन प्रमुत रूपमे आही बाही नवर नहीं आही। इस्त जैन सह ता हो है ही। धाप बहना सहस पाहित हति आहे अनुधारहा प्राप्त ही इप्त है। हमें साम पह ही, बहना, पास, बास, पपहि और बान स्वयं भगवार भूत्र हैं। इप्त हमीर है। हम्ब जाने प्रमुवासन कहा है—

क्रविज्ञासम्बद्धाः देशमासिक्याश्त लिहित् तगर्ग श्विष्-सेग-महारस-क्रि बन्यरुग्य विकास रहेरच वस्त्या (वरहा च तप्र १६११) हससे गाग राज दाना है कि आधार नुनविज्ञे स्वना यही तक है। हिन्तु उक्त प्रतिना बास्यक शतुमार रोज निव धनादि अदाहर अदिशरोक्ता वर्णन धनलानाले स्वय किया है और अपनी हम स्वनादी उन्होंने चलिना पड़ा है—

# वसो उपरिमगधी पृतिया गाम ।

्री अठाव्द अनुवेगम्हाचेरी धारोनहाग स्वनासा निश्चर इतिहास इन्तन्तिने अपने धुनावनासे दिवा है को इसी सूनिया विभागना उन्होंने छठते पढ़ भी फटा है। इसमसार पीरीख़ाँ अनुवेगहायोज स्वन्ते साथ स्व अपने स्वामाधिन रूपसे समाप्त होना है। अब पदि रिद्यों अनुवेगाहायोजे स्वन्ते साथ स्व अपने स्वामाधिन रूपसे समाप्त होना है। अब पदि रिद्यों अनुवेगाहायोजे स्वन्ते साथ स्व अपने साथ साथ विभाग करामहाथ उसके छोड़ दिये जानेकी आदाराजो तो इस स्वनांच विख्यार ही गुनाइत नदी खी।

# वेदमाराहके आदि अवतरणोंका ठीक अर्थ

वेदनारह के आदि समझावरणकी न्यस्था समयी सुचना हो अर्थ एमाया जाता है कीर उससे जो महस्यी उपन होता है उसमा हम उपर परिचय करा चुने हैं। अब हमें यह देखाना आसरम है हि उस मुलान महस्य है जो उन अपनरणोंका श्रेष्ठ कर बसी यह देखानी आसरम है हि उस मुलान ने अप 'उसर वर्षे हुए तीन राक' तो हो हो नहीं सकता। पर देशा अप दिस हमें के ही करा है के ही महां करता। पर देशा अप दिस तम जोने हो है वा बार मार्यक होते हैं। अपन ती 'उन्नरि देश निर्मा करा अपने विश्व के लिया है अर दूसरे उमकी आस्प्यता भी में अतीत हुई क्यों कि अपने वरणा अर महावर्ष्म अपने परावर्ष्म करा परावर्ष्म करा करा होते पर सो के और विश्व होते होता। उसके करा करा होता है। पर रोज और विश्व रिया हिया। उसके करा अपने परावर्ष्म अपने अपने करा करा होता है। उसके सा हो हिया। उसके सा होट परावर्ष्म अपने अपने करा होता है। उसके लिया है उसके करा हो हो है। उसके लिया है उसके लिया है। उसके लिया है अपने ही हिया। उसके सा होट हो है। अपने वर्ष्म अपने हिया है उसके लिया है। अपने हिया है उसके लिया है। अपने वर्ष्म अपने हिया है। उसके लिया है अपने हिया है। अपने हिया है अपने वर्ष्म अपने हिया है। अपने हिया है। अपने हिया है अपने हिया है। अपने हिया है अपने हों है। अपने हिया है अपने हिया है। अपने हिया है अपने हिया है। अपने हिया है अपने हैं। अपने हिया है अपने हिया है। अपने हैं। अपने हिया है। अ

भणाह पुष्य उत्त १वरिसस्रिक्तमः। प्रशाह प्रथणहमुमारि समीह पुरमुख ब्रह्मणहिदि स परित्रस स्तियाण कम अहिमारा भमति ।

अध्यात् प्रक्तप्रकृतं समाजीतनं पाचीय उपर अभी प्रकृतये जनस्यारियति आणि जोटस्तप्र प्रतिकासन् अधियागदी जात्व। यहा उपर कटवा चक्कंतिय 'पुत्रव उत्तर' व 'पुब्रुक'न प्रयुक्तर धका उत्तर'म अक्षणातासम्बद्धः

प्र ७३ पर 'रक्षर संबन हुण उबका । (उपस्ति अध्ययका प्रयाग निवयः) आचाय कदन दें--- द्रश्मात्राचा पराज्युत्वी तथ्यत्याणुत्वाची वदि निविद्या आशुत्वी। व मूखदे वीदर्यण वर्षदे सा गुणात्र्या। विदेशे दशहरण 'दसर्माणिय च वहे'। इपवेदसर्वि । व दर्गरेहे गण वर्षिवार्देण वर्ष्यादे सा पराज्युत्राची। विदेशे दशहरण-गम कामि व पाम विवाद्यस्तरम् बहुमान्स। सेमान च विवास निवस्तरस्य विद्योत्ता ॥

यहाँ यह बनलाया है कि जहां पृत्मे पथावकी और श्रममे गणना को जाती है लेम एर्ड पूर्वी कहते हैं, जैसे 'श्रमम और अनितनायको नमरकार'। पर जहां भीच या पथातेन जन या पूर्वित और अर्थात् निरोमकममे गणना की जाती है वह पथादानुवृत्वी कहलानी है जैस वै बर्दमान जिनेहाको प्रणाम कारता हू और देख (पार्चनाय, नेमिनाय जारि) तीर्यकरीको भी। यह 'उपरोदों' से लाएर्च 'आपे' से है और पार्ट की ओरके लिये हेना [अप] शायका प्रयोग किन गया है।

धनटामें आगे बान अनुयोगदारकों समाविके प्रधान कहा गया है 'एतो टररिंगरों बुचिया पाम '। अर्थात् यहांसे उपरके प्रयक्ता नाम चुनिका है। यहां भी 'उन्हेंसि' हे रुपर्य करो कानेराजे प्रधिनाममें हैन कि पूर्वोक्त विमागते।

कर भी धवडान सैकडों जगह 'दसरि' शन्दका प्रवेश हमारी टीटनें ह्राप्रकार कार्त है "दर्श मरामणात्रीरासुवादों," 'दसरिमसुद्ध मणदि' जादि । इनमें प्रत्येक सराव्या निर्देश स्व करों दिया ग्या पाया जाना है। दसरिका पूर्वोक्तके अर्थने प्रयोग हमारी दृष्टिने नहीं आया

स्व दरहराने थे स्वर्ट कि द्वारिता अर्थ आगे आनेवाले खाँगे ही हो सवता है। एवं दरें से गरी। और दिर प्रश्नमें हो 'उपनाग' पर इस अर्थने अपनी ताह सर वर रेंग है करने हैं तर प्रश्नमें हो 'उपनाग' पर इस अर्थने अपनी ताह सर वर रेंग है करने हैं तर मानेवा बह मगड है तो इस बातवा वर्गणा और महावयके करिने सम्मान्ता प्रश्नमें के समझस्य दे सरना है। यह दिवसे दराई एक विवर स्वर्ड है जिसने दराई है। किस्त प्रवास प्रश्नमें विराधनों उपना वी है। समझ प्रवास स्वर्णाय स्वर्णाद है। मेरे विवर स्वर्णाव स्वर्णाय स्वर्णा

अब्द क्षाप क्षापाक्षक, हीका हु रह

राणा प्रकार के ध्यानमारणक्य टेक के जाता है। उससे उन्ह दो करतराजि बीचमें पेय हा को वहा सम्पालीया का भी सुनन जाता है। बिनवा प्यवस्थित करेंसे विज्युत्त ही संस्कृत सही के पर कवि विरोध उत्तर होता है। यह पूरा प्रवास वस्तु हम प्रवाह है---

न्तर रसमान्य निमु करन्तु वन्धर समान है विजन सहान । क्या है वागान-सहार्थानाहिक समानावाद स्थानास्थान स्थान स्

teri with to gat the-

मक्तापान – होती गरोहा ।

शका - देशे जाना र

ममापान—वर्णापड का महावर खरने साहित मण्ड न किये जानेसे । स्वयन दिव पिता मा भूतवीज महारत प्रदश प्राप्त हो गडी वाले नर्गेकि इससे अनावार्यवस्य प्रस्ता मा जाना है ।

श्रदा - बेरनाम आदिम बड़ा ग्या मगड रेाप दो खड़ोत्य मी वैसे हा जाता है !

समायान-व्योक्ति कृतिक आदिमें रिय गये इस मगलकी रोप तेवीस अनुयोगप्रारोंनें भी महित करी जाती है।

श्वा — महारमप्रहानिपञ्च पानी अपेगांसे थायीसी अनुयोगदायेंने भेद न होनेसे उनस प्रवच है, ह्यांडिय पण्डा यह मण्ड पान नेतिसीने निधेपनी प्राप्त नहीं होता। पर्यु हम होनी प्रदोंने ना प्रवच्य ह नहीं, बयोदि तीनोने एक्स मान स्त्रपर तीनों र एक एडक्सप्र मस्स आजाता हाँ

समाधान -- यह कह दाव नहीं, क्वेंकि महारमप्रशृतिवाहुक्वकी प्रवेशांसे इनमें भी प्रवाद दला जाता है।

श्रहा — हर्नि, स्पन वस आर प्रश्ति अनुषा द्वार भी यहा ( सथक इस भागमें ) प्रस्तित किय गये हैं, उनकी भी खंड अब सज्जान वरस्तीन ही लड क्यों कड़े जाते हैं है पुष्तालुपु नो पष्णालुपुषी वायकपालुपुष्ती चेहि निविद्या पण्युप्ती। व सूनहो वरिवारण उच्चदे सा पुण्यालुपुणी। विस्ते वहादाया 'उसद्मानिय च वद'। इच्चेबमादि । व उपरिदे हरि परिवारीए उच्चिद्दे सा पण्णालुपुणी। विस्ते उदादरण-ग्य करेमि व पणम विकारपसहस्य बहुमाल्या। क्षेत्राल च विज्ञान विच्युद्दक्या विकोमन ॥

यहां यह वतलाया है कि जहां पूर्वते प्रधादकी ओर क्रमसे गणना की जाती है तसे पूर्वत पूर्वी कहते हैं, जैसे 'ऋरम और अजिननायको नमरकार'। पर जहां नीच या प्रधातमे उत्तर या पूर्वकी ओर अर्थोत् निलोमक्रमसे गणना को जाती है वह प्रधादानुष्वी कहलाती है जैसे मैं वर्दमान जिनेताको प्रणान करता हू और देख (पार्चनाण, नेमिनाप कादि) तीर्पकरों को मी। वर्षी 'उन्होंदो' से ता पूर्व 'आगे' से है और पाले की आरके लिये हेग [अथ ] शब्दका प्रयोग किया गया है।

धवटामें आगे बचन अनुयोगद्वारकों समाधिके पथात् कहा गया है 'एको उपस्तिन्ते चृटिया गान्न '। अर्थात् यहासे उत्यस्के प्रयक्ता नाम चृटिका है। यहा भी 'वर्गीस' है तापर्य आगे आनेवाटे प्रयक्तिमागसे हैं न कि पूर्वोक्त विभागसे।

और भी पवलामें सैकडों जगह 'उनिरं गन्दका प्रयोग हमारी दृष्टिमं रूपमकार कारा है "उन्नरि मन्त्रमाणनुष्टिमुद्दानोते," 'उन्नरिमहत्त मणदि 'आदि । रूनमें प्रकोश स्वल्य निर्देश हा क्षोगे दिया गया पाया जाता है। उन्नरिका पूर्वोकको कर्षमें प्रयोग हमारी दृष्टिमं नहीं आया

 उमस्त प्रकरण व हाजा-समाधानकम ठोका बैठ जाता है। उससे उक्त दो अवतरणोंके कीवर्मे अपे द्वर उन राक्ता समाधानीका को भी सुबस जाता है। विजया पुबक्तियत कपेंने विट्युट ही। समजस्य नहीं बैटना बन्कि विरोध उसम्ब होता है। वह परा प्रकरण इस प्रकार है——

यकीर वस्त्रालम् लिमु खरेषु कस्तेद्र भगतः है दिन्य सहातः । दुन्तः है स्थाना-महाय्यानमाहीन मगणकाणोही । य स मण्डेन दिना भृदयक्षित्रमहास्त्रा गणक सारविद् स्वस्त्र महादेश्यरसमाहे । स्वस्त्र मगाहित्यद्वरसमाहे । स्वस्त्र स्वाप्त्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वत्र स्वस्त्र स्वस्य स्वस्त्र स्वस्

स्तका अनगद स्त प्रकार होता---

श्रहा—आरे कहे जाने बाले तीन खड़ों (बेदना बर्गणा और महाबध) में से किस खड़ का यह मालाबरण ह र

समाधान — तीनो सहोका ।

शका - देसे जाना !

ममाधान—वर्गणागड और महारथ खडके खादिन मगड न विचे जानेते । मगड किये बिना ता भूतवडि महारर प्रपंता प्रारंभ ही नहीं बरते बचोति इससे बनाचार्य बस्य प्रसंग का जाता है :

धाका - बेटनाफे आदिमें यहा गया मगर रोप दो खड़ीका भी वैसे हा जाता है ?

समापान—स्योकि कृतिक आदिमें किये गये इस मगळवड देग्य तेबीस अनुयोण्डारोजें भी प्रकृति देखी जाती है।

श्चा — महार्गमहातेपाइडव्या अपेमास भागीसाँ अनुयोगहारीने भेद न हानस उनमें एक्च है, ह्यांडिये एकहा यह मगठ हार तमीसिन विधेपको प्राप्त नहीं होता। एता इत सीनों राहोंने से। एकाब है नहीं, क्योंकि तीनोने एक्च मान धनरर नैनोन एक सहस्यका प्रमास आजाता है।

समाधान ---यह कोई दोप नही, क्योंपि-महारम्भक्षतिवाहुकवरी अवभागे इतमें भी एकाल देता जाता है।

श्रक्ता -- हरि, स्परा, बम और प्रहति अनुपादार भी यहां ( प्रपट स्म भगमें ) प्रकृति विदेश गये हैं, जनकी भी एक प्रच सजा न बस्त तीन ही एक क्यें बड़े जात है " द्वसायुत्र वी वरणायुत्वी ज वरणयानुवानी चेदि निविद्य भागुत्वानी । ज मूनदी वरिवार्तन द्वस्य द्वस्य पुरुषायुद्धवी । विशेष द्वस्य व्याद्वस्य (द्वस्य द्वस्य व्यवस्य व्यवस्य द्वस्य द्वस्य द्वस्य व्यवस्य विष्य स्वयस्य व्यवस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य व्यवस्य स्वयस्य स्वयस्य विषय स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्यवस्य स्वयस्य स्वयस्य स्यवस्य स्वयस्य स्यवस्य स्ययस्य स्वयस्य

यहां यह बताजाया है कि जहां पूर्वसे प्रधातकों ओर कमसे गणना की जानी है उमे पूर्वह पूर्वी कहते हैं, जैसे 'ऋषम और अजितनायको नमरकार'। पर जहां नीच या प्रधानमें जरा या पूर्वकी ओर अर्थात् विद्योगक्रमसे गणना की जाती है वह प्रधारानुष्वी कहलाती है जैन में वर्द्धमान जिनेसाको प्रणाम करता हू और देश (पार्थनाय, नेमिगाय कादि) तीर्यकरों में भी। वर्ष 'उच्छोदों' से तात्पर्य 'आगे' से हैं और पाठे की ओरके लिये हेता [अर ] शब्दका प्रयोग किया गया है।

धवडामें आगे वयन अनुयोगद्वारको समाप्तिके पथात् कहा गया दे 'एतो उद्दरिसणा चूडिया जाम '। अर्थात् यहाँसे उद्यर्थके प्रयक्ता नाम चूडिका दे। यहां भी 'ठमीरेन' से तार्थ्य आगे आनेवाडे प्रपतिमागसे देन कि पूर्वोक्त विभागसे।

और भी घवणमें सैकडों जगह 'उनिरं शस्त्रका प्रयोग हमारी दक्षिमें इसप्रकार कार्या है " उपरि मण्यमाणजुष्याद्वादो, " 'उनरिमहुत्त मणदि ' आदि । इनमें प्रयोक स्राज्य निर्दिट दर्र खागे दिया गया पाया जाता है। उनरिका पूर्नेकके अर्थमें प्रयोग हमारी दृष्टिमें नहीं आया

हन उदाहरणोंसे राष्ट है कि जबिरका क्यं आगे आनेवाछ खडोंसे ही हो सकता है, पूर्वें कसे नहीं । और दिस प्रश्नुतमें तो 'उच्चमाण 'पद इस क्यंक्री अच्छा तरह स्वर दल है क्योंकि उसका अभिप्राय केराल प्रस्तुत और आगे आनेवाछ राहोंसे ही हो सकता है। पर बीर आगे बर्के जानेवाछ तीन खडोंडा यह मगछ है तो इस बातका वर्गणा और महावयके बादिन मगाडाचरणकी सुचनासे कैसे सामग्रस्य के सकता है ' यही एक विकट स्पन्न है विसार करते पर हर सारी गढाडा विशेषकरासे उपलब्ध ती है । समस्त प्रकरणपर सच दिखेंगीसे विचार करते पर हर सारी गढाडा विशेषकरासे उपलब्ध प्रतियोग वहां पाठ की अगुरिद है । मेरी सारा कर प्राण्यामहावधाणमादीय मगाउ करणादा ' की जगह ' वगणामहावधाणमादीय मगाउ करणादा' की जगह ' वगणामहावधाणमादीय मगाउ करणादा' की जगह ' वगणामहावधाणमादीय मगाउ करणादा' की स्वाप्त ' वग का मात्र को अगुरिद्ध ता कव हथों में भी प्रदार दीवने व्यवस्य इन प्रतियोग मेरे पर हैं । हमें क्यने सहोध्यमें इसम्बर्ग्स स्वाप्त के प्रस्ता पर हों के स्वाप्त सारा कर लिए हैं । यार्थित प्राचीन करकड लिएमें व्हर्स और दीव स्वीप्त सुधा विकेत नहीं किया जाता था र । हमारे अनुसन्त किये हुए सुधारके सारा करने हैं पूर्वें क्यां सारा करने हिंदी सारा विकेत नहीं किया जाता था र । हमारे अनुसन्त किये हुए सुधारके सारा करने हमें पूर्वें

समान प्रकार के क्षांत्रा-मान्यानक भी के जाता है। उससे उक्त हो। अवतारावीते, बीचमें आदे हुए देन क्षांत्र मानीवा को भी मुद्रक जाता है। जिनका पूर्वकरिन अपने विद्युत्त ही सम्बद्धार कही बैठता किक विरोध उत्पन्न होता है। यह पूरा प्रवरण इस प्रवार है----

दारि दश्यानम् निषु प्रदेशु कावद सम्म है दिश्य खाता । हुन्हे है कमाना-महाय्यानमाहिण सम्मानकानो । वा व समर्थन दिन्ना धूनकृतिसम्मात्म । ग्रवान वास्त्रीत स्वत्र सम्मानिष्यवासमाहा । क्ष्य वेद्यान कार्तृत उत्तर सम्मान स्वत्र कार्त्र केरिहे क क्षरा कारितिक उत्तर व्यवस्था सम्मानिष्य सम्मानिष्य प्रसा क्षर्तिक प्रदेश्च वृत्र वित्र निष्यो है स्वत्र सम्मानिष्य हृद्यक्षेत्र प्रकानस्थ्यसम्मानिष्य सम्मानिष्य प्रसा तदा व्यवस्थ क्षर सम्मानिष्य कार्य स्वत्र स्वत्र है । व व व्यवस्था स्वत्र व्यवस्था सम्मानिष्य हृद्य सम्मानिष्य द्वारा स्वत्र सम्मानिष्य सम्मानिष्य सम्मानिष्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्

रमरा अनुसद रस प्रस्तर देशा-

द्वाचा---आग कटे जाने बाड़े तीन घड़ों (बेटना बगण) और महाबव) में से किसखड़ बा यह मगुष्टाचरण है !

समाधान - तीनी धरोगः ।

प्रका - वसे जाना '

समाधान — बगणालड आर महाबर छाडके श्राप्टिंग मगठ न किये आनेते। मगठ किय बिना ता मृत्रकाँठ महारत प्रपता प्रारम ही नहीं बरते क्योंकि इससे अनाचापत्यका प्रसग का जाना है।

भूता - बंदनार आर्दिन कहा गया मगढ रोग दो खडीं रा भी बैसे हो जाता है "

समायान—वर्षीक इतिर आदिमें किय गये इस मगडवी शेप तेपीस अञ्चयेगदारोंने मी प्रइति दगी जानी है।

पुत्रा — महार प्रकृतिन हुट प्रशि अपेक्षासे चीतीसी अनुष्पादारीमें भेद न होतम उनम पदस्य ह, इसाटिय परका पद मगठ दान तेतीसीमें शिपेचने प्राप्त नहीं होता। पर्य इन तीनों लहामें ना प्यार ह नहीं, बयोबि तीनोमें प्यार मान छनपर सीनोक एक सहस्यका प्रसुप्त आजाना हैं

समाधान -- यह नाह दीन नहीं, क्योंनि-महावर्षश्रहतिपाहुकलानी अपेक्षांसे इनमें भी एवल्य देखा जाना है।

गुक्: — हांत, रदश उम आर प्रष्टति अनुसारहार भी यहां ( सथक इस सागमें ) प्रस्तित किय गय दे, उनकी मी लंड प्रय सहा न बरके तीन हो लंड क्यों बद्दे जात दें र समाधान-क्योंकि इनमें प्रधानताका अभाव है।

श्र**का-**-यह कैमे जाना ध

समाधान-जनमा सर्श्रेपम प्ररूपण किया गया है इसमे जाना ।

इस परसे यह बात स्पष्ट समझमें आतानी है कि उक्त मगडाचरणका सम्बंध बन सानिच और खुदान्य खडोंमे बैठाना विख्युत्व निर्मूर, अस्तामादिक, अनारस्यक और धरठातार के मनसे सर्वेषा विरुद्ध है। इस यह भी जान जाने हैं कि वर्गणाखड और महाबयके आर्दिमें कोई मगटाचरा नहीं है, इसा मगटाचरणका अनिकार उनपर चाट रहेगा । और हमें यह मा मचना मिट जानी है कि उक्त माटके अभिकागन्तर्गत तीनों यह अर्थान् बेदना, वर्गणा आर महाप्रम प्रस्तुन अनुविगद्वारोंसे बाटर नहीं हैं । वे फिन अनुवागदारोंके मीतर गर्मित हैं यह भी स्रोत धरशका यहाँ स्पष्ट दे रहे हैं। एड सज्ञा प्राप्त न होने की शिशायन किन अनुवेग द्वारोंकी ओरमे उद्याई ग<sup>र्ट १</sup> कदि, पास, कम्म और पयांडि अनुयोगद्वारोंकी ओरस । बेदण **अद्भागास्मा परा** उद्धेन नहीं है क्योंकि उसे एड सज़ प्राप्त है। धरटाकारने बान बतुयोगदारका उड़ेना यदां जान पुसारर छोडा है क्योंकि प्रानके ही एक अमानर भर बर्गामी बरणायह साम प्राप्त हो है और उसके एक दूसरे उपभेद वधविशानवर महावधवी रक मध्य इमरत लगी है। जीवराण, सुदायक और ययनामिताविचय भी इमाके ही भेर प्रमे कि गुरु है। इस्डिये वन सर्वेम माग्यरान पांच पाच यहारा। स्तानके जनियता बराको । इ.स.च. प्राप्त न हाने वा वा, शित्रायन नहीं थी । शेष अटारह अनुयोगदारों स टनेल न करन्या करण यह है नि भूतकी माध्यने उत्तरा प्रकाश नहीं निया। भूनरिका रचना न बान अनुवेगहारी माय हाँ, महाबा पूर्ण होने पर, समाप्त हो जाती है देग (म उत्तर दनम चके हैं।

हरी व्यवस्थान जार अवजाहार ने। हुए बहा है उसमें प्रकृत विवयस और भी बहुत विवाद प्रकार परना है। बह प्रकार हैस्कार है—

 महापरिस्नाजाण वायसहारस्य दूसरस वेषणास्त्रस्य वेषणा मात्रो जै, भवववेशको जवेतेण प्रवाहरस्य भवविश्वास भवावण्यादेशे वा व वेषणाण बहुप्यशिष्टमिष्टिष्टमाण्यादेशे । इत्य दूसशिष्टम गोहवर्ग कि तस्य गाहरते हैं क्यमण्डा मगाएरस जिवडण है ज. दूसशिष्टस था-पाप पढि करारायास्त्रास्त्री । या व स्थानेण हव-केशा विद्याराण ज्योहस्य बुविद्य (दुविद्य) ताराय-सरस्यस्य स्वत्रका कारोरे होटे, सर्व्यस्त्रस्यारं, स्वत्रक्ष पूरवको गोहस्य बेच जाविद्यारवादेश वही थिव जिवदस्यस्य स्वत्रक्ष कारोरे होटे, सर्व्यस्त्रस्य स्वत्रक्ष

र शका — इनमें से, अपोत् निवद और अनिवद मण्डोंनेसे, पह मण्ड निवद है या अनिवद !

समाधान—यह निबद्ध मण्ड नहीं है, वयोषि हिन कारि बौधा क्रम्पों =? बहाबमाइनियाह्रकों आहिम गोनमस्माधार समया प्राप्त दिया गया है। भूनिक समामित उसे बगाने छावर बेसामब्देक कारिम मण्डेन निमित्त स्व दिया है। स्विचे उसमें विद्यापा स्थित हो सामित उसे बगाने सिमाप्त हो सामित अस्तरका ही प्राप्त मानामें सिपाप कार्य है। आर भूनिकि नीमसरम्यो हो सामित, विश्व अस्तरका हो प्राप्त मानामें सिपाप की स्वर्धन स्वयं प्रे भूगविन सवस्त्रका हो सामित है। सामित अस्तरका सिपाप की स्वर्धन स्वयं हो सामित स्वयं सामित सिपाप सिपापीय हो सामित है वार्य सिपापीय सिपाप सिपापीय हो सामित स्वयं सामित भूगविन हो सामित हो सामित स्वयं सामित स्वयं सामित स्वयं सामित हो सामित हो सामित हो सामित सामित हो सामित हो सामित सामित सामित हो सामित सामित सामित सामित हो सामित सामि

र शक्त - में नाराड कादि खडोंने समानिष्ठ (धय) यो मारवसा निम्ह्रामा कैसे प्राप दो सकता दे ?

समाधान— ग्वेरिय एति अदि पौशेष अनुधेश्यासे स स्वत्य पृषक्ष्ण वह कार्यात पाहरको कोर सता पटी है।

३ द्यारा—्हन अनुयोगदारीमें वसेशद्रतिराष्ट्रस्य सन्त नन्य र स्टब्स् व्यद्धः सानाचन समय आ जाता दे '

समाधान - यद बार गर नदी द, क्योंबि यद वन बन्धिय ७६० व. ट. न अधीन ट. (

१ सुक्षा तहा भगवा । नाम स्यस्तारः इस व न सदद वस्ता अन्य इर वस्ति वाल राष्ट्रा

समापाल १ संदेश विकास को १४३ में व्यक्त है से आना बरारेय संस्त्रेय ने स्तीय प्रश्नेत व्यक्ति कारणा संदर्भ के बना दिहे

५ क्या । बांद्य र तम बेले र न रंग्या गढ

समाधान-भूतनिको गौतम माननेका प्रयोजन ही क्या है !

६ शका — यदि मृतबिटको गौतम न माना जाय तो मगठको निवद्धपना कैसे प्राप्त हो सकता है र

समाधान — क्योंकि भृत उछिके खडमपके प्रति घनागनेका अभाव है। वुछ दूस के द्वारा रचे गये प्रयाधिकारिमेंसे एक देशका पूर्व प्रकारसे ही राज्यार्थ और सर्दर्भना प्रकार करोगे होनवा प्रयक्तां नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो अतिप्रसम दोप अपाद एक प्रयक्ते अनेक क्यों होनवा प्रसम आ जायगा। अपना, दोनोंका एक ही अभिप्राय होनेसे भतविष्ठ गीनम हो है। इसप्रकार यहां निबद्ध भगळ्य भी सिद्ध हो जाता है।

पहांपर प्रथम शका समाधानमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वेदनानड के अन्तान ही। वेदना और वर्षणामहाकम्मपपिडिपाइड का नियम नहीं है—यह उस पाइड का एक अववव मात्र है, अर्थात् उसमें उक्त पाइड के बीबीसों अनुयोगदारों का जनाव सहों किया जा सकता। महाक्रमेग्र निपाइड अवववी है और वेदनावर सीमाओं का निर्णय समका एक अववव।

दूसरे शका समाधानसे यह सूचना मिळती है कि कृति आदि चीगीस अनुयोगद्वागेंने अफेडा वेदनाखड नहीं पैछा है, वेदना आदि खड हैं अर्थात् सर्गणा और महावधका मी अन्तर्मते बढ़ी है। तीसरे शका समाधानमें कर्मप्रकृतिपाहड के कृति आदि अपयोगें भी एक धंटेडे पाहुदपना स्मापित सरके चीपेंग स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वेदनाखड़में गीतमस्वर्मीहरू वह विस्ताराखे वेदना अधिकार में इस उपसहार अर्थन्त सहेप है। यह वेदना धवछात्री अ प्रतिने प ७५६ पर प्राप्तम होती है जहाँ कहा गया है—

> कम्महर्जाणयथेयण उवहि-समुनिष्णण क्रिणे णमिउँ । घेयणमहाहियार विविद्दहिषार पस्थेमो ॥

और वह उक्त प्रतिके ११०६ वें पत्रपर समाप्त होती है जहां लिखा मिलता है--

' एव वेपग-प्रप्यावडुगागित्रोगहारे समचे वेपणासङ समचा ।

रस्प्रकार हम पुष्पिराज्ञासयमें अञ्चिद्धि होते हुए भी वहा बेदनाखडकी समाप्तिमें कीर्र राका मही रह जाती ।

पांचर्व और टटरें शहा समाधानमें भूतविक और गीतममें प्रयक्तां व अभिगापकी अपेक्षा एक ब स्पापित निया गया है जो सहन ही समझमें आजाता है। इसप्रकार ठळ मण्ड निषद भी सिद्ध करके बना दिया गया है। रसम्बद्धाः उक्तः राक्ता समाधानसे बेदनाराहको दोनों सीमायें निश्चित हो जाती हैं। इति सो बेदनाराहके अन्तमत है ही क्योंकि उक्त दाक्ता समाधानको सूचनाके अतिरिक्त मगरा-चराके साथ ही बेदनाराहका मारम माना हो गया है।

ŀ

٠,

- 5

rí

1000

वेदनागडके दिस्तारका एक और प्रचान उपल्य है। टीकाकाले उसका परिमाण सीलट हुवार पर बतलाया है। यदा, ' सहमाप पहुष वेदणाए सीलसप्दसदस्साणि '। यह पर-सस्या मुक्तिलेहत स्व-प्रपश्च वेदणास ही हो होना चाहिये। कारण जनतक यह न डात हो जाने कि परसे यहां पबलावासका बचा तार्य है तथा वेदलाहि सहयेंके सूत्र लक्ष्य व्यवपान गर्दे कार वेदलाहि सहयेंके सूत्र लक्ष्य व्यवपान गर्दे कार वेदलाहि सहयें से तथा वेदणी निवार सकते। तो भी चूकि टीकाकाले एक कम्य सहस्ती भी स्वप्नकार पर सस्या दी है और उस सहस्ती सी स्वप्नकार पर सस्या दी है और उस सहस्ती सी स्वप्नकार पर सस्या विवार कारणें हुए कार्योक्त इन कहरूप हो जायमा। धनलाकाले जीवहाण खरकी पर सस्या क्ष्याह हुए कार्योक्त इन कहरूप हो जायमा। धनलाकाले जीवहाण खरकी पर सस्या क्षयाह हुए कार्योक्त इन कहरूप हो जायमा। धनलाकाले जीवहाण खरकी पर सस्या क्षयाह हुए कार्योक्त इन पर पहुष्य कहारहपदसहस्ता (सत्त प पृ ६०) इससे यह झात क्षयाह हुए कार्योक्त हुए कार्योक्त स्वत कार्यास कार्योक्त कार्यास कारणें कारणें स्वत कार्यास कारणें कारणें प्रदेश है। उसर निर्धारित सीलाके कारणार पर साम्या हुए सम्बार पर तो है। समल वीदीस कार्योक्त प्रदेश है। देश कारणें प्रदेश है देश कारणें प्रदेश है। वेदलाके सेतर साम हेंगेंस से अवदान कार्योक अपने से स्वत कार्योक स्वत कार्योक स्वत कार्योक स्वत कारणें स्वत कारणें से सेतर साम हेंगेंस से अवदान कारणें से सेतर साम हेंगेंस से अवदान कार्योक के विवार से भी अविध्य कारणें से सेतर साम हेंगेंस से अवदान कारणें से सेतर साम हेंगेंस से अवदान कारणेंस सेतर साम हेंगेंस से सितरी भी अवध्य कारणें से सेतर साम है। जाता है।

जब बेरनालंडका उपसहार बेरनातुषीमहारके साथ हो गया तब प्रश्न उठता है वि वर्गणा निर्णय स्ति राइकि उद्धियों, विवेषन से यह स्तर हो है कि बेरनाके प्रवाद कीता सीत राइकि उद्धियों, विवेषन से यह स्तर हो है कि बेरनाके प्रवाद करिया और उसके प्रशाद महावपकी पत्रा है। महावपकी सीमा निश्चितरूपसे निर्देश है क्यों प्रवट्में स्तर वर दिया गया है कि बपन जनुषीमहारके चेले प्रभर वप्योधनाके चार प्रकार प्रश्नति, स्थिति, अनुमाग आर प्रदेशवपका विधान भूतवित महावपने महावपमें विकास दिसा है, इस्तित्य वह प्रवट्मों भीता नहीं दिखा गया। जत चहीतक पाणालंडकी सीमा समसा वाहिये। बहाने आगेल निक्चाति अदाद अधिकार दीकार्स सुचनातुसार चूटिका स्व है। व निकासल इन हैं पुनविकार स्वाव नहीं हैं।

उक्त सद विभागको सर्वेषा प्रामाणिक सिद्ध करनेके थिये अब क्षेत्रज्ञ उस प्रकारि किसी प्राचीन विश्वसनीय स्पष्ट उद्देशसाजनी अपेक्षा और यद जाती है। सीमामसे ऐसा एक उद्धेय भी हमें प्राप्त हो गया है। भूनीजिति प छोरतायनी सार्यान वीरवाणीनियह का सिद्धानम्बनका प्रयम वार्षिक रिपार्ट (१९३५) में मुनीजीनी ताउपमेव प्रतिवास मानन (महाम्य) का कुछ परिचय अवतरणों सिहित दिया है। इसमे प्रयम मान तो गई मानी दाने हैं कि पिहत की उस प्रतिवें की स्मान्य मान तो गई माने हैं मिछा। वे रिपार में निन्ने हैं भिष्ठा में विद्यार्थ के अपने प्रयक्त परिपार के हैं कि हैं स्मानिक एटित जीने अपकी के तर उस मान ही विद्या की है जैसा कि हैं प्रयम्भ करके प्रयक्त प्रयक्त

ृत्सरी बात जो महाधवटने अनतरणोमें हमें भिटती है वह राडनिमागांसे सम्म स्वर्ग है। महामथपर कोई पचिका मां उस प्रतिम विस्त है जैसा कि अनतरणकी प्रथम पन्निने इत होता है—

' वा ठामि सत्तक्रम पवियर वेण विवरण सुमह य

इसी पचिकाकारने आगे चलकर कहा है--

' महास्मारपहिषाहुस्स्म विद् वेदणाभी(है) चा वाममानियोगार्तेषु तथ बर्ने बेदणा विजान अनियोगाराति वेदणायन्त्रि, तुणी पान ( सम्मन्यद्वि वयमानि) च्यारि अनियोगार्तीषु तथ बर्ग वयनिमानामिनियोरि सा समानायहर्विह, तुणी वयरियालामिनियोगी सुरावयिम सम्बद्धेन प्रनिद्विति। तुणी विदेशे संस्टुरमणियारातिम सम्बद्धेन स्वानि प्रविद्याणि। वा वि वस्मद्रमसीरसारी सर्वीवर्षम् प्रमानियोगीरस्वित्व विवस्तर्वेन समित्रस्वी भ

हस अवतालमें रान्दोंमें अनुद्विया है। कोध्यक्ते भीतरके सुनार या जोड़े हुए पाट मेर हैं। पर उसरासे तथा इससे आगे जो कुछ बहा गया है उससे यह स्पष्ट जान पना कि यहा निवानीर अदार अनिशासिश पिताना दों गई है। उन अदार अनिशासिश नार 'सस्तरमा पा, निसंस इन्होत्रके स इम्मेस नी उद्धेनवा हो पुष्टि होना है। प्राप्त अवत्यार परेस महानवटका प्रति व उससे निपय आदिके समर्गे अनेक प्रथा उपस्थित होते हैं, और प्रतिकार परेस प्रश्न पितान उत्पन होनी है, नित्त उस सम्बन्ध निपयण वरके प्रशन दिवय पर आनेमें न्य अवत्यनमें प्रमृतीपयोगा यह वात स्पष्ट रूपसे माहम हो जानी है, हि कृति

<sup>&</sup>gt; नह बदराय स्वतः वा मुनिका वृद्ध त्या दिया जा प्रकाह। "पर वहां मृत्ये "प्रवाहे ।"
िवा "वर्षाद व्यवाण नवाद। अन्य बहरतेष्वपृति तथा अन्यत्यका यहां दिव पृता द दिया है।"

भार बनात कनुषामनत बन्तामनक तथा प्राम, बनम, प्रयनि आर मधाया घष आर समावि मेद यमनान्त्र भोगर है। रामा देवा दिवया विविद्यास्त्यास विजय को जाना है।

प्रपानि निर्माण प्रितामि दीन इसीनास संशोधनामा परिचय कराया जा पुरत्त दे त्या परिचयमी लाग पारमास्य न्या पुत्र आर्थान्त दिना जामा दे।

# ४ णमोनार मनके आदिकर्ताः

ं एक कि में इस कर हिट्यों ने लगा माजा है तथा भी होने विस्तान माजन ए, वहां अनियों कारे कर काजना है। याजिन तथा साम कि सभी कुलों व विधानीने अगामा की इस काजना उत्पादन करने हैं। वहां जाना दीन सम्बन्धी। इसकी करने निवादन दया कि काजा है, भी कि बनने विचास में उत्पादन किया जाता है——

वसी वय नमायारी सरस्वायायामानी । समानाम च सरदेशन वहम होड मगस ॥

अर्थन् या पत्र नमश्वार मात्र सव पारी का गास करने याटा दे श्रीर सब मगर्टीमें मध्य [श्रा] सपत्र दे (

सन मजदा प्रभार अियों म तीनों साम्राम्भे निवस्त, रोतास्वर और स्थानक मसियोंने सन गण्यम वाया जाता €1 तीनों सम्प्रामोंने प्राचीनक सादित्यमें भी स्वाम उद्देख मिलता €। वित्तु अभी तक यह निध्यन वही हुआ कि इस मजके आदिकती कीन हैं। यन दिन यह प्रसादी अभी तक दिनी ने गढ़ी उद्याया और इस सारण इस मज्यको अजादि वित्य नेटा एल प्रभादी नासादी।

हिन्तु स्टब्स्टाएम आर उसरी टीवा धवटावे अवशिवनसे इस णामेकार मन्त्रके वर्तन्वर सम्बासे वु प्रवागायन्ता है, और इसीवा बहा परिचय कराया जाता है।

रम्भ मामरा श्रम्भ स्टर जीवराण दे और हार खडेचे प्रतस्थाने यही श्रीतीहत मन्त्र पाया जात दे। राज्या वीस्तवाचायन अनुसार यही उक्त प्रचर सुक्रवाहल मनलाचारण दें। राज्याच्य

मान ११म :- १८ शेरर के भिन्न व क्यार शासाब व वरणा वस्तावन संस्माद्दियी॥ हो ११२म ६ २ १८२१ १६ मणावस्ताव वृदगहारथवाराजुनस्य तस्यमहरू ति वृदयहार विकासकारा १६६१ में १५ मुस्ताह--

। अन्तर्भः । अन्य स्थाप्ता । अन्य स्थापा ।

अगा म ानामा, देत परिमाण, नाम और वसा इन छहाँ का प्रस्त्यण करके

पश्चात् आचार्यको शासका व्यान्यान करना चाहिये । ' इस आचार्य परम्परागत याय का मर्नेन

धारण करके पुणदाताचार्य मगलादि छहों के सक्तारण प्रत्यणेक लिये सूत्र कहते ह, 'णमे अरिहताण ' सादि ।

इसके आगे धवलाकारने इसी मगलसूबको 'तालपळव' सूबके समान देशार्पक बतलाकर पुत्रक मगल, निमित्त आदि लहीं का प्रस्पक सिद्ध किया है । तसश्चात् मगउ शर्यका ब्युराति व अनेक दृष्टियोंसे भेद प्रमेद बतछाते हुए मगडके दो भेद इमप्रकार किये हैं-

तश्च मगल दुविह णिपद्धमणिवद्धमिति । तथा णिवद्ध णाम ता मुत्तस्मादीण मुत्तकतारेण णिपड टबदा-णमाकारो व णित्रद्व मगर । श्री सुत्तस्याद्यंण सुत्तत्रतारेण कयद्वद्वाराणमीकारो तमणिबद्व मगर । इर पुण बावट्टाण वित्रद्व मगर, बत्तो 'इमेनि चोइनण्ड नीतसमाण' इदि एन्स्म सुरस्मादीए विवद्ध 'वमा भरिइताण ' इच्चादिदेवदा णसीकारत्रसणादा ।

( e q . t, q . xt)

अर्थात् मगउ दो प्रकारका है, निम्ह और अनिम्ह । सूनेक आर्टिमें सूनकता हारा जो देवता-नमस्कार निगद्ध किया जाय वह निगद्ध मगुट है ओर जो सूत्रके आदिम सूत्र<sup>कर्ण</sup> द्वारा देवताको नमस्कार किया जाता है (किन्तु वह नमस्कार छिपिनद्ध नहीं किया जाता) वह अनिवद-मगल ह । यह जीपट्टाण नियद मगल है, क्योंकि इसके 'इमेसि चोरसण्ह' आदिस्यके पूर्व ' णमो अरिहताण ' इत्यदि देवतानमस्कार पाया जाता हे ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवहाणके आदिमें जो यह णमोकार मत्र पाया जाता है यह सूत्रकार पुष्पद त आचाय द्वारा ही वहा रखा गया हे और इससे उस शायको निवद्व <sup>गाउ</sup> सज़ प्राप्त हो जाती है। किंतु इससे यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यह मगळसूत्र खप पुण दत्ताचार्यने रचरर यहां निमद्ध किया है, या कहां अपन से छेक्त यहा एम दिया है। पर अयत धत्रदातार ने इसका भी निर्णय किया है।

बेरनामडके आदिमें 'णमो निणाण' आदि मगलसूत्र पाये जाते हैं, निननी टीमा बरते हुए भवतामारने उनमे निवद्ध आनिमद्ध स्वरूप का मिमेचन किया है । ये छिखते हैं-

शाभद कि जिबद्रमाहा अजिबल्मिदि । ज तात्र जिबद्ध मगलमिद, महाक्रमप्रविद्याहुक्त्म क्रियादि-चन्त्राम भगियोगावधवस्म आदीण गादममामिणा पर विद्रस्य भूद्रशलिभडारणण धपणाश<sup>न्द्रम</sup> भारीय मारलेट तथा भागतूम प्रविद्यस शिवदार विशेषादा । य च चेवणासाड महाकम्मपयिणाउँ अवयवन्य अवयविकविशानदा । ण च मृद्रप्रती गादमा, विगलमुद्रधारयस्य धरसेणाइरियमासस्य भूरवितम् मथलमुद्रधारयबहूमाणववानि-गादमत्तविशहादो । ण चाण्यो पयारे। विबद्धमगलत्त्रसः हेर्द्रभूतो

अयान् यह मण्ड ( णमा निगाण, आदि ) निबद्ध है या क्षनिबद्ध ! यह निबद्ध-मगछ तो नहीं रे करें के महाकमप्रकृतिसहुदक कृति आहि चीपीस अनुयोगहारों के आहिमें गीतमस्यामीने हस भारका प्रकल्ण दिया है और भूतविक भहारको उसे बहांसे उठावर मण्डाप यहां बहनायहते, भादिमें रात्त दिया है, हासे हासके निबद्ध मण्ड होनेमें निरोध आता है। न तो बेहनायह हाफामदितागुरू है, नवीति अवववकी अवववी माननेमें निरोध आता है। और न भूतवकी हो मीनम हैं नवीति बिरुष्टभूतरे पारम और धरसेनाचायम हिम्म मृतविक्रिसे सहस्प्रभूतने पारम सिंद बर्गमानहवासरे निष्य मीनम माननेमें सिंधर उपन होता है। और वा प्रश्न निबद्ध मारुलमा हैन हो नहीं सकता।

आगे टीराशासे इस मण्डरी निरुद्धनार भा सिद्ध बरी वा प्रवन हिला है, तर सरी विधे दाँद प्रस्तुत प्राप्ता महावर्षप्रशिक्षण्य सभा भूगविस्तार राजा श्राप्तार माना लगा है। री निर्मालनी दारा वर्षण स्थारित स्त्रा दण है। इत्येर प्रशासका यह राजा निर्द्धा-प्राप्ता होने वहा स्वरा, निरुद्ध-मन्द्र राजा प्राप्ता और त्या बना पर लाइ निरुद्ध-भाग होना पाहिये। अतार गांव कि प्रवहाशार और त्या होना प्राप्ता का स्वाप्ता होने कि स्था स्थार स्वरा है ते यह गांवी माति हि उस मन्द्र शास होने कि स्वाप्ता होने कि स्वाप्ता स्थार स्था

णमोक्तर भरते सवर्षेत्र सेनाबर सम्प्रदावशे ब्या मा वर्षा करे उत्तरात करूर, इंदोन्तर समझरक वा वर्षा है, इस वर्षा वर्षों कुठ विवार किल्लामा १, ५०००० करूर असमन सह देवस्थान किताब सुब भदाविसीय केनाबर के किस वर्षेत्र पर अस्तर स्वार्थ के स्वर्ण के

पश्च मुज वस्तातमाहासुदश्यान साथ निर्देश । सन्त्य दश्येष अन्तर्गान ६ कृत्यस्य स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स रिवार्त्वाहि (माजान आम पृष्टार बहुव अन्तर-मान-मान्यस्था) विश्वाद (ब्रव्यान क्षार्ट्याक स्वाधिक स्वाधिक

THE RELEASE TO THE STATE OF THE PERSON AS A ST

धारक तीर्थंकरोंने किया या उसीप्रकार सक्षेपमें व्याग्यात करने योग्य या। किनु आग राउ परिहानिके दोपसे वे निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णिया बिच्डिन हो गई। रिर कुछ काछ जनेपर यथासमय महारुद्धिको प्राप्त पदानुसारी वहरसामी (बेरस्त्रामा या उत्रस्तामी ) नामके द्वादशाग श्रुतके धारक उत्पन्न हुए । उन्होंने पचमगळ महाश्रुतस्कपका उद्गार मूछमृत्रके मध्य जिला। यह मूळसूत्र सूत्र बनी अपेक्षा गण वरों द्वारा तथा अर्थनी अपेनामे अरहत भगवान, वर्धनीर्थन त्रिलोक्तमहित बीरनिनंदके द्वारा प्रजापित है, ऐसा बृदसग्प्रनाय है ।

यवपि महानिशीयमूत्रका रचना श्वेताम्बर सम्प्रटायमें बहुत कुछ पाठेका अनुमान का जाती है,× तथापि उसके रचयिनाने एक प्राचीन मायनाका उद्वेख किया है जिसका अभिन्नप यह है कि इस प्रमण्डलप श्रुतस्कथके अर्थकर्ता मगतान् महाशिर हैं और स्टब्स्प प्रयक्ता गीतमादि गणधर हैं । इसका तार्यकर कथित जो ब्यार शन या वह काउदीवसे विच्छित्र हो गया। तत्र द्वादशाग श्रुतधारी वहरस्तामाने इस श्रुतस्वधवा उद्घार करके उमे मूल सूत्रके मणमें विश्व दिया । वेताम्पर आगममें चार मूछ सूत्र माने गये हैं-आप्रश्यक, दर्शनकाछिक, वेत्तरा ययन और पिंडनियुक्ति । इनमें से कोई मां सूत्र वज्रसूरिके नामसे सम्बद्ध नहीं है। उननी चूर्णिंग मदबाहुकृत वही जाती हैं। उन मूट सूत्रोंमें प्रथम सूत्र आपस्यक्तके मायमें णमोकार मत्र एया जाता है। अतएव उक्त मा यनाके अनुसार समयन यही वह मूटसूत्र है निममें बन्नमृरिने उक्त मत्रको प्रक्षिप्त किया।

कन्यसूत्र स्पन्तिपदर्गे 'वर्र' नामके दो आचायाका उल्लेख मिलता है नो एक इसरेके गुरु शिष्य थे । यथा-

धेरस्म ण अञ्चनसीहिंगिरिस्य जाड्स्यरस्य कोसियगुत्तस्य अतवाया थेरे अज्ञवहेरे गोयमसाहर ।

भारम ण अनवहरस्स गावममगुतस्य अतेत्रासी थेरे अज्ञवहरसेणे उक्कोसियगुत्त\* ।

अर्थात् कीशिक गोतीय स्विति आर्य सिंहगिरिके शिष्य स्थितर आय वदर गोतम गोतीय हुए, तदा स्दिवर आर्य बदर गोतम गोत्रायके शिष्य स्थितिर आर्य बदरसेन उक्वोसिय गोत्रीय हुए।

विज्ञमसक्त १६४६ में सगृहात तपागच्छ परावलामें बदरम्बामाका कुछ विशेष परिचय पाया जाना है । यथा---

वरममा चयरसामि गरः।

च्याच्या—तरममा ति श्रीमाहिगरिषट त्रयोदग श्रावज्ञस्वामी यो बाहवादिए जाविस्मृतिभागः वभागमर्गवद्या सयर राष्ट्र द्रिणस्यां बौद्रराय निनाष्ट्रकातिमित्त प्रयादानयनेन प्रवचनप्रभागनाष्ट्र,

x Winternity Hist Ind Lit II, P 465

<sup>•</sup> पश्चा सद्भव (वृ ३)

देवाभिषदिनो द्राप्यविद्यानपश्चिमा बज्जासायानसृष्य । तथा सः भगवान् वरणवस्यविद्यपु ततः ४६६ वयाने वातः सद् भष्टीः वर्षानि युद्धे, चतुस्यानित्य १४ वर्षानि सतः, वर्गान्त ६६ वर्षानि तुत्रकः अवश्विद्यानाति / र वर्षानि परिशदः भवितान् चतुरानाधिदययान ५८४ वयाः त स्वतमानः। भीरज्ञ मानिनो एतप्रवे कुर्यः सहजनतस्यानानि त्याच्यः ।

> षद्भुत्रसमुग्पतिपितामहमह विभुत्त । दशपूर्वविधि याचे सञ्जानामिमनीधास ॥ १०

सपाग•उ प्रावटीने बहररसामक्षेत्र प्रावमगुषा बहेल आया है जिनवा समय ि स ४६७ बनलामा गया है। यथा---

सप्तपष्टाभिक्षतु गतवय ४६० आर्यमगु ।

आर्यमगुका बुक्त विशेष परिचय मारीनृत्र पहावटीमें इनवदार आया 🕻 🕻 🛶

भगम दरम सरम प्रभावन जाज दमण-गुरुणा । बदामि अञ्चमम् सुवसागरपारम भीर ॥ १८ ॥

अभात् हान आर दशन रही। गुणीने बाधव, याव, धरव और हमाव, हार धुनसागरि पारमाणी धीर आध्यमुवी में बहुता बरता हूं। हार बान्तर अवस्था ५० स्मानुष्ये उद्भावे प्रधान अवस्था उद्धाव है। हम र बीन्तर अवस्था है हि व ध्याया अव बार नहीं, वर अवस्था उद्धाव है। हम र बीन्तर हिस्से बहु र र हिंदे हुए वसाय रहवा अवस्य विचा या और उस आवस्य (विचुर-माचाय) व किंद या। उस नर्मा अवस्य विचा या और उस आवस्य (विचुर-माचाय) व किंद प्रधान असन्य हो में बात्यस्था चना स्वक्तिया अस्य विचा अस्य अस्य विचा मा अस्य विचा स्व

क्राप्तक स्टूडिय हैंड चुक्र क्राप्तक रहिंड य हैंड चुक्र क्राप्तक स्टूडिय हैंड

# बहुः कारणस्यो समस्यो अज्ञ-नणहर्णामः। बागरण-कारणसन्तिकसम्बद्धी-पद्गारणः ॥ ३० ॥

करण्यारणा, करणामाते व कर्मप्रदेशिये प्राप्तान आयी सागद्दस्तीरा यसकी सणह कर्णाद्वितीय होते ।

> वीप विश्वत खर्रीय मागद्वति इत्यः स्थानिहै। बार बानापुर्वे माधिवित्र पामन पर्वत १९॥

क र - वाच रक्षणात्रीक उप्रसिद्ध मेहीत व समाद्धे जिल्हा स्वीत क किंद्र कर कररताल स्वास्ट्रानिस **स्टु**ध का प्रधात विव<sup>रणा</sup> ६ -

ण ह के का ए दिए के हें ब्रास्ट पर विवासका संबद्ध है के शी (पत) देवन सावस्थाना है परा मार्थिक के का मार्थिक के हें ब्रास्ट पर विवासका है समावर्धित देव दर्शितिय पर्देशीय पर्देशीय पर्देशीय प्राप्तिक

# करतात्रः बर इ.ति.च सद समीचमाई सहदमई | विकासन के देश पहुँदी (दन्ती) आंग्रेसमृत्यी हैं।

न के न के रूप के विश्व के प्राप्त के किए हैं। विश्व के प्राप्त के किए के किए के किए के किए किए किए किए किए किए

क द वर्ष प्रभवनात्मा प्रशास्त्र क्या नहीं क्या प्रशास्त्र क्या नहीं क्या प्रशास्त्र क्या नहीं क्या प्रशास्त्र

we we was at at at and an imination of the contract of the con

सप्तत्रार भेद त्रिया गया है। कल्पमूत स्वविषयों एरना गावन गार्जव और दूमको टक्ट निय गोर्जिय मदा है और उन्ह सुरु हिएया बनजाया है। किन्तु अन्य पीजनी दासिन्धे में उन्हें भीच कहीं कहीं एक हो नाम और उन्हें हुए पाये जाते हैं। प्रश्न अन्त्यरूतन स्वत्य उन्नेन उन्हें सीतिवाणके ५८१ वर्षतक जीनित रहनेना निय्ता है य अज्ञ स्थापत्तन उन्न्य बन्न निर्वागित देश वर्ष पक्षात्रना पाया जाता है। इन दोनों आचायात हुए अज्ञन्तुवर उन्नय है, तथा उनके अन्तर नामहिषका । अत हिन पार्य आचायात स्वय निस्न प्रसार पनना है—

### षीर निर्वाण सयन्

अज ग्रा १६७ अज ग्रा १९६-५८४ अज ग्रासन ६१७-६२०

अज्ञ बहरसन ६१७-६२० अज्ञ नागहर्या ६२०-६८०

अन्त बहर दक्षिणापयरो गये, ये दसपूर्वीर पाटी हुए आर एनजुम**ेद ला** उद्दोन पच णमीवार भव का उद्धार विचा । मामहत्ती बन्मवयस्मि प्राप्त हुन ।

दिसम्बद साहित्वोद्धानी अञ्चल आषाय पुरारको पटले पर १ क्षानाना १ क उद्यार पर स्वारंपना प्राप्त यो और उसीने प्राप्तमे नामाना मन क्यी गण निर्देश कि च पवलागिको यत्री पीरतनायायो मतानुसार उपनी मीटिक एक्सा प्रश्नीक होता है। अवस्थल अस मामादिय-दोनीन गुणपरायाय पीत वसायसाहरको अवस्य प्रप्तान प्राप्त वर्ष वसायसावरो प्राप्त, आर पतिवृत्तमायायो उसाय प्रीप्ति (अ. १२११ छ. १ कर्मा, ६ विकास प्राप्त कर पतिवृत्तमायायो मामाव अवस्यवर ३, ६ विकास प्राप्ति कर स्वर्ष होता वर्ष स्वर्ष प्राप्त स्वर्ष कर स्वर्ष होता वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष होता वर्ष स्वर्ष स्वर्ण स्वर्ष स्वर्ण स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ण स्वरत्य स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्

#### दण्डसमणेसु चरिमा चर्रसमा गाम । ×

आध्येत नहीं जा ये जी नम प्रत्याशण बराउस (ब्राह्मण) के व ब्रह्म स्टाह्म स्टाह्म के स्टाह्म स्टाह्म के स्टाह्म स्टाहम स

मा ए बुधारण है। है सहा स्पष्ट्यक्रियोगिक है। है

इसप्रकार इन आचायात्र। दिगपार मात्यतात्रा त्रम निम प्रतार मुक्ति होता है-



यहरलक्षका नाम यतिष्टममेंस पूर्व ठीक कहां आता है इसवा निश्चय नहीं। आर्थन ने कोर नामहत्यों से समझाडीन होने की स्थार सूचना पार्व जानी है क्येंकि उन दोनेंने नमन यतिष्टपमको कसायपाइड पनाया था। कसने पनानेसे तथा आर्थमपुका नाम सेरे पहछे थि आनेसे इतना ही बद्दमान होता है कि दोनों आर्थमपुका नाम सेरे पहछे थि आनेसे इतना ही बद्दमान होता है कि दोनों आर्थमपुका नाम सेरे पहछे थि आनेसे इतना ही बद्दमान होता है कि सायपाद पनाविध्यों से कोर है कि बदा समझाडीनन नहीं की बता से ही विधि हो है की से कहीं छोट दिये जाते हैं, तथा कहीं उनमेंसे एकवा नाम मिछना है दूसरेशा नहीं हैं और कहीं छोट दिये जाते हैं, तथा कहीं उनमेंसे एकवा नाम मिछना है दूसरेशा नहीं हैं और कार्य छोट के स्थार कर स्थार के सेरे हैं जी कार्य कर सेरे हैं जी कार्य के सेरे हों के सेरे हों के स्थार के सेरे हों कार्य के सेरे नामहत्यों ने विभाग सेरे हों में आर्थमपुका नाम है पर नामहत्यों का नहीं है है । किर आपने और नामहत्यों ने बिनका रचा हुआ कसायपाइड आचार्य परपासे प्राप्त किया या वे पुणारपार्थ दिगायर उन्नेखों से सायपाद में एक सीची सेरा हुआ सेरा सायपाद में हुए सुचित होते हैं जब कि सेरानाव्य पात्र दियों उन दोनों में है एक प्राप्त होते हैं के दिसे सायपाद नाम देश होते हैं ने स्थाय वे दूसरेस सार्यों सारा दिया सार्य साराय सारा

- वया 'तिङोय-पण्णित' में उद्घितित 'बद्दानस' और महानिशीयस्त्रके पदानुमरी 'बर्ससामा' तथा श्रेनावर पन्तिर्डियों के 'अञ्ज बहुर' एक ही हैं ?
- वहार लिख दिया 'इस महानि शीपसून्यती सूचनाता ताल्पि क्या है 'क्या उनकी दक्षिण यात्राक्त और उनके पचमण्डस्वर्की प्राप्तिक थोई सन्वर्घ है 'क्या घवणकारद्वारा सूचित जमोकार मन्ने कर्तृत्वका इससे साम्ब्रस्य विट सक्ता है '
- रे क्या धवटारिश्रुतमें डाइनिखत आर्यमलु और नागहत्यी तथा श्वेतान्त्र पणनिवर्वेक अप्तममु और नागहत्यी एक ही हैं। यदि एक ही हैं, तो एक जगह दोनों की समसामिषकती

× दसा पहानकी समुख्यत ।

प्रकर रोने और दूसरी जाह उनके बीच एकसी सीस बरका अलत परनेका क्या कारण हो सकता है 'परायित्योंनें भी कही उनके नाम देने और कही छोड दिव जानेका भी कारण क्या है '

- ४ जिस कम्मपयडीमें नागहत्वीने प्रधानता प्रात की थी क्या वह पुण्यदन्त भूतविक इस उद्धाति कम्मपयडिपाइड हो सकता है !
- दिगान्वर और भेतान्वर पहाबियों अहिमें उक्त आचार्यांके कालनिर्देशमें वैयम्य पढनका कारण क्या है!

्त प्रश्नोर्मे अनेक्से उत्तर दूर्गेण विशेचनमें सुचित या प्यतित एरि जारेंगे, किर भी उन सक्का प्रामाणिकतासे उत्तर देना विना और भी विशेष खोज और विचारके समय नहीं है। इस पायते क्षित्रे विनये मनपदाी आरत्यकता है उसकी भी अभी गुजारम नहीं है। अन पहाँ राजा ही यहकर यह प्रसम हीश जाता है कि उन्न आवारों सम्प्री दोनों परण्याओं के उद्देग्येस्त भारी रहस्य अवश्य है, जिसके उद्यारना दोनों सम्प्रतायों के प्रयोग रिवेहस और उत्तके थीव साहिष्ठिक आदान प्रसन्ते रिवंप एर विशेष प्रकाश पर्णनेकों आशा थी जा सकती है।

इस प्रस्तणको समास करनेसे पूर्व बहाँ यह भी प्रकट कर देना उचित अतीत होता है हि बेनाच्या आगमने अन्तरात भगवतीस्तर्गे जो एव नमोनस-मण्ड पाया जाता है उसमें एवस पर अर्थात् ' जाने छोए सान्साहृता ' के त्यानपर ' जाने समीय छित्रीए ' ( मासी छित्रिको नमस्त्राः ) ऐसा पर दिवा गया है। उन्होसकी हाणीगुक्तों जो कर्डिंग नेन्दा न्यायेख्य रिलाङस याया जाना है और जिसका समय इस्सो पूर्व अनुवान निया जाना है, उसमें आदि मण्ड इसक्तर पाया जाना है —

शमा अरहनाण । शमा सब सिधाण ।

व पारमंत्र प्रासांगिक हैं या किसी परिपारीको किय **इए हैं, यह** विकय विचारणीय **है ।** अताम्बर सम्प्रदापमें विसा किसाव मनस ग्रमीकार सत्र अनाम है × 1

# ५ वारहव श्रुताङ्ग दृष्टिवादका परिचय

हम सप्रप्रपा प्रथम । शन्दकी भूमिराम वह आप है कि बाग्हबा अंतपा रिक्षित्र सतान्त्रर माथनार अनुसार ना विच्छित हामया, तथा रिमन्यर सान्यतानुसार उससे बुट अररोका उद्धार पर्गडागम और उपायमान्तमें पाया वाना है। हिन्त मानित प्राचनों विशि आदिका सिक्षित परिचय दाना सम्बदाय है महिन्य शिरा हमा पाया कना है। जह जब हुए श्रुतामके तम परिचय है हम ताने मान्यदायार प्राचन प्रतान कुत महिन्दा कर्मा है। तुष्टनामकरूपमें प्रमन्त करना है, विरोध पारक हम महान्दी विषयम है। दिनाण महिन्दा दोनों सम्बद्धायोग मान्यता सेने समानता और विवसता लगा हैनोंक। प्रस्तर परिवृत्तना और पाना दे सर्वे। इस परिचयरा मूखासर केनाकर मान्यत्यके नाम्यूय और समाग्यास्त्र है हल दिगानस सम्बद्धायको घरण और जन्मस्त्र क्षया

### धनजाने दृष्टिकाद्का स्वयंत्र इसप्रकार वनजाया ह ---

इसना अभिनाय यह है कि दृष्टियाद अपने १८० नियाना, ८४ अनियान, १० अनियान और उनने निर्देश अपनिकार और १२ क्वियन नात, उस्तमार जुड़ १६६ दृष्टियों ना प्रमाण और उनने निर्देश अपने खुड़ विस्था प्रमाण और उनने निर्देश अपने खुड़ विस्था प्रमाण और उनने निर्देश अपने मान बैदिन वमने भिन्न भिन्न साहित्यापों में सम्बद्ध पाये जने हैं। दरदर्दा पर, हाजने, बिहु, पाउसर मुन्नीस्त स्वनित्त हैं । व्यास्त मनी पायं जाना। आष्ट्राचन औत्तर्द्ध भाष्ट्राचन हैं, पर धर्मनाक्ष कर्मा करें वा जाना। आष्ट्राचन औत्तर्द्ध भाष्ट्य हैं। त्यास कर्मा पायं जाना। आष्ट्राचन औत्तर्द्ध भाष्ट्य स्वन्य निर्देश कर्मा कर द्धी त्यास स्वन्य हैं। विषय अपनियान मान भी विद्यमाहित्य में सम्बद्ध स्वन्य हैं। स्वन्य अपने विद्यम स्वन्य स्वन्य हैं। स्वन्य स्वन्य

| श्वेताम्पर मान्यता | टिगम्बर मान्यता   |
|--------------------|-------------------|
| विद्वियाद के भेद   | दिश्यित के भेद    |
| <b>१</b> परिज्ञभग  | ६ वर्गमा          |
| २ मुत्त            | ₹ सुन             |
| ३ पुरगय            | <b>३</b> परमाशिका |
| જુ અગુલોન          | 8 3 31.3          |
| ५ पृथ्या           | ∿ ∤িখা            |

| til den dette deltatil met i         | dan |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| परिवर्भवे ७ भेद                      | परिकार ५ भद                             |  |  |  |  |  |
| <b>१</b> सि <sup>म्</sup> यसगिशा     | ₹ <del>Ч</del> *                        |  |  |  |  |  |
| र गगुरसमेगि ॥                        | ₹ 111 xr+                               |  |  |  |  |  |
| ३ प्रशीण त                           | \$ 2 Person                             |  |  |  |  |  |
| ४ ओगा <sup>=</sup> स <sup>ि</sup> गआ | \$ " T                                  |  |  |  |  |  |
| ५ उदमप्रज्ञणमेजिता                   | 4 1 ~ 6~                                |  |  |  |  |  |
| ६ रिपादणसेथि ॥                       |                                         |  |  |  |  |  |

७ जभाजभन्नेभित्रा

दे नी बर्नेक भेर देनों सामापिने समाग और नाम दोनों बाने में एक दूसेने साम किन है। किन् केनिक निभीना कर सहस्य था, यह तान सही सहा। समझायंगके देशका

er's ?--

• तन्द्र सर तम्बानाभेर मूत्रापतो स्पर्वाधिक "

क्रमण बद बद मी हबीगढ़ अरते पूर अंग (अथे बतायोग पानेबाँ) ) उपर भेजेंडिदी हूर्ग है- कर रेजें इक के का होता | किन्तु मुक्तार व टीमाक्यले इन सात मेरीहे सव ते हुन कर नहीं करना है जे की का बहुत हैं। परिवर्षक सात मेरोंके सम्बंधी है जिले

हर्करण इ.सी प्रत्याई मरायद्वरण सन आर्च दिवाद ज नदद-गाह्बाह सन तेराधि है । (यसरकातम्ब

को के के विकर्ण के कारिया कि विविधानि व्यवसायिक करें विश्वासिक प्रविधानिक प्रविधानिक वि क्षकरिक विकृत्यक्रिक पुरः सम्बर्गमुग् वेतिकारिकारीयदिवानि यस प्रणा प्रथम र दुर्गनी प्रदेकतम् वर हैकार अब डेंक्फ फिर मांच दिव मांच दिव झानव सांच दिव संग्रह प्रतिका गोगाहित्स स्वत्राप्त कार्यास्त्र अल्ला कर्णा क न्यथंड मोगेंद चवाश मत्रा १ मनअपुरितेय पर झवायदिवारि दर्गक के तेल्लाक करा की वे व चडक मणह डिझ निया व तत वासीरिडासीमीडा स्रीता কাৰণ তিমন্ত কাকৰ কৰি বালৰ হিণ্ডুৰি ৰাজ সাহালাহাল সাহ সাহালাহালী হালাহ क्स अफल अल्या अल्यानि हु क्य फेल्प म मीड में जिन्हें नवसिंगडरिंग ह सरायां मुहराहित वर्षाणार्थे हरू र के कि के प्रत हैं। के व विविधानि वैश्विष्य कि विविधान

र व अ र र र र र र अवस्था भर अपर विवास स्व है प्रवास प्रा ६ ६ १ ००० - अंटर्स <sup>१ -</sup> कचना रहे, बंग्सामी १६ आ*र्वी विस्तास* परी ट ८०० ते । प्राप्तांत्राम नपकानी सप्ते अ<sup>र</sup> रह र वीत्वर प्रमुखातील अंग्योनि एत्ना ्र दे के कि भारती तम क्ष्म है। शहर, स्वतार , स्वतार , स्वतार , क रूप र क्षण के अपनिश्चित स्टार की अस्ति AN A RESERVE WITH ALTHE ATILE HT कार का कार का का का कि वर्ता की का की की - A - 51 87 8 4 5 MTT 8 4 र - १ ३ इ. र मन १ वर प्रशास्त्र <sup>१</sup> , - -

A - - - I A --- LI WEITH I REIST PAINT 4~

आजीविक सम्प्ररायके बहुत उठ्ठेग्व प्राचीन बीद और जैन प्रयोने पाये जाने हैं। प्रस्तन सुबना पर से जाना जाता है कि उनका शास और सिद्धात जैनियोंके शास और सिद्धातक बट्टा ही निरत्वनी पा, बेस्ट बुछ बुछ भेर प्रभेशें और दृष्टियोगीने अन्तर पा। भूनेशा केन्सि और आजीदिवीकी प्राय एवा ही थी। आगे चलवर, जान पतना है, जैनिएने आर्ज निकारी गायनाओं को अपने शाक्षमें भी सप्रह कर दिया और इसप्रवार धीरे धीरे समस्त काम जिक पयरा अपने ही मनाजमें अन्तर्भाव कर तिया । अपन्यों सुचनामें बद्धि टीकाक्रपने कर ने बोंको पामधी बहा है, पर उनवी मायताको वे आने शासने श्रीकार वर रहे हैं ।

परिकार पूर्वेक सात भेद दिगम्बर मा यतामें नहीं पाये जाते। पर हम सन्यन के जा पांच भेद चदपळाति आदि हैं, उनमें से प्रथम तीन तो केनाम्बर आग्मक उपागिमें गिनावे हुए विश्व है, तथा चौथा दीवसायरपणाठी व जपूरीदराजाती और चन्द्रणाताके नाम नर मुख्ये आरहार अरह बार-पक्ष वितिष्ठि भेदकी अन्तगत पाये जते हैं। तिनु पंचर्य भेद विरहण्य छन्। हम पांचें धरांगके अतिहित और नहीं पापा जाता ।

सिद्धसेणिया परिकम्मके १४ उपभेद १ माजगापपाइ

२ एगद्रिअपयाह

३ अट्रया पादोह पदाह

४ या<sup>ने</sup>ाषामास या आगाम<sup>\*</sup> प्रयार ५. वजभूअ

६ रासियद

a thild

८ दुगुग

र निराग १० वेष्टभूअ

११ एडिगाटा

**१२** ससारपदिग्गद।

🐧 नदावरा

१० क्रिजावस

है जिनमें प्रथम है। केर न्युन ही है। है।

१ चदपणाची- एवं सामगावयागाः भि [\$\$09000) #TJ-7547 G-1. 1 Aut isma - Stell

२ शर्यक्याची-पचलकारिक्रमहर्गा ه روسلوندند ( ۱۹۵۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ भाग-दरिव विदि-गर-विद्यादर्श कविन

55 4-4mm 5ml 1

३ अपुरी**दरम्यसी**-निष्ण्यस्यान्दरा-परस्टमारि (१२५०००) र् am Bedudim . Harketingina अपने व १व-११-११-६ रा هه ستنه مرداعكس المانية المانية

मणुष्तमस्वित्रा परिकास से १४ भद्र ४ दीवसायरप्रवादी- राज्याका सम-Catabilit ( different atta-

4 4 544 4Cm4 MY 844 4 4 2 1

ये परिक्रिके भेद दोनों सम्बरायोंने सन्या और नाम दोनों बानोंने वक दूसेसे सम्या भिन्न हैं। सिट्यप्रेणिकादि भेदोंका क्या रहस्य या, यह नान नहीं रहा। समझयांगक राष्ट्रकार कहते हैं—

' ण्वच सब समृत्रोत्तरभट मृत्राधवी स्ववस्टिन्न '

कर्पात् यह सब परिकर्मशास अपने मूल और (आगे बनजाये जानेबाडे) उत्तर भेरोंकिहन पून और अर्थ दोनों प्रकारसे नष्ट होगया। कितु सूनकार न टीवाकारने इन सान मेनोंके मध्यभें कुछ बातें ऐसी बतडायीं है जो बडी महत्त्वपूर्ण हैं। परिकर्मके सान भेनोंक मध्यभें ने निवने हैं—

द्देषपाद् छ परिकम्माद् ससमद्दयाड, मत्त आनीविषाट, छ चढद.णडवार, मृत्त तसियाड । (समवाषागस्त्र)

णवेषो च परिक्रमणो पर् आदिमानि परिक्रमोलि स्वयामीयहान्ये । गोसारण प्रशिक्तानिक पाइन्दिन मिद्रान्तानिक वृत्र प्रवास्त्रविभित्ति । इत्यास्त्रविभित्ति । इत्यास्त्रविभित्ति । इत्यास्त्रविभित्ति । इत्यास्त्रविभित्ति । इत्यासिक स्वाह्मप्रीक्ष । इत्यासिक स्वाह्मप्रीक्ष । इत्यासिक स्वाह्मप्रीक्ष । इत्यासिक प्रवाह्मप्रीक्ष । इत्यासिक । इत्यासिक प्रवाह्मप्रात्ति । इत्यासिक प्रवाहम्बन्धिक । इत्यसिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक । इत्यसिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक । इत्यसिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक । इत्यसिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक । इत्यसिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रवाहमिक प्रव

रमका अभिभाष यह है कि परिक्रमके जो सात मद उत्पर मिनाले गये हैं उनतिसे प्रका ए मेद तो स्वस्तवय अवात अपो मिजात के अनुमार हैं, और सानवां भेद आजीरिक सम्प्रपंत्री मन्यतारे अनुसार है। जीनवेंकि सान नयोंकी प्रवन अवात नगम नयका तो समह और प्रवक्ति कर्तमांग हो जाना है, तथा अतिक हो अपान् समिकित्र और प्रमृत कार्यवर्षे प्रविद हो जाने हैं। सम्प्रात स्वपानी उनके चार हो नय एते हैं, समह, ब्याहार, कुन्यके और हार्या हम अवेशाम जेनी चडकणहरूक अपीन चनुष्कालिक करात्री है। आजीरिक सम्प्राताचां है सब वर्षात्रों की नाम मानत है, जसे चीन, अजीर और जीवानीव, होर, अलंह और लाहारोग, मत् , असन् और सरस्वत , हसारि। नयहा वितन भी वे तीन प्रकाश कार है - इन्यार्थिक, प्रयाधिक और उभयार्थिन। अत आजीरिक तैसानिय अपत कराति है। उन्होंने मायनानुमार परिवर्षक सानवों मेद व जानुत्रात्री है। उन्होंने मायनानुमार परिवर्षक सानवों मेद व जानुत्रात्री है। उन्होंने मायनानुमार परिवर्षक सानवों मेद व जानुत्रात्री स्वा

इस स्वरास अन और बाजीवर सम्प्रदायोंने परश्य सम्पर्देश सन्त प्रकारा परता है। इन्द<sup>ा</sup>रोहराज महत्व स्वरास व सुद्धेवने समसामयिक धर्मोर्ट्रशक थे। उनवे द्वारा स्पोर्टिंग

---

भागीविक सम्प्रदायके बहुत बहुन्य प्राचीन कींद्र और जैन प्रधोंमें पाये जाते हैं। प्रस्तत सूचना रर से जाना जाना है कि उनका शांख और सिद्धान्त जैनियोंके शांख और निद्धातक बहत ही निकरपनी था, येपर कुछ पुछ भेद प्रभेदों और इंटिकीणोंने अन्तर था। भूमिका जैनियाँ और आर्जादिवोंकी प्राय एक ही थी। आगे घटरर, जान पत्रता है, जैनिवोंने आर्जाविकोंकी गायताओं को अपने शासमें भी समझ कर दिया और इसककार धीरे धीरे समस्त आजीतिक पथरा अपने ही समाजमें अन्तर्भाव कर निया । उत्परकी सुचनामें यसदि टीकाकारने आजीवि षाँको पानक्षी बहा है, पर उनको मायनाको वे अपने शाख्ये शीकार वर रहे हैं । परिवर्षके पर्वेक सात भेड दिगम्बर मा यतामें नहीं पाये जाते। पर इस मा पताके जी पांच भेद चंदएकाति आदि हैं. उनमें से प्रथम तीन तो भेताम्बर आगमके उपांगीमें गिनाये हुए मिटते हैं. तया चौथा क्षीरमायरप्रणाची व अनुहीरप्रणाची और चन्प्रणाचाके नाम नदीसुरमें अधवादा धृतके काव,यक व्यतिहितः भेदके अतर्गत पाये जाने हैं। जिन्तु पांचरां भेग निपाहपण्णिका नाम पाचर्वे शतावके भतिरिक्त और नहीं पाया जाता है सिटसेणिका परिकम्मके १४ उपभेद १ चदपणाची- छत्तीसम्मापचपदसहस्मेहि (३६०५०००) चदाय-परिवासिद्धे-गर-१ माउगापपाइ जिस्सेह-यज्यण सुगर । २ एगद्विअपयाः ३ अह या पादीह प्याह २ सूरपणाची-पचटक्वतिष्णिसहरसेहि प्रशिक्षासस्य वा आगाम् प्रयाद पदेहि (५०३०००) स्रम्साय-मोगोव ५ केउभुअ भोग-परिवारिडि-गइ-विनुस्सेष्ट्-दिणविर ६ रासिबद ० दगरावा गुजान-बच्चार्य सुगाई।

निप्तृष्यः
 व उत्तर्भव पदसहस्मिटि (३२,५०००) जबुगीव
 र प्रिश्नादः
 सक्तादाक्षः
 सक्तादाक्षः
 सक्तादाक्षः
 स्व तत्त्वः
 स्व तत्वः
 स्व तत्त्वः
 स्व तत्वः
 स्व तत्वः
 स्व तत्वः
 <l>स्व तत्वः
 स्व तत्वः
 स्व तत्वः

८ दुराव

त्रा भेद 'मणस्सावत्त ' नामका है ।

परसेणिआदि देश पाच परिक्रमाम प्रत्येक के ११ उपभेद हैं जो प्रथम तीनको टोट कर रोप पूर्वात्तही हैं। अतिम भेदके स्थानमें स्वनामसत्त्वक भेट है, जेसे प्रहायत्त, ओगाटा यत्त, ट्यसप्जणायत्त, विष्यजहणायत्त और चुआचुआवत्त । इसप्रकार ये सप्र मिलकर ८३ प्रभेद होते हैं ।

पञ्जयमाणेण दीयसायरपमाण अण्य वि दीवसायरताभृताभ बहुभय वणादि ।

५. वियाहपण्णत्ती - चडरासीदिसमाउवान पदसहरमेहि (८४३६०००) ग्री-अनीपदाप अस्ति अनीपदाप गर्पासीदा अभवसिद्धियगर्मि च वण्णी है।

परिवर्षके इन माउगापयाइ आदि उपभेदोंका कोई जित्रला हमें उपरम्य नहीं है। हिन्तु मातृशापदसे जान पटना ह उसमें छिपि निनानका नितरण या । इसाप्रशार अप्य भेदोंमें शिभार मछतिपय गणित, न्याय आदिका निपरण रहा जान पटना है।

## सत्तके ८८ भेट

- १ उत्तुसुय या उज्जा
- २ परिजयापरिजय
- ३ प्रदूषांगिअ
- श्वित्रयचरिय , निष्यचदय या निनयचरिय
- ५ अगनर
- ६ परपर
- ७ मासाप (समाग स अ)
- ८ सन्ह (मासाग-,,)
- ९ समित्रा
- **१० अप्टाबाय (अहाप्चाय स** अ )
- ११ सेंदिशअपत १२ नदावत्त
- १३ वर्ड
- ६४ प्राप्त
- **१**৬, বিসংবর্ত

युत्त अगसादिङमगपदेहि (८८००००) अपाओ, अपटेपओ, अपता, अमेता, णिग्गुणो, सत्वगओ, अणुमेत्रो, णाधि जीनो, जानो चेन अथि, पुरनियादाण समुदर्ण जीगे उपजर, णिच्चेयण, णाणेण तिणा, सचेयणो, णिच्चो, अणि<sup>-बी</sup> अपेपित वाणेदि । तेरासिय, णियदिवा", विष्णाणवाद, सदवाद, पटाणबाद, दाव वाद, पुरिस्तगद च वर्णिदि । उत्त च-

सुचेरे जन्तर्गत निषय

अगसी सहियोरस च उन्हमहियाराणप्रि णिरेमो । पत्रमो अवग्याण, बिरियो तेशसियाण बोह्य्यो ॥ तदिया य गियद्परने इन्ह चडायो ससमयिन। (धनदास प, पृ ११०)

र निर्माणिक दिवादिक मामान्तु स्वाचित्र विद्यालयात् व्यक्ती वृद्धित मानकापदा रे। ( सम्बादीय टीमा )

# बाग्हेंबे यनाज छित्राहका परिचय

१६ एवः अ १७ दयान्त सुव आहासीदि अपार्थिंग, म सी १८ यत्तमाण्यय णामानि नामिननेत, सपहि विमानवर्मा १९ समभिर-> भाराही (जयभवटा) २० सच्यामह ११ परसास (पणान स अ ) . इत्यद्विमा<u>र</u> ये ही २२ सूत्र चार प्रकारसे प्रग्वीत हैं— **र**िष्णानेश णहवाणि २ अडिज्यार्थ महयाणि ३ निम-गरवाणि

४ चन्द्र गृहयानि

इसप्रकार मूजेंकी सम्या २५×४=८८ हा जाती है।

भेजाध्यर सम्प्रायमें गर्य प्रत्य भद्र बाधाग्र है। उत्तर क्राप्ती के वे १ दर सगरायोगमें इस प्रकार दा गई है-

देवताई बाबास मुताह किमतभागृत्रमु समहत्व मुक्तानकान देवक ह कार्य क्षेत्रमु भविषयनत्त्वारं मात्रीविष्युवारीवाद्याः । इषभारं वादास सुद्ध विकानवारं केन-अवनुन्य कर र देश्याद बाह्मा मेवाद बन्डमद्बाद समामवर्गेन्वाहाइकि । ध्वम्ब मान्व बन्न करून दिन ह पद्धित घरायोव चासव ममुबेचे के संग्रहरूव हुन्द हुन्

वरण में में में में में ने हैं।

40

प्रकार सात पूचोके अन्तर्गत वस्तु पाँकी सन्यामें रोजों सम्प्रनायोग मनमेद है। होर मन पूर्वशं वस्तु-सत्यामें कोई भेद नहीं है। श्रेनाम्य मायनाम प्रथम चार पुशक अनगत बनुत्रीक अतिरिक्त बृटिकाओंडा सम्या मा दो गई है, और रिटिशदके प्रममेर वृटिकार्क वणनेन वहा है

कि वहां उन्हों चार पूरोकी चृष्टिकाओंने अभिप्राय है। यदि ये चृष्टिकाण पूर्वोक अंतगत <sup>थी</sup>। तो यह समहर्मे नहीं आता कि उत्तक्ता किए एक स्वतंत्र निमाण क्या स्थागया। रिगम्बय मा यतार्थि पूचाके भीतर कोई चूलिकाए नहीं गिनाया गडें और चृत्रिका विभागक भीतर नी पान चूलिकाए बतलायी हैं उनका प्रथम चार पुनेसि कोई सक्ता भी नात नहीं होता ।

सम्पायाम और नादासूर्यने पूर्वके अन्तर्गत बन्तुओं और अधिकार्योक्ता सन्यानमूर्वक निम्न तीन गायाए पाई जाती हैं-

> त्स चोहम अट्टहारसेव बारम दुवे य यन्धृति । सोलस होसा बीसा प्रणास अञ्चलकायिम ॥ १ ॥ वारस ण्डारममे बारममे तरसेव व वृणि। तीमा पुण तेरसमे चढदममे पञ्चवीमाशा ॥ २ ॥ चतारि ट्वालम सह चैत दम चव स्टारणी । आइलाण चउण्ह सेमाण च्लिया णीय ॥ ३ ॥

धारताम (वेदनाखटके आदिमें ) पूरोके अतर्गत वस्तुओं और वस्तुओंक अतार्गत पाइडोंकी सन्याका घोतक निम्न तीन गायाए पाई जाती हैं-

> दम चोइस अहारस (अहहारस) वारस य दोमु पुरुवेमु । सोलस बीस तीस इसमिम य पण्यतस व यू 🛚 १ ॥ ण्देसि प्राचाण ण्वदिओ वाधुसगहो मणिदो I सेसाण पुरवाण दम इस बच्चू पणित्रयामि ॥ २ ॥ ण्डहरिंह य वन्धु वास बीस च पाहुदा भणिदा !

विसम-समा हि य व थू सब्दे पुण पाहुडेहि समा 🛚 🧸 🗈

इनके अक भी धवलमें दिये हुए हैं तिहें हम निम्न तालिकाद्वारा अच्छीतरह प्रकट वर

| सस्ते |   |   |   |   | -1-1 |   | 27 6 | , , , , |   |    |    |    |    |    |     |
|-------|---|---|---|---|------|---|------|---------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 94    | , | 1 | 3 | ٧ | 4    | Ę | ٠    | ć       | 1 | 10 | 11 | १२ | 13 | 14 | बुट |

| ₹ १    | tx c 10     | <b>t</b> | र६ २०   | ₹•  | 15  | 10  | ₹-  | 10  | ۲۰  |   |
|--------|-------------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ع الله | 120-14 280- | ex kx    | 120 800 | Ę 0 | ₹•0 | ₹00 | ₹00 | 2 . | ₹ • | 1 |

सव्य-बन्ध्-समामा प्रचाना दिसद्यस्य १९५ |

मध्व बाहुड-ममामा वि सहस्य-गव-सद्भाचा ३९०० ।

जयध्वलामें यह भी बतलाया गया है कि एक एक पारडके अन्तर्भक्त कर की जैस सारीस असरीमहार है । राधा 🕳

एटम अन्याहिकोस ग्रह्महरूम अन्याहिकास्य वा पाइडस्विका क्षम वीस अन्याहिकाः । वर्धि ि अध्याहिकारण प्रवेतनस् अधाहियास्स चडवीस चडवास अणिओवदाराणि सन्त्रितः अधाहियारा ।

इससे स्पष्ट है कि प्रवेकि अतर्गन वस्त अधिवार थे, निनवी साथा विसा विशेष निवक्ती नहीं तिक्षित थी। दित प्रत्येक वस्तके अवातर अधिकार पानड कहराते ॥ यह उनकी सन्या प्रत्येक वस्त्रके भातर निवमत पीस बीस रहती थी और हिर एक एक पान्डके भीतर चीर्वास चीरीस अनवीगदार थे। यह निमाग अप हमारे लिये केवल पूर्वीपी विभागता साप्रका धोनक है क्योंकि उन वधओं आर उन्हें अन्तगन पाइडोंके अनुनाम तर भी उपटान नहीं हैं। पर इन्हीं ३९०० पाहडोंमेंसे बेपट दो पाहडोंका उद्घार परमात्रागम और क्रमायवान्द्र (धनला आर जबधनला) में पाया जाता है जैगा कि आंगे घर कर करणाया जातागा। उनके और उनकी उक्टाच टीका गेंसे इस साहिलकी रचना है । व वयनापरया पद्धिका पर वार पश्चिय विल्ता है।

चीदर प्रश्लेमा निषय व परिमाण

१ उप्पादपुट्य-तत्र च सर्वेद्रव्याणा पयनाणां चीत्पादभाववर्गाञ्च प्रनापना गृता । (2000000)

२ अम्मेणीय-तत्रापि सववा इत्याणी पय वाणा जीवविशेषाणा चात्र परिमाण बण्यते । (9500000)

है वीरिय-तंत्रा वर्तारानों जीवानों च महर्ने तराणां दीय प्रोध्यते । (७०००००)

भ अतिश्रणात्थिपवाद-यदाओंके ययान्ति यथा

या नाश्ति, अथवा स्यादादाश्त्रियन तदे वास्ति तदेव गास्तीसेव प्रवद्ती । (६००००००)

५ जाजपबाद-सन्मित् मनिनानादिपचरस्य भेडप्रस्तपणा परमा इता तस्मात् शानमगाइ। (९९९९९९) चीरह पर्योक्ष विषय व बरमत्त्वा

१ तथादपुरुव जीर गाण्या ग्रहाणणा गः गा धरत वज्या । (१००००००)

२ अभोषिय नगणमग्रहम् दणहा अगल्यान पर बर्गारे वि अस्तिय सन्त्रमा ।

(9500000) **३** वीरियाणपवाद अमारितेव कारिते उम द्विस्य रोक्षीरिय मार्थित सार्थित

बन्धे । (0000000) ८ अतिध्वतिथ्वाद जान्यसम् अधि र्गादत दण्ये 🗀 । ( . . . . . . )

५ वाणपराद "च == = == === ا وإسمة الرسا (\*\*<\*\*\*)

६ सभ्याई-सन्य साम साम्यन मा तद्यत्र सभेद सप्रतिपत्र च प्रण्यत न सः। (१००००००६) प्रवादम् ।

७ आद्पप्राद्-ना मा अनेक वा यत्र नयत्रान र्वर्थते तदामप्रभार । (२६००००००)

८ कम्मप्रवाद-नानानरणादिकमध्ये । कर्भ प्रकृतिन्थित्यनु गागप्रदेशादिभिभेदेर यथोत्तरो त्तरभेटेर्यत्र तथ्यते त कर्मप्रवाटम् । (१८०००,00)

९ पचकराण-तत्र सर्वे अयान्यानस्यस्य वर्ण्यते । (८४०००००)

१० जिल्लाणुबाद-तत्रांनेके विद्यानिशया वर्णिता । ( ? ? 0 0 0 0 0 0 0 )

११ जपन्त-याच्यानाम निष्यसम्, न बाप्यम बाच्य सम्छमिल्य । तत्र हि सब ज्ञानतप स्यमयोगा शुभपाउन सपाता नव्यति, अप्रशस्ताथ प्रमादादिया सर्व अगुभक्छा न्यत, जनाऽराच्यार्।

(2500000000)

१२ पाणामाय-तमायायु प्राणी मन €14 सभेदम्य च प्राणा वास्त्रा ।

4

(१५६०००००)

इ म्बप्यार-वाग्निः वागन्यागा प्रयामा प्रदास मानावागण र प्रकार मुपामियान तराप्रकारम रा मद्राता यत्र निरूपितम्त्रमयद्रवारम्। (200,000)

७ आद्ष्यान आद उत्पति स्वी म दि वि या मानित ना युद्रेनि ना इन्हिन (280000000) नेण ।

८ रममप्राट अर्गाट राम रागीर । (36000 00)

९ पन्चक्रमाण दन्त्र-भाग-पीरिषेपार्वरिक्ष पच्चारमाण उपपासिपिट पच सीनराश निणि पुता से च पन्येति। (18000 0)

१ - विज्ञाणुवाद अगुष्टप्रमेनादीना अस्पनिवाना मनगतानि रोहिण्यादाना महारियाना प्र शनानि अति । -भोमातस्वर स्वप्न-रूप व्यानवित्रात्यथा महानिभित्तानि च प्रस्पनि। (११००००००)

**११** कल्याण रिन-हाशि-नक्षत्र-तागगणाना चारोपपाद -गनि-निपर्ययपचानि शहुन -याटनमहद्रुखेदन — वासुदेव — चत्रभादाना गर्भावतरणादिमटाक्रन्याणानि च कप्पति। (250,00000)

**१२ पाणा**नाय नायचित्रिसावणगमासुर्वेः निक्मं बांगुलिप्रकम् प्राणापानविमाग् <sup>द</sup> विस्तरेण रापयति । (१३०००००० **ेरै किनियारिमा**ण-तत्त य िल्लालिना **१३ किरियारिमा**ठ टेटलीका बारापनिक्स [ \* 1\* 11\* 11\* 11\*] = ===[3\*\* र्वे चतुर्वा ग्राप्त किसानि कार्यस्य 1. 2947711 रोपरिया हा दातिचितित्रियां च बषयति । (00000000)

(0000000)

१४ नेविविद्यार-१४ रेन्यू १८ सुर १८ १४ लोकसिद्यार ची चाढाराम् चात्रार मादिसे तस नी%,सन्ह चा<sup>™</sup>ति मानाप्तिया सासुपाच [ 1721 1 1 1 1 707 Ent 71933 (124000000) 1 1,1 (174000000)

५३३ ४ १६ रेस सक्तासर "म व १६ मुजेने नहीं पास पाती, बड़ा य गार हो। । दें। दिश्ती मुबार दाशी मीताओं में पानी जाती है। उर्श्वत भेतान्यार दत्रशालिक रूक्ता किया था था उस परसे एका रूत होता है कि गो दिवश पण बहुत बुद्ध नाम स्मृतिचे द्वारा रुपया गया है। धरणन्तरित निपय-मूका का है। या लिली नी राजी देशों हे जारे उद्वेषमीय अतर नहीं है। पा व अर कल्ला है ... पर पर दे, उस्तार विषयुवाने भी कुछ विशेष है। भागी उस्ता । अंग की वा निवारि गुप्तापालका साथ उद्घाय है जी असम्बाहे स्थिपमें सरी लाला बात्र । तसे बार तर रे बालार य पुरक्त सातर भवामि याविधियास नि अद्योगायुर्वेदक। मु रा रूप ्राम ह वर्षा सर दाव शहरेने रूप एका भागा वहा बेनल (आपुरणाविमान) बन्दर रात्त थि। गा. हे। रही विची शालों मी धनडामें साथ बड़ा है कि उसके अतान ८म*ि दहतर वर्णे, चोरर छ। कराओं १६* स्पितींस भी स्थन है। यह समझयान 2) THE B # 1 4 7 1

य ने में नरह पूजा ले धार पत्रमा ही लाल जाता ६, के नर ्रं प्रें विता ने । है। से साम्यास उससा 4 0 । त पर रस करेरे प्या नाम 1 04 33 61

साबप रावनिकासी। हे की क्षत्र के के दिने चेंचे पर्द मन्त्र र न्यापेश (चादहपुत्रा र च प्रा . यह शहद वे ना उनर राजव स्टार्टा है। नहीं से



जागे पर प्रश्न उटाया गया है कि जन दश और चीरह पूरियों से अग्न अलग तम स्वार किया तम यीचके ग्यारहर्यी, बारहर्यी और तोरप्रियों वो भी बयों नहीं पुपर् नमस्वार किया । इसरा उत्तर दिया गया है कि उनसे नमस्वार तो चीरहर्प्यों के नमस्वार किया । इसरा उत्तर दिया गया है कि उनसे नमस्वार तो चीरहर्प्यों के नमस्वार आहें। जाता है, पर जैसा निनवचनवस्त्रस्य विधानुत्रार्यों समाधित स्वार हिंगे क्ष्य के नमस्वार विधान का कि स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वर्य के

भित्र और अभिन्न दणपूर्वीको मा यताका निर्देश परीसूत्रमें भी है, दया-

१७५५ पुत्रासम्बर्धा वर्गातिहरूम पाइसवरिष्यस्य सम्प्राधः अभिवन्द्रसमुध्यस्य सम्प्रमानं तत्र वर भित्रमस्य सर्वणास्य तत्रसम्बर्धः (सृथ्यः)

रीकाकारन । स्तुअर अभन् । विशस्त्रीयस्थासः प्रवस्तियाः 🗢

हार्यतः । १६ १ द र स्थानुगावृद्धां तम् स्वतः स्थान् विदर्ण प्रदानसम्बद्धस्य स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् विद्यान् सम्बद्धाः स्थान् स्थान्य स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् स्थान्य स्थान् स्थान्य स्थान भनुर राष्ट्रमुक्ता था बागाऽनुषागः सूत्रस्य निजेनाभिधयन साद्यानुरूपः सम्बन्ध इत्यथः ।

कर्षात्—सूत्रहारा प्रनिपानित भपके अनुसूत्र सवपका नाम हो अनुस्त्रित है। तालके यह वि निममें सूत्र विश्वत स्वातंत्र या नियमिके अनुस्तर ह्यातं और उदाहरण पाये जारे वह अनु योग है। उनके दा भेद वरनेका अभिग्राय प्रशासनी डॉकामें यह बनलाया गया है कि—

हर मूल असल्लयनान् नीपबरानयां प्रपत्त सरवरावाहित्सल्यसम्बादिगोस्त्रीऽवृदायो सूल प्रपत्तानुवातः । इन्दालीनां दुर्वारस्वदरितिऽद्याः सप्यभाषो गणिन्दा, तरिन्दम् गणिद्वा, प्रदार्थास्त्रहराः सप्यद्वितित्वयं । तरामा अनुवासा गणिद्वानयारः ।

इसरा अभिमाय यह दे कि धमेन प्रतिक होनेस सीर्धेनर ही मून पुरव ह, अतएव उनका प्रधम अधात संस्थक प्रमानिकाल प्रथम आदिवा बणन बरनेवाला अनुवीन मून्यप्रमानुवीन है। और असे मन आदिवी गर्द्ध आन् पान्दी गार्टोंसे सीमित रहती है ऐस ही निसमें एक एक अधिकार अगा अलग है। उस महिद्यानुवीन बहते हैं, जैस सुउबराजिया आदि। बिन्नु यह बिमान कीई विगेष महत्व हैं, जैस सुउबराजिया आदि। बिन्नु यह बिमान कीई विगेष महत्व नहीं राता क्योंकि होनोंने विगयका पुनवाबीत वाली जाती है। जैसे तीधकर और उनके मार्थोंने काम दोनों बिमानोंने आता है। दिगम्योंने ऐसा कोई विभाग नहीं किया गया और साम सीर्थ तीरस बनलाया गया है कि हिटायुक्त प्रमानुवीनोंने चीनीस अधिकारीद्वारा बाह किया है। और सबनीतीय बनलाया गया है कि हिटायुक्त प्रमानुवीनोंने चीनीस अधिकारीद्वारा बाह किया है। और सबनीतीय बनलाया गया है कि हिटायुक्त प्रमानुवीनोंने चीनीस अधिकारीद्वारा बाह किया है। और सबनीतीय बनलाय गया है

दिगम्बर सम्प्रदायमे प्रथमानुयोगका अय इसप्रकार किया गया है-

मयम् मिष्यादीष्ट्रसम्बन्धस्य भा प्रतिपाधमाधिन्य प्रवृत्ताःऽनुयोगोऽधिकारः प्रथमानुयाग (गाम्मन्सार दीका )

इसना अभिगाय यह है नि 'प्रयम ' या तावर्ष अनती और अञ्चलन निष्पादि ित्यम ह अग्न उसन लिय जिस अनुषान की प्रष्टित होती है यह प्रयमानुष्योग बहराता है। इसीक भीतर तब पुराणाना अत्यमन हो जाना है। निन्तु इसना पद प्रयाण केस्व पाच डेजार बनराया गया है। इससे जान पड़ना है नि इधिनादक अत्यमन प्रयमानुष्याम सब बंधारणत बहुत सन्यम । क्या गया ।। पुराणनादका क्लिया पाउं की निया गया हाता।

नारमुत्रमः। ।काम गाडकानयागक अत्तगत चित्रात्तरमध्डिकाका बटा हा विचित्र और १४६नत ग्रांच्या (२या ह.) गहरू उहीन जतरमया है १४६—

कुलकामा मा इक्षा कलकामाण्डका तम् बुलकाला विमलवास्तार्थानी प्रवस्तव स्टब्ह्यपुरवय्य तः। व ना १६४मा इक्षा वाभिधानवत्तस्य भावनीय जाव ।वसतकासिमा ।स

अथन् ३ ३१ ७ ३ में ११म आहेनादि बुग्यक्रीक पुत्रभव जमाणिका सीवस्तर उगः गया है। इसीयक्र र नारश्या राज्याओं में उनके नाम नमर निषय गणन समझ जना



अन तर एक सर्वार्धिकिटियो गया । पिर चांट्ड लाव निर तर मोभनो गय और प्रधात एक दिर सर्राधिभिद्धिको समा । स्मीवकार क्रममे के मोश्र और मर्राधिभिद्धिको तत्रत्य अने में अन्तर कि सर्वाप्रसिद्धिमें एक एक बरवे असर्प होगये । इसके प्रधात पन निरनर चीन्ड चीन्ड लाय मीभवी आर हो हो क्रवीविद्धिको सदस्य गय जनक कि ये हो हो भी कमाविद्धित अकरत होगये । इसीप्रकार क्रमसे पिर चीन्ह लाख मीनाग्रीमधीर जन तर तात मान. दिर चार चार पार्थ प्रचाम प्रचाम तर सर्भ भिदियो गये आह सभी अभाग होते गये। इसक प्रधान क्रम . यरण गया और चीटह लाख सर्राधिसिदिया जाने क पद्मान एवं एवं मीथवी जाने लगा और पर्रोत प्रशासी ही ही कि तान नीन करते प्रचास तथ गये और सर असरय हान गय । जिर दो साम निवालको, किर ये साम सवार्थतिदिको, किर तीन क्षाप साम प्रवास सामें साम यह सत्या भी असत्य तम पहच गई। यह सब नित्र तस्यितामें विकाया गया था। तमन आण चर प्रवास्त्री और विचात्रशादिकार्थे धा-व्यादिका व्योत्तरा, व्यान्त्रिका व्यक्ता प्यादिया न्याता और साटिका दशानिविधीनमः, जिल्ला भी भार और प्रवासन में १ कार सन र मिदियो कानेवारोंकी भरणाए दसावी गई थीं।

जान पडता है. इन सुत्र सुरुवाओंबा उपयान अहिगाह शिववा अत् स रुविनदा किन नित्र धाराओं के समझानेंग ही अधिक हाता होगा ।

चलिका प्रथम चार प्राची चलिकाण ही इसक अ त गर है। दर विकाओंदी सम्या ४+१२+ C+10-38 6

पाप परिशाओंड अन्तर्गत दिवत वलवया→जगामण ←जगगण—व ≀ण— गा-तन-तन्द्राम् विकार

२ धल्याया - भूमिरयण्य रण-मन-नव-नव भारताणि व श्विल भूभिनार मञ्जूति दृष्ट सन्दारम धरु <sup>१०</sup> ।

3 सायागया÷। ३ ° व≥।

प्रस्वगया संद्रहर समा 🛶 🎍 UFF~E. 4144 A8 1 1 4-

4.-- 7 74 A \*\*\*\* \* ५ अधिमामामा

\*\* " उसरे गास न 47 15 35



सत्ररूपमः पर्व्यक्षणमध्ये भीतर विचा । इस पानुबन्धे जो श्वीवीस अवातर अधिवार थे, उनके विस्तृत मारा परिवर भवत्रवारके बेदमानद्वयं आदिने बसाय है जो इस प्रवार है—

- १ बहि-चनी आसियने अधि ते ते ते ताहार बन्दारामी मद्दा सराज्य प्रीसान्त्र इरी आ अव ज्यान्य चिमित्र द्विजीया बिजाबि अवस रक्षायाओं च पारि-रेजी।
- चेदवार-वेग्यात कमानीमात्राल बेग्या संक्रिंगाण के प्रतिस्थितादि-सोन्सोदि मतिभीत मेहि पश्चमा वीस्ट्रे ।
- १ प्राम्-प्रास्थित्रोभरास्थि कम पोमस्या पाणावरणादिनेत्व अहभे-मुक्तवाच प्रास् गुणसक्येण एक प्रास्थाभाच प्रास्थिक्ये वारिकोन्सिक अभियोगदारिह प्रस्वणा प्रभे ।
- ५ इस्म-यम्मि अणिश्रावहरे वीमाटाण णाणावरणारिक गक्तरणस्त्रात्रात्रोण पत्त-यमाहाळ्याण धम्मिणिकविद्शीम्मिटि अभि गोग रिटि वान्यणा बीरटे ।
- ५ प्यडि-वयडि ति अणियोगससिंह वोग्न गण विगिद्ध वस्पित्स्-समादाण बेदणाए प्रजारिद्याबस्थानसेस्-मच्च्यादीण पासिम् जिल्लाबेन वानाराण वयडिणिस्सेवादिनसोख्स-अणियोगसाहि सहाव यस्त्रवणा बरेस्ट्रे।

- १ कृति—श्रोत अधीधवासे ओदारिक, विशेषक, तैजस, आदारक और वार्रक, विज्ञान, आदारक और वार्रक, द्वार पार्थ प्रदेश स्थानन और परि साननरूप हतिया तथा भवके, प्रथम, अपन्य और वराम सम्बद्ध स्थान स्थान
- २ चेदना-वेदना अर्थाधिवार्से वेदपासदिकः धर्मपुद्रटोवा वेदनानिशेष आदि सोडद अभिवारोके द्वारा वर्णन किया गया है।
- ६ स्परी-स्पर्श अविधिवासे स्वत गुणके सब घेसे प्राप्त हुए स्परीनियोण, स्पर्श-निनेप आदि सोच्ह अधिकारोके द्वारा भानावरणादिके भेदसे आठ भेदको प्राप्त हुए वर्षपुत्रलोबा बर्णन विचा गया है।
- ४ दर्म-नम अवाधिकारमें कामिनोण आदि सोल्ड अधिकारीके द्वारा जानावरणादि वर्मकरणमें समर्प होनेसे शिंह वर्मसता प्राप्त हो गई है, ऐस पुद्रलींक वर्णन दिया गया है।
- ५ प्रकृति-प्रशृति अर्थापनवार्ते इति अपि कार्त्वे कटे गये राषातनरूप, वेदना अपि पार्पे कटे गये अवस्थानिशेष प्रकारि रूप, पर्वार्थे कटे गये जीवसे सार्वद आ पीवर्थे साथ सबद होनेसे उपन्न इए गुणवे द्वारा वन अभिवार्ले वर्षित रूपमें ब्यापा करनेवारे पुट्रवंके स्थान

## पर्गडागमधी प्रग्तास्त।

व्याप-ज त व गण त च अगिह- वर्षा प्रशा व श्रीप्य व शि गणिति । तथ प्रशे जीयकम्परेसाण सारियमणारिय च प्रशे प्रशादि । व शाहियारो अहिन्हिकमा वर्षा प्रकोदि, सो च सुरावरे प्रपरिदे । प्रशिच व श्रीप्रोक्षण तद्याओमा पोम्मल-द्रस्य प्रकोदि । बश्रीव्हाण प्रशिवस्य

ठिन्विध अञ्चमागम् । पदेसवा च पम्हेशेन ।

णियधण-णियधण मृद्धत्तरपयटीण निय-गण वण्णेदि । जहा चित्रेलदिय रूविम णियद, सोदिरिय सदिम णिउद, सालिदिय गर्गाम णियह, निर्मादय स्सिम णियद, पामिदिय कमक्यदिपसंसु णियद, तहा इमोजा पयडाओ ऐद्रसु अप्रेसु णियदाओ ति णियरण पद्मेनिद, एसी मार्ग्या।

८ पक्षम्-पर्वनित अणियोगदार अक्षम्पत्रस् येण हिनाश कम्म-प्रयागणान् गण मृत्रतर-पर्योदसम्प्रयेण परिणममाणाम् पर्याट हिन्दि अनुमागीनससेण निर्णदाश परसायर वण का निरूपण प्रदर्शिनगेष आहिस उड अधिकासके द्वार दिया गया है।

६ वर्गन-वर्ग, वर्गम, प्रथमित वर्ग बर्गिमा, इम्प्रमा यान अपानिस्तर यार भेद हैं। उनस्मे बर्ग प्रिक्ट जीन आर कर्मकर्योगा समित पर अगादिक्य प्रयाग समन वर्गा है। बर्गम अधिमार आठ प्रमारे कर्मा प्रथम प्रजापन वर्गा है निमस करन मुद्धमप्रथम स्थित या चुगा है। न स्मे पीम पुत्रद्धामा करन गर भीव अधिमार करना है। बर्माव्या अनिसार प्रतिचान, अनुमाम बर्ग और प्रदेशमा, इन चार बर्गमे

शि तिबन्धम-नित्यस अतिकार मृद्यप्रति और उत्तरप्रश्वियों नित्रसनमा करन करता है । जैसे, चनुरिष्टिय रूपमें नित्रह है। अनेदिय शब्दमें नित्रह है। भ्रणेदिय गय्में निवह है। विद्या हदिय रसमें नित्रह है और स्पर्देनिदिय करका आदि स्पर्धेन नित्रह है। उसा प्रशार ये मृद्धप्रश्विया और उत्तरप्रद्विया रन विष्योंमें निवह हैं, इसप्रमार निव यन अयोधिकार प्रस्पण करता है वह मार्याप जानना चाहिये।

प्रमम-प्रक्रम अथाधिकार जो वर्गणास्क थ अभी वर्गस्त्यासे स्थित नहीं हैं, क्विं जो मृल्प्रश्ति और उत्तरप्रश्वतिरूपसे परिणमन करनेवाटे हैं आर जो प्रश्ति, स्थिनि और

## मणीर ।

९ उत्तरप्र- उपक्रमति अणियागहास्या चनवि अदियाग-काणोवरस्य उद्येषणोवरस्या जबसामणीवस्त्रों विश्वतिष्यामीवस्त्रों सेटि। तत्य स्प्रीपञ्जमे। स्प्रीविटियममयणहरि अ इच्छा कम्माण प्रवृद्धि-निष्ट्री-अगमाग-पदेसाग बधरणण्य कुणदि । उदीरणानकुमी पुर्याद बिद-अणुभागपदेसागमदीरण पर बीटे । जनमामणीवस्त्रमी एमधीवमामणमणम भोवसामगाग च पयडि हि अगमाग परसभेडाभेषण पर बरि । विपरिवाससर क्रमा पर्याद द्विदि अगुभाग पदेसाग दस जिल्ला स्वलिंग्स स प्रस्वदि ।

**१० उदय-**उदयाणियागदार ५वडि निरि• MUTHIL L'HER GERRIS I

र रे मादरा माभन) ल संसम्पाल नेसाह का बारमारूपारे**र स्वर्**क-अदाहा हत m ar griffit --44 T

असमागरी विभागनाम वैशिष्टको साज हैं प्रमे कारवाणास्वाधीक परेशेंका कारण साता है।

९ तरक्रम-उपक्रम भयाधिकाक सार अधिकार हैं बाउनीपरम, अदीरणीपरम, अपनाप्रजेशका अस् वित्रशिक्षामण्डम् । उनमें में बाधनीपत्रम अधितार बाध हाते के दसर समयमे त्रार प्रश्ति, निर्धान, अन भाग क्षेत्र वहेशसाय सानावरणाहि आही बमाके बाधका बणन करता है। तरीर योपनम अधिकार प्रदृति, नियति, अनमा और एउनोंकी उर्देशकाया स्थान सामा है। उपरामनोएउम अधिकार, प्रश्नीत, रिपर्टन, अनगाम और प्रदेशक भगस भदका प्राप्त हर प्रशासकारका अन अल्लाक पणमनाश्च करन करना है। दिलीला मोपनम अधिक र प्रवृति, निर्दति, अन माग और प्रदर्शोदी दर्गनिया सर सम्भिन्नामा बदन बरण है।

१० उदय-उदय अपारिश्य प्राप्ति, निर्धाः, MARIT NY ROTE BEEF EYA बरता है।

१९ मोध-रण अर्धादर दण्यक्ष अन सर गनवगरदार एक्टर नमस्य उ estas lecas ores e 5 ms 45 & 224 - 25 km 2 m 5 50 \$2 \$74 \$15 E

5 \*1 \* 2 \* 4 5

गरम- ४

११ लेस्सा-डेस्सेवि अणिओगदार एद्वाडे स्साओं परुदेदि ।

१४ लेस्सायम्म-वेन्सार्रार्शनावि अणियोग द्दारमतरम-छन्नेस्सा-परिणयजीबाण

काजपस्तपण कुणदि । १५ लेस्सापरिणाम-लेस्सापरिणामेति अणि-योगदार जीव पोग्गलाण दन्व-भावलेरसाहि परिणमणविहाण चण्णेदि ।

१६ सादमसाद-सादमसादेति अणियोगदारमे यतसाद-अणेयततो राण (१) गदियादि मग्गणाओ अस्सिद्ण पम्स्वण कुणह् ।

१७ दहिरहस्स-दहिरहरसेति अणिओगगर पयडि हिदि-अणुभाग पदेसे अस्सिर्ण दीहाहस्सत परुवेदि ।

१८ मनधारणीय-मनधारणाए वि अणियोग दार केण कमीण णेरइय-तिरिक्क-मणुस देवमवा धरिकाति चि पम्प्वेदि ।

 पोरमसत्त-पोग्गडअ देति अणिओगदार गह-भारो असा पोग्मटा परिणामदा असा पोग्मला वनभागदा अवा पोग्गला आहारदी अता पोग्गटा मनचादो अचा पोग्गटा परिगहादो भवा पोग्गङा वि अप्यिक्ताणपिक्त

पागवात्र पोगावात्र सब्भाग पागउत्त

पत्तजीबाग च प्रस्त्रम कुमारि ।

**१३ लेदया-**लेऱ्या आनुयागद्वार र**प**ः लेखाओंका प्रतिपादन करना है। १४ लेक्याकर्म-चेक्यावर्ग अवाधिकार अन छड टे याओंसे परिणय जीगीके व काय। इतिपाद र करता है ।

१५ लेक्सापरिणाम-हे,याररिणाम अयाभि जीव और पुरलोंके द्रव्य और माक्स परिणमन करनेके रिपानका कथन कर **કે** 1

🐫 सातामात-सातासात अर्थाविकार एका सात, अनेकात सात, एकात असा अने मात असातमा गति आदि मार्गण ओं के आश्रवसे वर्णन करता है। रे**॰ दीर्घन्डस्त्र-दीर्बन्डस्त्र अधा**विकार प्रहति स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोंका आश्र

टेकर दीर्घना और हस्त्रनाका कपन

करता है। १८ मत्रधारणीय-मत्रभारणीय अर्थातिकार, ितस कर्मसे नरकमत प्राप्त होना है, किससे तियंचमा, किससे मनुष्यभा और किससे देवमन प्राप्त होता है, इसका कपन करता है। **१९ पुरलाच-**पुरलार्य अनुयोगद्वार दण्डादिक

महण करनेसे आत पुरुखेंका, मिथा वादि परिणामोंसे आच पहलींगा, वपमोगसे आत्त पुरुटोंका, बाहारसे आत पुरर्शेका, ममनासे आत पुरर्शेका और

परिप्रहमे आत्त पुत्रलॉका, इसप्रकार भागमात् किये हुए और नहीं किये हुए

२० णिधचमणिधच — जिस्तमिण्यस्मिति स्रोणिकासः पवार्ड-हिर्दि अनुमागास्म जिप्रतारिधसः च पस्त्रेदि । जिप्रतिर्दि किं ज पदेगायः च सहत्रमुद्धः दाहु अप्रमादार्डि या सन्त्रान्यः तहु

तन्विषरीयमणिधत्तः।

- ११ णिकासिद्मणिकाचिद्र- जिराधिदमणि काधिदमिदि अणियोगसार पसिद्दे ि-अणुमागाण निकाबन पस्थेदि। निकाब पासिदि कि । वा परसाग ण सक्कमोक बिद्वाण्यपादि समामद्वापुद्द दादु बा निज्यकाचिद्र पाम । तिक्कीदमणिगा चिद्र।
- २२ सम्महिदि-वन्मा ६ छ अनियोग्हार सःवरमाण संतिवन्महिन्मिक्रणोरङ्ग जणिनहिद्दिव सन्वि।
- २६ प्रिष्ठम्बस्य श्रेण्यस्य श्री अभिज्ञात द्वार ज्यात वारण वा लगायुक्ताचि तस् ) ता अन्य गराद्वाया नावशाच ज्ञास कि आ क्षाक्र का नगरसम्बद्ध द्वार सम्बद्धादिक च नवा ।

- पुरलोका तथा पुरलक सक्यासे पुरलकरों मात हुए जीवोंका वर्णन करता है।
- २० निषयानिष्य निषयानिषय वर्षांभिकार
  प्रश्ति, स्पिति और अनुभागके निषय
  और अनिष्वरा प्रतिपादन बरता है।
  निम्में प्रदेशाय उदम वर्षात् उदीरणार
  नहीं दिया जा सहता है भी प्रातम प्रश्तिरण सम्मण्डा भी प्रातम वर्षा जा सहता है भी प्रातम क्या जा सहता है, उसे निषय कहते हैं। अनिषय इससे दिएशीत होना है।
- २१ निकाचिवानिस्याचित-निकाचितानका चित अवधिकार महीत, स्थिति और बन्दु भागने निकाचित और अनिकाधित व्यक्त वर्णन बन्ता है। निसमें प्रदेशासका उन्तः पण, अपर्याण, प्रपानस्वकण नहीं हा सकता और न यह उदय अपना उद्योग्ण में ही दिया जा सकता है उसे निकाचित बहते हैं। अनिराधित स्समें निग्छन होता है।
- २२ क्मीरेपोते-वमस्पिते अनुपागार सरूप कर्मोकी शक्तिए कमस्पितिका और उत्तरण तहा अपवरणसे उत्तर हुई क्रमध्यिका करत करते हैं।
  - ३ प्रियमस्कार्य प्रियमकाप अभीकार इण्ड बागर, प्रतर आर साक्ष्मण्याः समुद्रातका इस मसुद्रातक हारवेण एप्तिकारकारा आर अत्रभागकार पृत्रव विग्रातका या की विश्ववार हामबार प्राणित क स्वरूपका और इसमाणक विग्रातका बान वनता है।

२४ अप्पाबहुग — अपाउद्गाणिआगमः २३ अप्पद्गुन् — अपवद्ग अनुगाद्व अदीदसामिश्रोगदरिसु अपाउद्गग अतीन गुग्ग अनुगाद्वगिर्म सापर्वसम् परविदादस करना है।

इन बीपीस अभितामें विषयम प्रतिपादन पुण्यत और मुन्तिजन कुछ अपन सन्त्र विभाग से किया है जिसके कारण उनमी शृति पर्मजागन सङ्गती है। उक्त बीपीस अभित सेने पाचम वेषम निषयकी दृष्टिसे सनम अधिक महरमून प्रतीन हाना है। इसीके कुछ अवान्य अधिकारों को देकर प्रयम तीन पड़ों अर्थान् बीन्द्राम, सुरापन और प्रमानिकीनवयमी स्वना है, है। इन तीन खड़ों में सामानता यह है कि उनमें आवशा न्यकरी प्रमानताम प्रतिपादन किया गया है। उनमा मागानावरण भी एक है। इही तान खड़ोंगर कुछनुस्द्राम परिम्मे नामक मैश विखी कही गयी है। इही तीन खड़ोंके पारात होनेस अनुतानन विषयदेश वणी प्राव होती थी। इन्हीं तीन खड़ोंका सक्षेप सिद्धा तचकरानी नेभिच हमून गोम्मटमारके प्रयम निमान ओवकाहर्दे पाया जाना है।

इन तीन एडोंके पश्चात् उक्त चीनीस अनिकारोंका प्रम्पाण जृति बेदनादि अससे तिया गया है और प्रपम एट अपाद् व उन तकके प्रम्पणको अनिकार व अगातर अनिकार्की प्रभावना सुसार अगावे तीन खटों बेदणा, जगाणा और महावरमें विभावित कर दिया गया है। इन तीन खडोंके विपय विवेचनको समानता यह है कि यहा व उनीय कर्मको प्रभानतासे विवेचन किया गया है। इनमें अनिम महावध सबसे बटा ई और स्वतन पुस्तकारण है। तो उपर्युक्त तान खडोंके अनितिक इन तीनोंकें भी पारानत हो जाते थे, वे सिद्यालचकनती पदके अधिकारों होते थे। सि च नैमिच दने इनका सक्षेप गोम्मटसार वर्षकारण कर्मी

मृतबिट एषित स्त्रप्रष टटरें बान अधिकारके सापटी समात हो जाना है। रेग निक्र पनादि अटलट अधिकारीका प्रकरण धवटा टीकाके रचयिना बारसेनाचार्यकृत है, निसे उन्होंने चूटिका महकर पूर्वक् निर्देश कर दिया है।

उपर्युत सहिमागादिका परिचय प्रथम निन्दकी भूमिकामें दिये हुए मानचिजासे हाए तथा समझमें आजाना हूँ । उन चिजामें जनलाया हुई आरहाणकी नजमी मूलिजा गिन आपनिका उत्तरिक्ष रिपयमें एक सूचना कर देना आरस्यक्त प्रजात होना है । यह चूलिका धरणाने नियद प्रणाति से उपका हुई करही गया है । भानचिज्ञमें व्यारणाप्रज्ञिके खान (पांचना करा ) ऐसा निय रिया गया है, क्योंकि यह नाम पांचने अगना पाया जाता है । तिन्तु हिसाइक प्रयम निमाण परिकामें भी पांचनों भेद नियाहरूणाति नामना पाया जाता है । अनर्व समन है कि रिजामिन विविध्यक्ति होगाइक नियाहरूणाति सामना पाया जाता है । अनर्व समन है कि

# बारहवें धुताङ्ग दृष्टिवारका परिचय

पांचेव वृत्रे णाणपवार (मानवसार) के एक पाहुरका उद्यार गुण्यसाचारीसस गा किया गया । जाजरबारको बारह वस्तुओंमेरी दशम वस्तुके तीसरे पाहुब्या नाम ध्वेन ्रेब्बहोतः । या वसाव । वाहद या । इसावन मुण्यसंचार्यने १८० गायाओं (बीर ५३ वि गायाओंमें ) उद्धार किया, विश्वक्ष नाम बमायवाहर है। हसरा वरिवय स्था सुववार ब ट पारको रा-तिम सभाग स्तपकार है—

पुरुशीम वचमारिम हु दसम बण्युरीम वाहुहे तरिये। पेम ति पाहुरहिम हु स्विद् रमायान पाहुर नाम ॥ 1 ॥

गाहामद् अमीदे अधे एक्मस्मधा विद्वसीम । वाच्छानि सुनगाहा जह गाहा जीन भग्यमि ॥

भावतान्त्राव्यवस्तरमहि थ बाह्यशेदिणक्योद्रिण्डस-समावयमहस्त-वेवद् बाग्रविद्दादि -होत्रो — नाम्भारत्वहरमाहः व वासाक्ष्याः व वासाक्ष्यः वासाक्ष्यः वासाक्ष्यः व वासाक्ष्यः व वासाक्ष्यः व वासाक्ष वासाक्ष्यः अञ्चलकाराक्ष्मादे व भनित् गणहरत्वणः हृदभूदिमः क्ष्यावसङ्करणाक्ष्यः वासाक्षिः।तः वानाहरूक अनुसहस्वक्षदरभ्याह अ वानाह सम्बद्धमा क्या रहन्य हुन । वेद मामाबाह ति वाहावर अवाह ति पहमवहमा क्या । तत्त्व अम्मीह अप्पादिकाहि क्या स्वाहरा विकास वह बागाना व गाहिमद अनाहे १० प्रमाप्ताहित हरूग्रेसि नि जानावाहि असे दबसास्प्या विदेशीम नि विद्विष्ट्ग्या कन्। × × × ।

भवदि बसाववादुहरम वरमासम् अत्यादिचार रहत्वादु गुब्दरभ्रद्वास्था है। सुनगा ।था वरदिन्न वद्गाण्यपाम विव चत्रमण विवतम भवा।

सम्मन नेमहिरया सन्म उत्तमामना च सहना च । "मज चित्तमाई अद्भावतिमानजिद्देनी ह

हमका तः १८ हे कि यह बसायसाहह उपन प्रकी दसन **ब**स्तुके पेक्नामक तृत्ते व पाटहर्स च अम्र तथा है। इ. अन्य गानमहून जस मूचम वहा परिमाण बहुन मारी या और मिनिवार प्रदर्श के किस है। यह हमा शाहरमें हैं ८०० । है। अधिवारोंने सिक्क हैं। एवं अने स्वित भा पान राष्ट्र । प्रतासकार १८०० वर्ष वर्ष । है। इन्हेंने ना विनास करेंस पूर्वित यिन्द्रामः असाह च प्रापट — ₹ 1m +

₹ [4 x ~ , 111 भ उव (वनंदव) ६ वर्गणा (बन्धे व) } बद्धा

८ ४३६५

९ बज्ञण १३ चितिमोदणीयस्म उरमामया । १० दक्षणमोदणीयस्त उबसामवा । १९ ५ ५ स्वरणा । १९ ५ अदापरिवाणणिदेयः । १२ देसनिस्दी

इस प्राप्तके आगे पीडेका इतिहास सक्षेत्रके धवटाकारने इसकार दिया है-

ं ज्यो अभी विज्लीतिमध्यययेन परवन्धीस्य विद्यान्योवरण्डाचेन बहुमानमण्डान वास्य-पेरस्य कीदरा । पुणी स्तो अभी आहरिवरस्यान आनत्न गुलाहरमादाय मनते । पुणी नने आर्थिर परवरान आनत्न अञ्चमन्तु नागहरामीन महायान सून पते । पुणी तेहि शहि वि प्रमेन जहिंदसह<sup>वरा</sup> स्परम वनवानिही । तेन वि × × सिस्माणुगस्ट चुलिमशुने निहिदा '।

वयात् इस कसावपाहुदका मूछ विश्व वर्षमान रग्नामेने विपुटा वट्टपर गीनम गण प्रको वहा। वही आचार्य परपराने गुणवर मारकको प्राप्त हुआ । उनसे आवार्य-सरप्राप्तारा वहा आर्मेनु पर नागहसी आचामको पास आया, जिहाँने जनसे यनिवृपम मगरकते। उसका व्याप्त्यान किया। यतिवृपगरे पिर उसपर चूर्णिसूज रखे।

गुणध्यावार्यहत गायास्य कसायपाहुद और यतिङ्गमङ्ग चूर्णमृत्र बंतरेन और जित्रसेन चार्यहम जयप्रवर्णने मधिन हैं भिस्ता परिमाण ६० हतार कोत है। इस द्वीरामें आयमह और मागह्यिके खटण अदम व्याप्यानीते तथा द वारणाचार्यहम बृतिसूत्रके मा अतेर उठव पाये जाते हैं। यतिङ्गमके चूर्णमूचीकी सम्या उह हतार और इतिसूत्रीकी बारह हवार कार्र जाती है।

नदीसुप्रेंस पूर्वांके प्रभेदीमें पाहुँदों और पाहुरिजाओं जा में। निनयकार बहेज हैं, जिन्त उनका विशेष परिचय क्षत्र नहीं पाया जाना ---

ं स न भगद्रवाए बारससे भेग को सुनक्ष्य चोर्न पुत्रह सस्वात्र वर्ग सक्षत्र व्हुक्त्यू सन्देश वाहुका, सन्धात्र वाहुक्वाहुका, सस्वात्राभे वाहुक्तिभाभे, सस्वात्राभे वाहुक्वाहुिभाभः सस्वात्र्य वयसक्रमाह् वयनान मन्त्रामा अस्ता, भन्नना वामा भन्नता वतन्त्राः भादि

## ६ ग्रंथका विषय

सञ्जलपानोकं प्रथम मागमें आचार्य गुगश्यानों और मार्गलाश्यानोंका विवरण वर चुने हैं। अब इस मागमें पूर्वेन्द्र विरागोके आश्रदसे धवडावार बीरसेन स्थानी सहिना विशेष प्रहरण बरने हैं—

चर्चाइ सरमुनविवरणममस्तालतः ताथ प्रस्वल मणिस्मामा । (प्र ४११)

बिन्तु रस विशेष प्रम्पणमें उद्दोंने गुणस्थान, जीवसमास, पर्यापि आदि बीस प्रम्पणाओं हारा जानोंकी प्रशास का है। यह बीस प्रम्पणाओं का रिमाण पूर्वेक स्टब्स्याने सूर्वोमें नहीं पाया जाता, और इस्सर्टिय टीकाकारने एक सक्त उत्तर यह बनाग दिया है कि सूर्वेमें स्टब्स उद्दिश्य न होने पर भी इन बीस प्रम्पणाओं के स्टब्स्य पुणस्थान और मार्गणास्थानों मेरोमें अन्तर्भाव हो जाता है, अन ये अस्पणाद सूर्वोक नहीं हैं, देसा नहीं पहा जा सक्ता (१ प्रश्रेष)।

स्तेण स्पेतापानां राष्ट्रास्त्राथ दिशतिविधानेन सस्रणारपत । 'न दौतरत्वदाने इपविचानो भेदाप् ।(४ ४३५)

इससे यह तो स्तर है नि यह नाम प्रस्तरकारण निवास प्राप्त सार्य है । यह स्तर प्रस्ताराहरू में नहीं है, क्योरि उद्दोन उन प्रस्तामभेरा नावनिर्देश करनेवारी एस प्राचीन पत्याको 'उक्त च स्वतं उद्भूत किया है। इस शिसादा प्राचीनका निर्वास हमें विनिक्तानान कर निर्देशकारियों किया है। यथा-

> गुज जावा १२जनी शता मण्या च अध्यक्ष कप्रसी १ उवजाता कंटिण्टश सारह्यास ब्रह्मभाग है१०३॥

# गुम बीबा दावला बामा सम्या व मन्यमा कमसा १ जनभोगा केरिन्दमा न्हाम बुमारदेवाण ४१८१४

ರ್ಣಿ

वित्तु यह अभी निश्चयतः नहीं कहा ता सरता हि इस बीस प्रख्यानास्य वित्तानस्य अहि रही क्षेत्र है र यह विश्व अल्प्याय है।

गुणकाना व कारणार्थन र अनव स अन्य स्था विभिन्न वासी स्थान स्थान र प्राप्त र अन्य स्थान स्य

## ७ रचना और भागांगेटी

प्रश्ति प्रविधाने स्वास्ति है। स्वास्ति ने निवासित के को बोध कर पुष्पत की स्वीत्मानेका प्राप्त १७७ पूरे ने प्रतिक्ति हो चुन है। उन्नार उन्नार प्राप्ता की प्रतिक्ति किया स्वाहित

हत इंड प्रसाध प्रकार कि कि हत करने 'ओरा अपि मिआई। विद्याचेदि' स्वप्रतासे मृत्र लि है के उन्ने की मृत्र कहा है। हता के कि ला ७४, जा में १०४, तथा से १७० की समा पर्य वर्ग है के एक कि है 'वं मुकार के उन्से है। पर तथा वह मृत्र कुछ को है, अस्त्र में मूर्व के के दे तक्षेत्र मुख्या प्रका सिन्दी बहुते की देशका के कि स्माधित है उन्ने का दिसा है।

स्व मामे प्रता मानक है। याचे नहीं है दिनस जान पर प्रतिप्रति निर्मा सिस्ता है। जाना गामांग्रेस स्वा तहा तेर ११ ई जिल्लें पर (न २२०) हैं। इसे बेस्ताहुट के से (२२३, २२१) प्रणान प्रत्याहित माना नहा है। जो ने बेस्ताहुट के से (२२३, २२१) प्रणान प्रत्याहित माना नहीं है। इसे स्वा विद्याहित के सामान हैं। जो ने प्रतिप्रति के प्रतान करें के मूनित हिन्द कि प्रतान करें प्रति कर्मा एक से प्रति कर्मा है। प्रति प्रतिप्रति के प्रतान करें के मूनित हिन्द कि प्रति प्रतिप्रति कर्मा है। प्रतिप्रति के प्रतिप्रति के प्रति प्रतिप्रति के प्रति प्रति है। प्रति प्रति प्रति क्षित करें क्षेत्र के प्रति क्षेत्र के स्वर्ध क्षेत्र करें क्षेत्र के प्रति क्षेत्र करें क्षेत्र के स्वर्ध करें क्षेत्र है। प्रति क्षेत्र के स्वर्ध करें क्षेत्र है है।

मा देश में स्वत्य देश प्रमाने होंगे हैं एवं वाहा है। हैन स्मान हीं प्रश्नि ही है। या दी क्षिण सिंहती हैंसे हैं है उसते प्रीमाण की दिल्लक उमें प्राप्त के हैं। करना की सम्मितिक कर्माड़ी प्रमान सिंहते हैं हैंसे पर्य हुए कर है। यह की उस्पालका उसते का पाई होंगे सम्मित्ते हैं कि पर्य का है। की का स्मान का दिलाई है। की का है। की सम्मित्ते हैं एक्स की स्मानिक का प्रार्थित एक्स कर्मा के हैं। की सम्मित्त की मिल पाई, किसे का दिल्ल स्मान एक्स कर की प्रमान की दिल स्मान है। पाई, किसे का दिल्ल स्मान सम्मित्त है। प्राप्त कर है कि पाई। पाई, किसे का दिल्ल स्मान सम्मित्त है। प्राप्त कर है कि पाई। का है। प्राप्ताम का कर स्मान कर ((5 8) है)। वेदे हैं हिंद स्पर्य

करा हर हर हर करना होता राज्य गण वदरे हरा करण है। स्वरं नुहरी (भी हरा हि स्वरं हरकरों हरू राज्य ।

हुक समप्र जांद, या भरण अटम " यदि अरम अरम छ ता वे सर निमित्तीन रह जाने हैं, यदि समासरूप रू ता 'च' वी वाह तायरूना नहीं रह माती। सशोननमें यह प्रथम हिम्म गया ह ति यपासकि प्रत्योक पाठकी सुर्धित राते हुए जिनन वम सुभारेस वान जर सक उतना वम सुभार करना। दिश्च अधिमित्तर परोंगे जानबूद्ध रिना यथेट वाहणके स्विमित्ति र मनानेषा प्रयम नहीं किया गया। इस कारण प्रस्तवाआमें बहुतायतसे निमित्तीन पर पाय जायेगे।

स्व प्रस्तवायाओं में आलायों के नागनिर्देश समावत पुत पुत आये हैं। प्रतिवाँग हुँ हैं प्राय संध्यत आदिके अपार देश निद्ध हुए वह सि ति हिया है, जैसे 'पुणहाण' के स्वान्यर पूरण, 'प्रस्ताओं ये सक्षित रूप प्रस्ते हुए ते प्राया प्राया हुए से स्वान्यर स्वान्य स्वान्यर स्वान्यर स्वान्यर स्वान्यर स्वान्य स्वान्यर स्वान्य स्वान्यर स्वान्यर स्वान्य स्वान्यर स्वान्यर स्वान्य स्वान्यर स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्यर स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्व

प्रस्तक आजावमें मीस बीस प्रस्पणाए हैं। एर वही वही प्रतिवीमें वक सन्द्रस लगा वर पूर आजाव तक नी छुटे हुए पाने जाते हैं। इनवी पूर्वि एक दूसरी प्रतिवीसे हो गर ह, मिनु वही वही उपराप सभी प्रतिवीमें पाट छुटे हुए हैं जैसा कि पाट टिपण व प्रति निगन और छुटे हुए पाठांवी तालियांसे झात हो सकेगा। इन पाठांती धून पितवा दस समझरर मगाकी शैखों हो उन्होंके अन्यत्र आये हुए सन्द्रोंक्ष्य करने गई है। नहीं एने जाई हुए पाट एक हो अस्पूरीस अधिव बडे हैं वहाँ वे वोष्ट्रको भीतर सा दिये गये ह।

मूट्से जहां को निवाद नहीं दे वहां प्रत्यकाओं ने प्रत्येत स्थानें सत्या यान दी दें दें। अञ्चयदेंने सर्वत्र उन प्रस्तकाओं वो स्पष्ट सूचना वर देनेवा प्रयत्न विचायदा दे और मूट्स साक्ष्मानीस अञ्चमका वरते दूर भी बाक्सचना यथा कि मुझारक अनुगर अर सस्त्र रखी गहरें।

मून्यां आ आशार आये के उनकों और भी राष्ट्र करन तथा हिंगानम जमें हव कर नेव जिये प्रथम आशारममा नक्यां भी काम्बर उक्षा कृत्यर मीचे दृष्या गया है। इतमें सामान्य अनित बरुमों सारभागी ता वरी स्थानके हिंदी सिन्य ह हिंग्येशम दो कर जाद दक्या अक अनुह त्रुप्त गया हो। यर मूल और जीवार सायने होशस उनक कारणा स्मान कर किया है।

## सलम्पणा-आलापमुनी

| विषय                      | नक्शान       | गुमु न      | [111                   | न्द्रशान   | पृष्ठ न         |
|---------------------------|--------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|
| औष आसाप                   |              | N1 444      | औरत मानाप              |            |                 |
| सामा य                    |              | gı          | १ गनिवरणा              |            |                 |
| पयाम्                     | ,            | 430         | र मरकर्गात             |            |                 |
| भपर्याप्त                 | -            | યુગ         | ह्याम,स्य              | 2/         | 431             |
| १ मिष्याद्यप्रे           |              |             | <u>ชนโก</u>            | .,         | 150             |
| सामृष्य                   | 3            | 4-3         | ययाम<br>सप्याप्त       | 32         | 10              |
| पर्यात्                   | R            | 8-4         | मिग्याद <u>ि</u>       | •          |                 |
| अपर्यं प्त                | '-           | 8-          | नामाण                  | 38         | 31              |
| २ सासाद्दनसम्यग           | रिष्         |             | ยนโท                   | 3,         | £ 1             |
| सामाय                     | 8            | 857         | भगपान्त                | 33         | 8,5             |
| पर्याप्त्                 | •            | ४२६         | सामादनमध्यम            | -          | 83              |
| अपर्यात                   | ٠, ،         | 8-0         | सम्यामध्याद्वप्रि      | 3          | 8' 3            |
| ३ सम्यग्मिथ्यार्हा        |              | 85%         | अस्यतमस्यग्द्रशि       |            |                 |
| ४ असयतसम्यग्ह             |              |             | मामाय                  | 32         | 803             |
| सामान्य<br>पर्याप्त       | 70           | 855         | पर्याप्त               | 33         | 8. 3            |
| पयाप्त<br>अपर्याप्त       | - 22         | ४-९         | भपर्यान्त              | 36         | 8.              |
|                           | 1-           | ४३०         | <b>भयमग्रथियी</b>      |            |                 |
| ५ सयतासयत                 | <b>१</b> ३   | <b>८३१</b>  | सामान्य                | 39,        | ક દ             |
| ६ प्रमत्तसयत्त            | ₹8           | ४३२         | पर्याप्त               | ४०         | 8,3             |
| ७ अप्रमृत्तस्यत           | १५           | ४३३         | अपयाप्त                | 31         | 84              |
| ८ अपूर्वकरण               | <b>१</b> ६   | કરેક        | मिष्यादृष्टि           |            |                 |
| ९ अनिवृत्तिकरण            |              |             | सामा य                 | ધર         | 8.4             |
| प्रथम भाग<br>द्वितीय ,,   |              | ४३५         | पर्याप्त               | <b>૪</b> ર | 8.6             |
| वृतीय ,,<br>वृतीय ,,      | १८           | ४३६         | अपर्याप्त              | 88         | 8 t g           |
| चतुर्थ ,,                 | १९<br>२०     | ध३६         | सासाद्नसम्यग्रा        |            | 848             |
| पचम,                      | -            | 830         | सम्यग्मिध्याद्दष्टि    | ४६         | 845             |
| रै॰ स् <b>रमसाम्परा</b> र | . <b>૨</b> ૧ | <b>ड</b> ३८ | <b>अ</b> सयतसम्यग्द्रि | -          | ४६२             |
| ११ उपशान्तकपार            | • • •        | <b>८३८</b>  | सामान्य                | ૪૭         | ४६३<br>४६३      |
| १२ शीणक्याय               |              | ४३९         | पर्याप्त               | 84         |                 |
| १३ सयोगिकेवर्श            | 58           | 830         | अपर्याप्त              | કર.        | ,,              |
| १४ अयोगिक्वली             | •            | <b>ಕ</b> ಕಂ | द्वितीयपृथिवी          |            | હદ્દ            |
| १५ सिद्ध                  | • • •        | <b>ड</b> डर | सामान्य                | t o        | કુર્ય<br>હ્રદ્ધ |
| ** 144                    | ₹9           | 833         | पर्याप्त               | <b>વ</b> શ | 8द4             |

|                                 |             |         |                         |                                             | - 1             |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| विषय                            | नक्दार न    | पृष्ठ न | यिपय                    | नक्शा न                                     | पृष्ठ न         |
| <b>म</b> पर्योज                 | 12          | ,,      | पर्याप्त                | co                                          |                 |
| मिथ्याद्दष्टि                   |             | •       | भपर्योप्त               | در<br>در                                    | 855             |
| सामाध                           | ५३          | ध्रह    | सम्यग्मिध्यादृष्टि      |                                             | 826             |
| पर्योप्त                        | 48          | ४६७     | असयतसम्यग्दर्श          |                                             | 457             |
| सपर्याप्त                       | 44          | 13      | सामाच                   | ٠ ج                                         | ४८९             |
| सासाइनसम्बन                     | रष्टि ५६    | ध६८     | पर्याप्त                | <8                                          | 860             |
| सम्यक्तिच्याद्या                | ે લહ        | 860     | शपर्याप्त               | G.                                          | <b>४</b> ९१     |
| असयतसम्पर्श                     | ષ્ટે ૧૮     | ४६९     | स्यतास्यत               | <b>6</b>                                    | 868             |
| नृतीयादि प्रथिति                | पर्यों के   |         | पचे द्वियतिर्वे वपर्वा  |                                             | ४९२             |
| भ                               | लाप         | 830     | पचे द्रियतिर्यस्योनि    |                                             | 6/4             |
| २ तिर्येचगति-                   | •           |         | मामान्य                 | ~<br><s< td=""><td><del>४९</del>२</td></s<> | <del>४९</del> २ |
| सामान्य                         | 66          | ५७१     | पर्योप्त                |                                             | 843             |
| पद्माप्त                        | ξo          | ४.५२    | <b>अवर्षा</b> क         |                                             | 868             |
| भपर्याप्त                       | ξ.          | १७३     | मिध्याद्दरि             |                                             | 6.70            |
| मिध्यार्टाष्ट                   |             | 1       | सामा य                  | ₹0                                          | 848             |
| सामान्य                         | ६२          | 528     | पर्याप्त                | • 1                                         | 84.4            |
| पर्याप्त                        | ६३          | 423     | भवर्याप्त               | • ३                                         | ME              |
| वपयाप्न                         | ६४          | ,, (    | सासादनसम्यग्दरि         | ż                                           | - • •           |
| सासादनसम्यग्हां                 | છે          | 1       | समाम्य                  | • \$                                        | 84.0            |
| सामान्य                         | ६५          | 828     | वयाञ्                   | * 8                                         | 6.43            |
| पर्याञ्                         | ६६          | 833     | भपर्याप                 | 44                                          | 84.5            |
| <u>श्रपर्याप्त</u>              | وع          | 836     | सम्यग्मिण्याद्यप्       | • •                                         | F4.~            |
| सम्यागमध्याद्दरि                | ६८          | 83<     | भस्रयतसम्बन्दरि         | * 5                                         | 844             |
| <b>असयतसम्य</b> ग्द्रश्         |             | - 1     | संपतासंयन               | •/                                          | ***             |
| सामान्य                         | Ęø          | A 20    | प्रवेश्द्रियूनियंबरुग   | দ-                                          |                 |
| पयोप्त                          | 30          | 850     | पर्याज्य                | **                                          | ***             |
| भवयाञ्च                         | 3 8         | 8<-     | ३ सनुष्यगति             |                                             |                 |
| सयतासयत                         | <b>5</b> -< | 5~4     | सामान्य                 | 100                                         | <b>₩</b> ₹      |
| पचेन्द्रियतिर्यव                |             |         | पदाप्त                  | 101                                         |                 |
| सामा व                          | 53          | 554     | भेषपाण <u> </u>         | ,                                           | *               |
| प्रयान                          | 24          | 8/3     | मिश्या <b>र्राष्ट्र</b> |                                             |                 |
| <b>स्वया</b> न                  | 34          | 8.5     | मामाम्य                 |                                             | •               |
| मिध्यार <b>ि</b>                | 32          | w~      | भवदान्त्र<br>ददान्त्र   | 1.2                                         | •               |
| सन्मास्य                        | 59          | 6.      | सासारमसम्पर्शः          | ,,                                          | *               |
| प्यापन                          | 33          | 14      | सामा-व                  |                                             |                 |
| भववाष्ट्र<br>सन्सन्त्रसद्दरहार् |             | • •     | पटाम ।                  |                                             | ,               |
| स्यान्य                         |             | 215     | -vena .                 | ,                                           |                 |
| .,                              | -           |         | - 1414                  | -                                           | •               |
|                                 |             |         |                         |                                             |                 |

| ि नक्ष्णन                               | पृष्ट म | बिषय नक्ष्यान              | पूर्व नै |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------|----------|
| रक्ष <del>ीयणारी</del> राष्             | . 00    | ध देवगति                   |          |
| समाजम्मार्गी                            | 1       | समाप १४०                   | 131      |
| 110                                     | -02     | पर्यान्त १३१               | 1433     |
| 114 مست                                 | -70     | मपर्याञ १४०                | 11       |
| **** 16°                                | ula i   | मिय्याद्यदि                |          |
| £11                                     | 426     | सामान्य १४३                | 133      |
| Ellerine bet                            | * 1= 1  | पर्याप्त १४३               | ŗ.       |
| E                                       | 435     | भपर्यात १४६                | 43       |
| 2                                       | -       | मामाइनसम्यागप्टे           |          |
| £14                                     | 483     | सामान्य १४६                | 3        |
| . 14 شاسي                               | 474     | पर्याप्त १४७               | 43*      |
| *************************************** | 181     | मपर्याप्त १४८              | 44.      |
| Lane L                                  |         | सम्योगमध्यार्शय १५२        | 1440     |
| Smooth 113                              | 438     | भर्तयत्ता <u>स्या</u> न्छि |          |
| mrs 9 31.                               | 1,73    | सामास्य १०                 | 47       |
| B 279 E 214                             |         | पर्यात १०१                 | 443      |
| भ रेवर्ग्य केल्ल इंड्लई ह               |         | भगपील रेर                  |          |
| * * ***                                 | 130     | भगनविक                     |          |
| 9 4 2.2                                 | 74      | सामा व १३३                 | 148      |
| 4 .                                     |         | गयाञ्च १ ४                 | 11       |
|                                         | *       | भगगान ।                    |          |
| drive way a                             | •       | गिक्ता <u>क्</u> रि        |          |
| * * *                                   | ,       | सम्भा १६                   | ft       |
| Merce a g y                             |         | गयंत्र १०                  | 12       |
| 4, 64.                                  |         | Signing 1                  | **       |
|                                         |         | मामाद्वमध्य गरि            |          |
| * 7 -43                                 | 5       | मासाम्य १ %                | 411      |
| • - 1                                   | - 5     | هرو نخي اس                 | 1        |
|                                         |         | स्थायण्यः १११              |          |
| **                                      |         | समाप्तामार्ग ११            | t,       |
| **                                      | •       | वस स्वयामाना ।।११          | ~ *      |
| 4 44 47/ 1                              | •       | बन्दरिक प्रशार्द           |          |
| 12                                      | •       | स्त्रम पत्र हा दर          | ,        |
| 4 141 4                                 |         | र इस वन्त्रम               |          |
| * %47                                   | -       | सम्बन्धः ।                 | 2.0      |
| * (%)                                   |         | 9-20 35 4                  | ,        |
| 4 -11                                   |         | MAIN # 355                 |          |
|                                         |         |                            |          |

### Антега

|                     |                   | প্র        | पम्ची                              |              | 91          |
|---------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| षित्व               | नक्शान            | पृष्ठ नं   | विषय                               | नक्षा न      | पृष्ट न     |
| मिध्यादप्टि         |                   |            | मुस्म पके द्रिय                    |              |             |
| सामा य              | 75.5              | 3          | सामान्य                            | \$60         | 33          |
| पर्याप्त            | 384               |            | पर्याप्त                           | 110          | دوه         |
| <b>अपर्याप्त</b>    | * \$ <b>\$</b> \$ | 11         | भपयोज्न                            |              |             |
| <b>मासादनसम्प</b> र | दाप्ट             | "          | सूक्ष्म परे दिय पर                 |              | 3           |
| सामान्य             |                   |            | , , ,                              |              |             |
| पर्याप्त            | 107               | Ę          | ें <b>र</b> ही देव                 |              | "           |
| भपर्याप्त           | 752               |            | साम"य                              | 10-          | * 3 4       |
| सम्यग्मिष्याद्य     | क्षेत्र के        | ຣ໌ ເ       | प्याप्त                            | ₹03          | 31.         |
| थमयतसम्बद्ध         |                   |            | भएगंदर                             | 100          | ,,          |
| सामा य              | १७३               | <b>b</b> 5 | इंदिय पर्याप्त                     |              | 33          |
| पयाप्त              | 3 15 4            | 46         | ,, स्मायपर्या                      | ব            | ,,          |
| अपर्याप्त           | १७६               | •          | ३ श्रीदिय                          |              | ,,          |
| धर्म पैदान पुर      |                   | 40         | न्तुमा य                           | 30           | 433         |
| धिमें पशान स्व      | विदा              | 150        | पर्याप्त                           | <b>₹</b> • • | 490         |
| सानरकुमार म         |                   |            | भग्रयाञ्च                          | <b>₹*3</b>   | · 3*        |
| सामा य              |                   | 59         | शीद्रिय प्रयाप                     |              | 4 3*        |
| पर्याप्त            | 156               | ' ६२       | , स्टाप्यपदा                       | প            |             |
| भपर्याप्त           | १ऽ०               | .,         | ४ चनुनिन्द्रय                      |              |             |
| मिध्यादृष्ट्यादि    |                   | 152        | सामान्य                            | 186          | <b>63</b> * |
| प्रस्त से में प्रदे |                   | ५६३        | पर्यापन                            | ***          | 40          |
| मी अनुद्दिश प       | व भारतर           | - 1        | सर्वयान्त्                         |              | 3/7         |
| सामाय               | 140               | 658        | <b>चनु</b> रिश्टिपपर्याप           |              | 4/          |
| पर्याप्त            | 101               | Ę          | , इत्रावयवाद                       | 7            |             |
| भपर्याप             | ter               | E -        | ५ एवरिह्रय                         |              |             |
| सिद्धगति            |                   | ₹c }       | न्यामान्य                          | -•>          | 474         |
|                     |                   | {          | पर्याञ्                            | •            | 1           |
| इदियसागणा           |                   |            | भएर्यान                            | 203          | ~           |
| । एके द्रिय         |                   |            | मिथ्यादप्रि                        |              |             |
| सामान्य             | 143               | £•         | स्रामान्य                          | 4.8          | **          |
| वदाप्त              | 148               | 4.90       | थर्याज<br>अवर्याज                  | ***          | 1           |
| भवयाण               | 10                | ડર્        | सामाहर्माह                         | 408          | ر.          |
| दन्दर यवेश्ट्रिय    |                   |            | सासार्गार्<br>बरसङ्ग <b>रद</b> िइय |              | .,          |
| स्ताम्य             | 14                | . 25       |                                    | • 3          | 4-3         |
| दयाजा               | 1/3               | 434        | सःशस्य<br>सःशस्य                   | • 6          | - •         |
| धवदाय               |                   | 432        | भगवाय                              | •            | •           |
| प्र वर्शन्त्रय प    | याःग              | *31        | <b>पंदा</b> द्रष्टस्य व्यवस्थ      |              | ~           |
| 77                  | व्यवसम            | 34 1       | 13. 2                              |              |             |

| विषय                 | नक्शा न      | पृष्ट न ( | निषय                   | नक्शां न      | पृष्ठ न      |
|----------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|--------------|
| सर्वापंत्रीन्द्रय ,, | 277          | 4.20      | बाद्रसाधारण:           | तस्पति ।      |              |
| शमशीपचे दिय          | <b>૦</b> ₹૦  | ७९०       | सामान्य                |               | 61,          |
| ६ सनिन्द्रिय         | •            | હર્       | पर्यादत                |               | ६१९          |
|                      |              | •         | अपर्याप्त              |               | ٠,٤٥         |
| ३ कायमार्गमा         |              |           | बाद्रसाधारण            |               | ६२०          |
| सामा य               | 213          | ०९१       |                        | यपर्याप्त     | ,            |
| पर्याप्त             | ગર્જ         | ६०३       | ,, ६<br>स्रमसाधारण     |               |              |
| भपयाज                | 5,1          | ६०३       | ६ असकायिक<br>६ असकायिक |               |              |
| मिण्याद्यादि         |              | ६०४       |                        |               | ६२१          |
| १ पृथियाँ सावि       | Ŧ            |           | सामान्य                |               | દ ર          |
| मामान्य              | <b>ક</b> 7ફ  | ६०३       | पर्याप्त               | ٠.            | 8.3          |
| पयान                 | 27.3         | ६०७       | अपूर्वाप               | ₹ २३६         | ٠,           |
| <b>भागी</b> प्त      | 576          | ६०६       | <b>मिथ्याद्</b> षि     |               | <b>E43</b>   |
| बन्दरपृतियाङ         | ायि <b>क</b> |           | सामान्य                |               | 8 4          |
| •रामाग्य             |              | ६०७       | वर्यान्                |               | <b>E</b> 2\$ |
| पर्णञ                | 550          | ६०८       | अपर्याप                | र २३°         | £~3          |
| 5سياه                | र ३२१        | ,,        | सासाइनादि              |               | 843          |
| बाहरपूरि चीवारी      | वर पर्याप्त  | ६०९       | ৩ মরাঘির               | _ <b>२</b> ४० | 8.3          |
|                      | 7r-27        | ,,        | असरायिक प              | यांप्त        |              |
| ग्रमपृष्टिक          | र्पवण        | 11        | ,, रम्बर               | र्गप्त २३१    | **           |
| • Hines Qu           |              | ₹04       | ४ साममार्गमा           |               |              |
| 3 Milanu             | Y.           | 710       | र मनीयोगी              | 232           | 44/          |
| द बार्गेकरून         | ¥.           | 5,11      | मिध्याराष्ट्र          |               | \$ 1,0       |
| 4 445-4              | TTE          | •         | सासाइन                 |               | <b>£</b> 30  |
| श्च                  |              | 14        |                        | ग्रहिष्ट २४   | \$3,         |
| T-12                 |              | ٠,٠       | अस्यत्रम               | वाशीय वर्ष    | <b>\$3</b> 1 |
|                      |              | -         | स्यतागय                |               | 633          |
| وسطعكسراء            |              | ,         | <b>भ्रमत्त</b> संय     | 7 250         | \$33         |
| er ar                |              | 414       | े भन्नमत्तम            | यताहि         | 513          |
| ಕ್ಕೂ                 |              | `,`       | सायमनीय                | ोगा           | **           |
|                      |              |           | <sup>1</sup> असम्यग्र  | ामनीयोगा      | ."           |
|                      | E- 18 4      | -,,       | • गवामनाय              | तित्ता ५५%    | 111          |
|                      | AL 444.2     | .`        | নি ঘোষত্বণ             | 1             | 111          |
| क्षानम्बरमञ्जू       |              | ,         | ं २ वसनयोग             |               | <b>\$3</b> 4 |
| <b>€₹</b> √****      | and and a    |           | (मध्य रा               |               | 13           |

\*\* 3

41

+1

**मिध्य**'र्शर

सामाद्य दि

सन्दर्शन्त्रय'र्गः सन्दर्भ स्य ""

| विषय नक्सा न पृष्ट न<br>सत्यसृषःयत्रवयोगा | गपसूची<br>निषय<br>सम्योगमः  | -14            | · ·                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| ं साम पृष्ठ त                             | 1                           | -14            | -                       |
| सत्यमयस्य सम्मान                          | 1                           | -14            |                         |
|                                           | सम्योगस                     |                | साम प्रष्ट्रस           |
| अस्त्यम् <i>षाय<del>वक्राकेन</del>ः</i> " |                             | वास्त्री :     |                         |
| ३ काययोगी "                               | - अस्यतस                    | म्या≠ित        | इन्द ६५३                |
| सामा न                                    | यकि विकासिष्ट               | san-in         | ~~3                     |
| पर्याप्त , देरेण                          | मिध्यादि                    |                | रत्य ६ ४                |
| 6. JA 83                                  | सासाइनस                     |                | ۶∼ ۾                    |
| भिष्यादा २ ४ ६३९<br>मिष्यादाष्ट           | असयतसम                      |                | ~~;                     |
| ****                                      | आहारक कायर                  | पग्हाण .       | १९३ ११३                 |
|                                           | आहार व के विद               | ार्गा .        | ·/c & 5                 |
| भयान ६, ६५३                               | भादारक मिथ                  | ाययोगी ३       | حه جُوِّ                |
|                                           | कार्मणकाययोग                | آ <sub>خ</sub> | • ```                   |
|                                           | मिध्यादृष्टि                | 70             | 1 530                   |
| सामाय ५८ ६४२                              | सासाद्वसम                   | गराप्रे -०     | 50                      |
| 44144 + 6                                 | अस्यतसम्य                   | ਰਹੇ ਹੈ         |                         |
|                                           | सयोगिकेयली                  | 50             |                         |
| सम्यामध्याद्यप्टि २६१                     | ४ अयोगी                     | •              | - 3 <del>1</del><br>532 |
| अनयतसम्याहार्षे १९५ ।                     | १ नेदमागणा                  |                | * 34                    |
|                                           | - 12.0-120                  |                |                         |
| पयोप्त २६३ रू                             | ? स्त्रीयदी                 |                |                         |
| अपयोप्त ३६०                               | सामा य                      | ٦٩.            | F 52                    |
| सर्वतामयत ३६० ५२६                         | पर्याप्त                    | 48.5           | F 5 g                   |
| भमत्तसयत ३६                               | अपयाप्त                     | ٠٠ 5           | , 24                    |
| अप्रमत्तसयत २ १                           | मिध्याद्यकि                 |                |                         |
| अपूर्वकरणाहि , १८८                        | सामा य                      | 181            | ₹3                      |
| संयाधिक 🗝 (४८ )                           | पर्यापन                     | 45.6           | 43<br>435               |
| आदारिककाययोगी , इ. १४८                    | अग्रयाध्य                   | 200            | , 24                    |
| (HEDIPH)                                  | गसाइनसम्पर्गाः              | <del>)</del>   |                         |
| HIRITARIA                                 | सामा प                      | ٠,,            |                         |
| सम्यभिष्यानीत                             | पयापन                       | <b>20</b> -    | * 3 3                   |
| बस्यतसम्बद्धाः                            | <b>अपया</b> ध्य             | 303            | £5-                     |
| संयतास्यमान र सः                          | याग्मभ्याद्दरि              | 302            |                         |
| थाद्रशिर काराप्य करता । अस                | स्यतसम्यग्राही <del>।</del> |                | * 50                    |
| ।सर्वात्राव                               | नासयन                       |                | 5                       |
| BUD Brown 4 MAY                           | तमयत                        | • 5            |                         |
| असयनसम्बर्गात ५३६ ६६ <b>अ</b> वस          | <b>मस्यत</b>                |                |                         |
| सयागक्यतः अपूर्व                          | <b>वर</b> ण                 | ·              |                         |
| यक्तिशिककारास्तर ५८ भनिव                  | हो संहर ए                   | 3              |                         |
| IDVATERA . TT                             | "रयहा                       |                | t a                     |
| Bining account                            | Pro                         | ,              |                         |
|                                           | प्राञ्च                     |                | , 4                     |
|                                           |                             |                | ٠,                      |



| सामान्य                    |             |                |     | 144                            | 4            | नेक्शा न     |             |
|----------------------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                            | <b>4</b> 48 | 3              | ٠.  | 1                              |              | ार स्था स    | एष्ट न      |
| षयाम्                      | 3.5         |                |     | į aį                           | पयान्त       | ₹~,          |             |
| <del>श</del> पर्याप्त      | ३६६         | 34             |     | सासादनस                        | iaires.      | ۴۰,          | હતર         |
| भागयतसम्यवहारि-            | 744         | ७ <sub>२</sub> | ಕ   | २ भन्                          | Sharen C     | ार्          | 635         |
|                            | -<br>३६७    |                | i   |                                | भाय          |              |             |
|                            |             | ७५१            |     | et.                            | भाय          | ₹/७          | Ere         |
|                            | ३६८         | 15-75          | , 1 | पर्य                           |              | 3//          |             |
| जपवाध्य :                  | १६०         | 37.2           |     | ् अप                           | र्याप्त      | ३८९          | 683         |
| सयमासयमादि                 |             | 544            |     | मिध्याहारी                     |              |              | **          |
| धवधिज्ञाना                 |             |                |     | साम                            | מיו          | ३००          |             |
| सन प्रवासाना है            | కం          | ७,५            |     | पयाः                           |              |              | 634         |
| ममत्तसयतादि                | 30          | ७५७            |     | अव्य                           | •            | ३९१          | <b>७</b> ४६ |
|                            |             | ७५९            | ł   | <b>रा</b> ग्राह्म              | <b>स्त</b> ् | १०२          | 640         |
| 2000 E                     | 5 {         | <b>७</b> -९    |     | सासादनसम्ब                     | हक्जाहि      |              | <b>এ</b> ৫৬ |
| सयोगा भारि                 |             | ७३०            | 1   | ३ अवधिदः                       | शर्नी        |              | 986         |
| ८ सदममागमा ३ ५             | •           | u i o          | 1   | सामा                           | <b>4</b> 3   | ९३           |             |
| प्रमत्तमयत ३७              | `           | •              | 1   | पर्याप्त                       | _            | 65<br>65     | ಆಕರ         |
| भन्नम्त्तसयत ३७            | 4           | ७३१            | 1   | अपर्या                         |              |              | 636         |
| निन्धिस्यत इंड             | 3           | ७३५            | 1 : | स्यतसम्यम्हर                   | तर्३         | ζ.           | <b>৮</b> ৫২ |
| अपूर्वकरणाहि               |             | ७३५            | l   | ४ केवलदर्शन                    | न्यार्       |              | 540         |
| सामायिकगुद्धिस्यत १७       |             | 650            | ١.  | ् प यलद्राह                    | t t          |              | 540         |
|                            |             | U\$3           | - { | <ul> <li>टेरपामागगा</li> </ul> |              |              |             |
| छेदोपस्थापनासय <u>न</u>    |             | ७३३            |     | १ वृष्णलेखा                    |              | ,            | 940         |
| परदारगाँदसयत ३००           |             | "              |     | सामान्य                        |              |              |             |
| भगत्तस्य <del>वर्गाः</del> |             | <b>७३३</b>     |     | पर्याप्त                       | ₹e.          |              | 5 to        |
| गृश्मसाम्परायसयन           |             | હર્ક ં         |     |                                | ३९७          | ,            | 5 1 2       |
|                            |             | £2             |     | ्रथपूर्याप्त                   | ३९८          |              | · ·         |
| - व स्वानसयत ३७७           |             | 33             |     | मेध्याद्या छ                   |              |              | •           |
| उपनाम्तक्ष पायादि          |             | 3              |     | सामा य                         | ३०९          |              | _           |
| असयत                       |             | "              |     | पयाप्त                         | 800          | U            | \$          |
| सामान्य ३७८                |             | a - 1          |     | अपर्याप्त                      |              | ,            |             |
| पयात ३७९                   | G           | 35             | ŧ   | ास/दनसम्बर् <sub>टी</sub>      | 801          | <u>ل</u> .   | (Y          |
| अपर्यात ३८०                |             | ,              |     |                                | -            |              |             |
| मिध्याहरूयादि              | ঙ           | ₹ <b>U</b>     |     | सामा प                         | ४०५          | · ·          |             |
| ९ दशनमा गमा                | ٠.          | -              |     | पयाञ्च                         | 203          | -            | •           |
|                            |             |                |     | अपर्याप्त                      | Ros          |              |             |
| १ साश≈ाना                  |             |                | स   | यग्मिध्या=ि                    | 804          | · ·          |             |
| सामाय ३८१                  |             |                | भस  | यतसम्पन्दांग्रे                | •••          | <b>ড</b> 1 ৫ | )           |
| पयास                       | s.          |                |     | सामा य                         | 4            |              |             |
| अपर्यंत २८३                | 5-(         | - 1            |     | पयाञ                           | ರೋ           | ۍ ي          |             |
| मिध्याद <sub>ि</sub>       | ও বং        | •              |     | अपयान्त                        |              | ^ ي          |             |
| सामान्य ३/४                |             | ł              |     | नारस्या                        | ಕೆ೦೭         | 5 0          |             |
|                            | ७५१         | - 1            | à   | कापोत <i>लेग्या</i>            |              | ુ ક          |             |
| पयाप्त ३८५                 |             | 1              | ٠,  |                                |              |              |             |
|                            |             |                |     | જાનાવ :                        | ४०६          | 5 0          |             |
|                            |             |                |     |                                |              |              |             |
|                            |             |                |     |                                |              |              |             |
|                            |             |                |     |                                |              |              |             |
|                            |             |                |     |                                |              |              |             |
|                            |             |                |     |                                |              |              |             |

| निषय                       | नक्झा न       | पृष्ट न              | निषय                 | नक्शा न    | Ą          |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| अपर्गाप्त<br>मिथ्याद्यप्टि | 3.3           | 850                  | मसाइनसम्यम           | धि         |            |
|                            |               |                      | मामा य               | 255        | J          |
| सामान्य                    | 3,8           | <b>ECF</b>           | पर्याप्त             | 33         | J          |
| पर्याञ्च                   | 31            | **                   | अपर्यान              | 3,0        | 3          |
| नपर्याप्त                  | 3.0           | -23                  | सम्यग्मि याद्वप्रि   |            | 3          |
| सामादनादि                  |               | -16                  | असयतसम्यग्दर्श       |            |            |
| ३ नपुसक्येक्षी             |               |                      | मामान्य              | 573<br>=   | 31         |
| सामान्य                    | ३, ७          | 11                   | पर्याप्त<br>पर्याप्त | 3-3        | ,          |
| पर्याप्त                   | 316           | <b>\$</b> _ <b>7</b> |                      | 377        | 31         |
| <b>अ</b> श्योप्त           | 310           | 500                  | अपर्याप्त            | •          | J.         |
| मिथ्या <i>र</i> ष्टि       |               |                      | सयतासयन              | ر <b>ا</b> | J.         |
| सामान्य                    | 320           | -60                  | प्रमत्तमयत           | ३४६        | ار         |
| पर्याञ                     | 351           |                      | श्रमत्तमयत           | 375        | 51         |
| अपर्याप्त                  | 3             | ६०३                  | अपूतकरण              | 385        | 3.         |
| मामाद्वसम्यक               | ⊕ <b>**</b> * | ۶٥.5                 | थनित्रतिकरण          |            | 31         |
| सामान्य                    | १८<br>३-३     |                      | य० मा०               |            | زي         |
| पयान्त                     |               | ६९३                  | ,, डि॰ मा॰           | 30         | 3,         |
| भगवान                      | 3-3           | ,,                   | मान, माया और         |            | (5)        |
| स-पश्मिश्या <u>र</u> िष्ट  | ३५            | -05                  | रोमक्यायी            |            | -          |
| भागपत्रमध्याद्य            |               | ₹e                   | अक्यायी              | 3 18       | 31         |
| मामाय                      |               | - 1                  | उपशा नक्यायादि       |            | 31:        |
| पर्यापन                    | 353           | ६०                   | ७ मानमार्गणा         |            | الق        |
| भागांज<br>रगज्             | 356           | 205                  |                      |            |            |
| संदर्भवन<br>संदर्भवन       | 3.0           | 100                  | मनि थुन प्रज्ञानी    |            | 374        |
| प्रमाणकारि<br>प्रमाणकारिक  | <b>3</b> 2.   | ६०७                  | मामान्य              | ३२         | 51         |
| ड <b>सम्मन्दरी</b>         |               | -02                  | पर्याप्त             | 3 3        | 18و        |
| भ नेतृतिकाम्<br>भ          | 3-1           | 205                  | <u>अपर्याप्त</u>     | 3+4        | 3,4        |
| हिनाय समार्गह              |               |                      | मिथ्यान्धि           |            | ,11        |
|                            |               | \$cc                 | सामान्य              | 3 4        | 311        |
| ات ستسماع ع                |               | 1                    | पयाञ                 | 3 7,       | 311        |
| रेपस्तरा                   |               | Ì                    | अपयाज                | રૂડ        | 3,,        |
| सन्यन्भ                    | ٠.            | -                    | मामाद्दनमम्यम्बर्ष्ट |            | 311        |
| لحباس                      |               | 5 . !                | मामाय                | ३८         |            |
| الان سيراه                 | 33,           | 307                  |                      | 3 *        |            |
| 20mg 2                     | -             | ,                    |                      | 3,0        | 3 .        |
| समञ                        |               |                      | विभेगवाना            | <b>523</b> |            |
| 2 <del>1</del>             |               | 244                  |                      | 32.        | 34         |
| er 128                     | ***           | 26, 1                | सामाद्तमस्यक्षरि     | **3        | <b>,</b> ( |
|                            | •             | 3 1                  | मनिधनश्राती          |            |            |
|                            |               |                      |                      |            |            |

| _                              |                               |                  | Allement.                        |                 |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| दिर                            | बंद नक्सा                     |                  | યાહાનમું વી                      |                 |                   |
| _                              |                               | न पृष्टः         | 7 1 -                            |                 | હર                |
|                                | तामान्य ३६                    | ×                | ं विष                            | <i>4</i> ≥      |                   |
| q                              | 414                           | 64.              | . [                              | المقاد م        | नि पृष्टन         |
| 16                             |                               | ७८३              | \$7'C==                          | पयाञ ३८,        |                   |
| भस्यतः                         |                               | وبها             | मासाइनसः                         | यान्ध्याहि े    | ` 3- <sub>*</sub> |
| 711                            | 41727                         |                  | ,                                | राना            | 6.4               |
| पय                             | 197                           | હ-ફ              | 414                              | 1777            |                   |
| अप:                            |                               | ७५७              | पयाः                             | 7               | 353               |
| 714(11827)                     |                               | u-,              | ू अपर                            | ÎN 📆            | 333               |
| अवधिकार्ज                      | •                             | ت <sub>ج</sub>   | मिध्या गाँग                      | -74             |                   |
| भन प्रयक्त                     | ानी <b>र</b> ीना              | 3,2              | सामा                             | 77              |                   |
| - भगन                          | <sup>ाना</sup> ३७०<br>संयतादि | ७५७              | पयान                             | γ 2°0           | 344               |
|                                |                               | ७५०              | Marin.                           |                 | 345               |
| રમાંતવ                         | १७६                           | ७ <sub>५</sub> ० | नामाहतप्रकार                     |                 | 313               |
| ८ सयममागगा                     |                               | <b>હફ</b> ે      | ३ भवधिर्ग                        | o -111₹         | 343               |
|                                | ३७२                           | u i o            | सामा र                           |                 |                   |
| ममस्स                          | यत ३७२                        |                  | पयाञ                             |                 | 340               |
|                                |                               | 450              | 27 777                           | ***             |                   |
| सपूर्य कर<br>सामाधिककरी        | पादि                          | 45               | मसयनसम्यस्टरम्य<br>४ जनसम्बद्धाः | <b>ૂ રે</b> *   | 311               |
|                                | त ३७.                         | a\$-             | R Adadalal                       | it <del>e</del> | J,                |
| यमत्तस्यतादि<br>रोजीसम्बद्धादि |                               | ७३३ ।            | الدرالاراء الماليكين             |                 |                   |
|                                | •                             | હફફ ''           | الشطاعية                         |                 | 3 ,               |
|                                | 3.65                          | ,                | { amutai                         | ,               | 310               |
|                                |                               | ८३०              | stiftA                           | 2+;             |                   |
|                                |                               | αžβ              | वयाञ                             | .,,             | 3                 |
|                                |                               | 5 <b>?</b> ,     | श्चरयाच्य                        | *• č            | <b>)</b>          |
| dd_liter-                      | 433                           | F\$ "            | मेध्याद्यां है                   | ٠.,             |                   |
|                                | ৬                             | ₹ 1              | सामाध्य १                        | ••              |                   |
| सामा य                         |                               |                  | यय द₹ ्                          |                 |                   |
| पयान                           | ۍ<br>ن                        | ٠,               | er C tritte                      |                 |                   |
| ू अपयाम                        | 3                             | न्या             | A SAULTER                        | .,              |                   |
| मिरुयात ज्ञान                  | s                             | s                | 4151-                            |                 |                   |
|                                | 3                             |                  | GELCS.                           |                 |                   |
| ) dilana                       |                               |                  | MALICE.                          | •               |                   |
| 441                            |                               | 43.4             | , שיש ש היי                      |                 |                   |
| 7 1                            | 3                             | संसद             | ANTHIBLE                         | ٠,              |                   |
| 1 1                            | 3                             | ,                | · 4 -                            |                 |                   |
| Q 21                           | 3 4                           | •                | " -                              |                 |                   |
| 43 12                          |                               | •                | ر ت حدد                          |                 |                   |
|                                | 3#1                           | -                | 3.00                             |                 |                   |
|                                |                               | •                | ****                             |                 |                   |
|                                |                               | **               |                                  |                 |                   |
| l                              |                               |                  | •                                |                 | I                 |
|                                | ~                             |                  |                                  |                 |                   |
|                                |                               |                  |                                  |                 |                   |

| विषय                  |               |                 |                       |             |            |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1444                  | नक्झान        | पृष्ठ न         | विषय                  | नक्शा न     | An a       |
| पर्याप्त              | 810           | <b>७</b> ६०     | सपर्याप्त             | 850         | أمى        |
| अपर्याप्त             | તકર           | ७३१             | मिथ्यानप्रि           |             |            |
| मिथ्याद्दष्टि         |               | - (•            | सामा य                | ४५४         | 5/1        |
| सामा य                | <b>ક</b> કર્  | してつ             | पर्याप्त              | 332         | ٠٠٥        |
| पर्याप्त              | 913           | <sub>७</sub> ६२ | अपयान्त               | 233         | 5/3        |
| अपर्याप्त             | 8,8           | <b>७६३</b>      | सासाद्नसम्यग्ट        | _           |            |
| सासादनसम्या           | द्रप्रि       | - 11            | सामान्य               | -285        | 3/3        |
| सामान्य               | ८१.           | ७६८             | पर्याप्त              | 23.         | ورق        |
| पर्याप्त              | ४१६           | "               | अपर्याप्त             | 832         | مرق        |
| अपर्याप्त             |               | υξ.<br>•        | सम्यग्मिथ्यादृष्टि    |             | 9/         |
| सम्योगमध्याद्यी       | हे ४१८        | <b>७६</b> ६     | असयनसम्याद्यी         |             |            |
| असयनसम्याश            | प्रि          | - 11            | नामान्य<br>सामान्य    | 484         | 6/4        |
| सामान्य               | <b>ટ</b> શ્વ  | કક્ય            | पर्योप्त              | 350         | با⁄ون      |
| पयान्त                | ಕಾಂ           | V7.15           | अपर्याप्त             | 8 0         | ومی        |
| अपयाप्त               | 328           | VE2             | सयतासयन               | 545         | 611        |
| ४ तेनोरेदय            | π             |                 | प्रमत्तस्यन           | 3 2         | 3//        |
| सामान्य               | ધરર           | 532             | अप्रमत्तस्यत          | 5.3         | محوا       |
| पर्याप्त              | પ્ટરરૂ        | ७इ९             | ६ शहरेश्या            | - `         |            |
| वपूर्याप्त            | धरध           | 550             | मामान्य               | 8-3         | 1500       |
| मिथ्याद्दष्टि         |               |                 | पर्याप्त              | છુક્ષ       | ७९१        |
| सामान्य               | 82.           | 531             | अपर्याप्त             | ક દ         | "          |
| पर्याप्त              | ८२६           | ,,              | मिष्यादृष्टि          | • ,         |            |
| अपर्योप्त             | 820           | 555             | सामान्य               | ೪೮೮         | ج می       |
| मासाद्वसम्याः         |               | - 1             | पर्याप्त              | 8 4         | 590        |
| सामा य<br>पर्यापन     | धरट           | ~52c            | अपर्याप्त             | ४५९         | 11         |
| स्याप्त<br>अपूर्वाप्त | 750           | ,,              | सासादनसम्यग्हार्थ     | :           |            |
| सम्यग्मिध्यादारी      | ४३०           | 603             | सामान्य               | 8.0         | ८०४        |
| अस्यतस्यक्ष           | ં લક્ષ્       | \s.             | पर्याप्त              | 8.4         | 300        |
| सामान्य               | -             |                 | अपर्याप् <del>न</del> | धर्         | ७९६        |
| पर्यापन               | -33           | _وي             | सम्यग्मिश्यादृष्टि    | उ६३         | 305        |
| धार्याञ               | - 43<br>525   | "               | अस्यनसम्यग्नष्टि      |             |            |
| भवनामयन               | इन्द्र<br>इन् | 335             | सामास्य               | ४५४         | 503        |
| प्रसम्बद्ध            | ~3 <b>६</b>   | 333             | पर्याप्त              | y-          | 30/        |
| भद्रमेलमयन            | 8,2           | 35-             |                       | <b>४६</b> २ | رو<br>• چي |
| لندوقتان              |               | -3°             | सयतामयत               | ૪૩          | 344        |

प्रमचस्यन

श्रमसम्बद्धाः अपूर्वकरणादि

/ot

33¢ 3/0

| संस्थानय विद्यान १८३६ सामान्य १८३६ | हे सहिताला<br>सम्मान्य<br>प्रयान<br>प्रयान<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य<br>भागान्य |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नपवाज ४/ ८६<br>धमयनसःचार्राष्ट्र<br>सामान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | delect 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| संयमः यम ४<br>ध्रमसंस्यमः -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 역사는                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भग्नमान्त्रयम् ४ । १५ ) ३<br>दे उत्तरमान्त्रयार्थः<br>सः सार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADC-CA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del>™A</del> v ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स हास्य<br>रहन्म<br>भरहरू व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| विषय                              | सक्द्रा न     | <b>प्र</b> धुन ∤ | विषय                           | नक्शान                 | पृष्ठ ने   |
|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| मिथ्यादृष्टि                      |               | 1                | अप्रमत्तस्यत                   | ५३२                    | CF         |
| सामान्य                           | ५२०           | ८३९              | अपूचकरण                        | ५३३                    | CR3        |
| पर्याप्त<br>अपर्याप्त             |               | <80<br>''        | अनिवृत्तिकरण<br>सङ्मसाम्पराय   | ५३४<br>७३५             | c3'        |
| सासादनसम्य<br>सामान्य             |               | C80              | उपशान्तक्याय<br>शीणकपाय        | વર્ફ<br>વર્ષ           | C89.       |
| प्रयाद् <del>त</del><br>स्रप्रयोद | ७२४<br>१ ५२५  | ८४१              | सयोगिकेवली                     | ५३८                    | 610        |
| सम्यग्निध्याह<br>अभैयतसम्यग       | ष्ट्रि ५२६    | ,,               | अनाहारी<br>मिथ्याडीं           | ५३९<br>५४०             | ८५१<br>८५२ |
| सामान्य                           |               | ८४३              | सासादनसम्यग्ट                  | छि ५५१                 |            |
| पर्याप्त<br>अपर्याप               | ७३८<br>इ. ५५९ | 233              | अस्यतमस्यरहाँ<br>सयोगिकेयरी    | કે <b>પ</b> કર<br>વ્યવ | ८५३<br>८५४ |
| स्यतामयत्<br>ममनुसंयत             | ' 30<br>' 31  | <b>८४</b> '4     | <b>सयोगि<del>ने</del> य</b> ली | લત્તર<br>હ્યુર         | "<br>611   |
| -4-7-14-1                         | - 45          | "                | सिद्धभगवान                     | -84                    | •••        |

## सत्प्ररूपणाके

| अत्यपान्तमत् विद्ययं विषयिक्ति सूचा |                                                      |                  |                     |                                                  |                     |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| 東京 #                                | विषय                                                 | ণুন্ত ন          | त्रम च              | विषय                                             | पृग्न में           |  |  |
| निरयन                               |                                                      | 877              | ८ अपयोप<br>द्वानेका | त काण्यें तीतें। सम्य<br>कारण                    | (क्रवॉरि<br>४१०     |  |  |
| क्रम र                              | ्रेषस्य धन प्राप्त<br>नेर्देशस्थन                    | क्षर             | ९ भागले             | याके स्थक्षपम मत्री<br>निराक्रण                  | रिकीर<br>४३         |  |  |
| }# <b>?</b> ਦ                       | मेर भग उनका १                                        | 813              | होनेमें :           | ব্র                                              | श्राओं हे सर्ह      |  |  |
| र्पर १                              | पा स्वरूप क्षेत्र का<br>अक्ट<br>प्रदेश स्थानम्बन्धन् | 413              | और व                | रण गुणस्थानमें या<br>वियोग के होने का व          | ारणा धाः            |  |  |
| 1रक्र                               | क र समायह निकास<br>वर जिसे हफाउन्या क                | 474              | فدعآه               | तक्याया दे गुणस्<br>या द्वानदा कारण              | ***                 |  |  |
| €_4€'<br>"~i .                      | हे स्टब्स्ट स्टब्स्ट<br>इंग्रहाल                     | 19<br>*·         | दानग                | प्रतर भीर शोरपुर<br>र देवशीर पर्योप<br>रहा विचार |                     |  |  |
| ه کو و<br>میرو                      | त्वर सम्ब<br>भारतम्बद्धाः                            | ~-या<br><b>४</b> |                     | (यहा हाशण भीर ह<br>महायहा समर्थन                 | म्पूर्ण हैं<br>सर्व |  |  |

| भारापगत रिगप विषय सूची                                                                                                             |                    |                                 |                                                                                                        |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| में विषय                                                                                                                           | पृष्ठ न            | वम न                            | विषय                                                                                                   | গুদ্র ন      |  |
| १. होगोगिकवरीके एक आयुमाणक<br>पर्याप्त<br>१६ होगाकालाभास द्रम्यलेद्याव<br>स्टूप्त                                                  | ४४.<br>११<br>४४८   | े हेर<br>इर्ड और                | ग्हरि जीयों रे भावस छहीं<br>१भों के मस्तित्व हा मतिपादत<br>पिक्मिध हाययोगी संयागि<br>गैके माय और कायबर | ६६           |  |
| १० विजिते मपर्योप्तकात में शायि<br>हैर शायोपणीमक सम्यक्तक<br>निवर्यन<br>संप्रतास्प्रत तिर्वर्योके शायिक<br>सर्वप्रताहे समावका कारण | प<br>४८!           | प्राणे<br>समा<br>३२ भीद<br>देवर | के वितिष्टित दोष प्राणीरे<br>यका समर्थन<br>विकासभावाययोगी संयोगि<br>विक्रेमण पत्र काणोनलेखा            | <b>ξ</b> /   |  |
| १९ सयोगिकेयलीके सनाहारकार्य<br>समर्थन<br>२० असग्रतसम्बद्धयो मनुष्यके सर                                                            | ५०३<br>१           | ३३ थाहा<br>नपुस                 | त समर्थन<br>रक्षकाययोगी जीवाँके ग्रीवेद<br>क्येद, मन पर्ययक्षान और<br>रिविट्राह्म सप्ताके समावके       | ६६०          |  |
| याप्त कारमें एक पुरुषपेद सर्<br>भाषरेदयाओं के होनेका कारण<br>२१ मनस्यनियों के आहारकशरीर                                            | ţo                 | ३४ कामे                         | गया मेनियाइन<br>जदाययोगी जीवींदे धनादार<br>हा समर्थन                                                   | ĘF 9         |  |
| हानेश कारण<br>२२ देवाँके पर्याप्तकालमें छहाँ द्रव्य<br>लेडवामीका समर्थन                                                            | 0,83               | ३९ रहीये<br>सयम                 | दी प्रमत्तनवनके परिद्वार<br>पदिके समायका प्रतिपादन                                                     | 5×1          |  |
| २३ देवीके अववाप्तकालमें उपराम<br>सम्पक्तवना सद्भाव-समर्थन<br>२४ अनुदिशादि देवीके पूर्वाप्तकालमे                                    | 440                | जाने<br>और                      | क्षेत्र झात भीर दर्गनमाय<br>भारतप बहुनेपर रोप झात<br>दर्शने मही बताने र बारप                           |              |  |
| उपरामसम्बद्धने अमावन<br>निशिष्ट सम्रापन<br>११ जीवसमासीने प्रकल लगानर                                                               |                    | ३७ मतः<br>शमस                   | तिवाहन<br>विवज्ञानके साथ द्वितीयाप<br>व्यक्तवके दाने भीर मधमा                                          | <b>૩</b> ત્ફ |  |
| भेदी तक्का निरूपण<br>२६ बाहर जलकाथिक जावाक वण<br>विज्ञाह                                                                           | ँ ५०१<br>१७<br>६०७ | ३८ हे.सा.<br>सारट               | <sup>+</sup> रयायाण् असिंह भवसान                                                                       | 3<3          |  |
| ५७ मने(यागियों र यसन आर कार्य<br>प्राप्तक भारत यका समधन<br>५८ संयोगिक्यलीक जीयसमास                                                 | 8-1                | स्त्रका<br>३९ ल्डल              | चिद्दसम्पद्धस्यकः स्टन्<br>प्रतिपाद्दन<br>सम्पादाले सामाद्दस्यम्पद्याप                                 | ,            |  |
| भास्त उक्त समयत<br>२९ श्रीक्षिक्षमभक्षाययामी जायी।<br>प्रथमे एक कावातरण्या समय                                                     | ξ ξ<br>Τ           | ५० उत्तर<br>श्रमाद              | क्षः आर्रारक्तिश्चवाययागर<br>१का व्यापमा<br>प्रसम्बद्धाः सम्बद्धाः नर                                  | . ,          |  |
| भि छट्टी लन्याचे भार भाष र छड्डे<br>भिन्नपाभार अस्तित्वका बातपाव<br>रिक्रमीदारकामध्यापनार्गा भगपा                                  | i<br>₹ ६ ३         | क्षा ध्रम                       | र-भन्द्रायका ।यकार<br>ग्रद्धांगणाश्रीये श्रस्यप्रापट<br>ग्रामाचाक कलानका कारण                          |              |  |
| 杰                                                                                                                                  | -                  |                                 |                                                                                                        |              |  |
|                                                                                                                                    |                    |                                 |                                                                                                        |              |  |

## शुद्धि पञ्च

|        |                     |                          |         | ~                      | ~~~           | ~~~    |            |          |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|------------------------|---------------|--------|------------|----------|
|        |                     | ( पुस्तक-                | (۶      |                        |               |        |            | (        |
| प्रष्ट | पसि                 | क्ष्युद                  |         | গুৰ                    | ١ ١           | पृष्ठ  | di         | ते '     |
| -3     | ર [ફિં              | ] पीले सर                | सॉ      | इयेत सर                | सॉं∤          | ध२१    | ર          | g:       |
| ६८     | ७ [हि               | इस दोनं                  |         | दम दोनं                | ř (           | ध२८    | 4          | तिरं     |
| •      | e 154.1             | इन सदर्स                 |         | साघु                   | _ ]           | ध३१    | Ę          | वेश      |
| 103    | ٩ [١٤]              | इन संदर्भ<br>दशाका       | •       | इन दशॉव                | " }           | ४४३    | २० [       | हि] इ    |
| 110    | १३ हिंह             | ] निर्शुण ही             | Ê       | निर्गुण ही             | ì <b>ફે</b> , |        |            | स        |
|        |                     |                          |         | सर्वगत ई               | हे हैं,       | ४४६    | <b>६</b> [ | ř]i      |
| 155    | १९ विह              | ] नामकर्भव               |         |                        | Į.            |        |            |          |
| 13.    | ३ मिन               | उद्य<br>रीमा यात्री      |         | मक्मका ।<br>एय-तरेण    |               |        |            |          |
|        |                     | ]।। या प                 |         |                        |               | Wan.   | ۱) ه       | žla:     |
|        | _                   | भाग                      |         | ×                      |               |        | -          | ति<br>ति |
| ×      | ₹41-81              | पक्षेणीमें।              | दोनेपा  | हे परिणा               | मोमे          | 8,43   |            |          |
|        |                     | वारत है                  |         |                        |               | ४५०    | २५         | मि       |
| ri4    | वारे परि            | पामीमें कर               | रिश उ   | पशमन व                 | रण            | (      |            |          |
| E, 1   | (ग्राटिए 1<br>वन शक | न मित्र मि               | द्म परि | वामीमें प              | বেশা          | ५०६    | न १०       | 3 स      |
|        |                     |                          | <b></b> | * .                    |               | 1      |            | Ę        |
|        |                     | नहीं: वर्षो<br>इ. देनेया |         |                        |               | ५६०    | ₹          | ₹1°      |
| ar i   | य वहें प्र          | न समादन                  | 1 पाइ   |                        |               | . 20   | •          | दा       |
|        |                     | बन अभी                   |         |                        |               | 1.64   | 2(1)       | ) पा     |
| ••     | o 3 [i              | ट्टी भोस्स               | युर     | धवसा                   | મોં           | ١.,    | # 3        | ,        |
|        |                     | दहाधः<br>स्थानि          |         | पर पश्                 |               | {      |            |          |
| • •    |                     | हि] वाहिय                | :<br>:  | -१मान<br>१ (हेर्रेट) १ | ง<br>มท์เพ    | ) = (q | रि १       | ) (      |
| ,      |                     |                          |         | धन स्पनित              | 7 4           | 1      | ŧ          | Ę        |
|        |                     |                          |         | र्जायोह                | धक्           | \$ 7   | ि र        | ٠ (      |
|        |                     |                          |         | すっつうじょ                 | ्य            | 1      |            |          |
|        |                     |                          |         | € ×1 € 1               |               |        |            |          |
| • 1    | , ,                 | 7 } T7 E                 | 341     | पूर्व नहीं ह           | 1441          | i      |            |          |
|        |                     |                          |         |                        |               |        |            |          |

२० [हि] और संयता संयताः और स सयतांके होते हैं ६ [हिं] होते हैं। प्राण प्राण श्चर्या

(पुस्तक-२) थगुद

छन्भेद द्विदा

तिण्णियेद

केइ

छानेर्स

নিতিগ

<del>दे</del> ६

क्तर र ०[हि] एनस्य येदक-र्साई तिहिं ć মিলা मिध्याद्दरि વર सामाग ŧ न १०३ स

ŧ

ŧ es#\$ सद्जासज्ञदा धारु ग वायुक्तवयेद الدال २(७ ) पाटस्युत्त्रमः

> (परि (परिभा ४) 13 ∢4 4 7) سرو

# संतपरूवणा-आलाप





## सिरि भगवत पुष्फदत भूदवन्ति पणीदे

# छक्खंडागमे

## जीवहाण

तस्स

## सिरि चीरसेणाइरिय विरइया टीका

## धवला

सपिंद्र मत-सुच विवरण-सम्ताणवर वेसि परूवण भणिस्सामे। परूवणा णाम कि उच होदि? ओपादेमेंदि गुणेसु वीरममामेसु पजनीसु पाणेसु मण्णासु गरीसु हदिण्सु कारसु बोगेसु वेदेसु कमाप्तु णापेसु सप्तमेसु देवणेसु रेस्सासु भविष्सु स्मविण्यु मरम्मवेसु सा्ण असणीसु आहारि अणाहारीसु उवजोगेसु च पजनापज्ञच विमेगणिंद्र विसेगिऊण जा बीद परिकरा मा परूरणा णाम । उच च—

गुण जीवा पजती पाणा सच्या य मगाणाओ य । उवजोतो दि य बच्चो बीच स प्रवच्चणा मीनवी ॥२१७॥

सत्यरूपणार्वे स्पूर्वीका विवरण समान ही जानेके धनन्तर सब उनकी प्ररूपणाका वर्जन करते हैं—

राफा--प्रस्पणा किस कदत है !

ममाधान —सामान्य भार विशेषका भगरता गुणक्यानोम जीवसमासीम प्रयासिपीन माणोस नदासीम गतियाँस राष्ट्रवास कार्याम योगास वहाँस क्यायोम सार्पेस सरसीस द्यानीम, ट्रेयासीम मध्योम सम्भ योम सम्बन्धान सभी अस्त्रियोम साहारा मनाहारियोम सीर उपयोगीम प्रयोग और अपयास विशेषणोने वि ।चिन वर । जो जीवीका प्रकार कार्ती है, उसे समस्या कहते हैं। वहा भा ह—

गुणस्थाल आयममास पर्याप्त प्राण सन्ना चारह मागणार्थ भार उपयोग इस प्रशास मामे बीस प्रमणाण कही गई है ॥ २१७॥

मेसाण परुवणाणमत्यो उत्ती । पाद्य-मण्या उपनीम परुवणाणमाया उत्ती प्राणिति जीनति एभिरिति प्राणा । के ते १ पत्रेन्ट्रियाणि मनेतर्क नामक ऋष उच्छासनिःशासी आयुरिति । नेतेपामिन्द्रियाणामेरिद्रयाटिपान्तर्मात', चलुगहिब्रवे श्रमिनन्यनानामिन्द्रियाणामे हेन्द्रियादिजातिभि साम्यामात्राता नेन्द्रियश्योष्ट्राचन्त्रम चक्षुरिन्द्रियाद्यावर्णक्षयोषरामलक्षगेन्द्रियाणाः तयोषरामापेनया बाद्याप्रद्रणाम्युर निमित्तपुद्रलप्रचयस्य चेत्रस्यतिरोधान्। न च मनोवल मन पर्याप्तावन्तर्मवति, मनोवग स्कृत्धनिष्पन्नपुट्टलप्रचयस्य वृद्मादुत्वनातमञ्जस्य चैकः प्रतिरोधात् । नापि पाग्वतं गृ पर्याप्तानन्तर्भवति, आहारत्र्गणास्कृत्यनिष्वत्रपृष्टकप्रचयस्य तस्मादुरपन्नाया भाषावर्ग स्कन्धाना श्रोतेद्वियप्राद्यवर्षायेण परिणमनगुक्तेत्र साम्यामात्रात् । नावि रायस्य ग पर्याप्तायन्तुर्भगति, वीर्यान्वसाय ननिव तयोषश्चमस्य ग्यल्समागनिमिचशक्तिनियन्यन्षु प्रचयस्य चैकत्वाभावात् । तथोच्ड्रासनिद्यासप्राणपर्याप्त्योः कार्यकारणयोरात्मपृहलोप

बीस प्रहरपणाओं मेंसे तीन प्रत्यणाओं को छोडकर रोप प्रम्पणाओं का अप पहले आये हैं, अत यहा पर प्राण, सत्ता, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका अर्थ कहते हैं। द्वारा जीव जीता है उद्दें भाण कहते हैं।

यका-चे नाण कौनसे ह<sup>9</sup>

समाधान—पात्र रेडिया, मनोयल, वचनवल, काययल, उच्छाम-निध्वास स्रोट धन पाची हिन्द्योंका परेन्द्रियजाति आदि पात्र जातियोंमें अतमीत नहीं ही

क्योंकि, च तिरिवेदयानरण व्यक्ति कर्मोंके क्षयोपदामके निमत्तले उत्पन्न हुई रिद्रयोंकी द्वियजाति अदि जातियाँके साथ समानता नहीं पाई जाती है। उसीप्रकार उच पार्वी योंका शेंडियपपोध्तिमें भी अत्तर्भात नहीं होता है, क्योंकि, क्युरिद्रिय आदिको अ बरनेवाले बर्मों के स्वीपदामस्वक्षप श्वियों को और स्वीपदामकी अपेक्षा यहा पदायाँकी करनेशी शांकिक उत्पन करनेमें निमित्तमूत पुरुनोंके प्रवयकी एक मान हेनेमें विरोध है। उद्योगकार मनोपलका मन प्याप्तिमें भी खतमीन नहीं होता है, पर्योक्ति मनीन स्कन्योंसे उत्पन्न हुए पुरुष्टमचयको और उससे उत्पन्न हुए आत्मवल (मनावल) के मानतमें विरोध बाता है। तथा बचनवर भी मापापयान्तिमें बातर्भूत नहीं होता है। आहारवर्गणाके स्कार्योमे उत्पान हुए पुरुष्टप्रवयका और उससे उत्पन्न हुई शावान स्कार्योगाके स्कार्योमे उत्पन हुए पुरुष्टप्रवयका और उससे उत्पन्न हुई शावान स्कार्योगा शोबादियके ठारा प्रदण करने योग्य पर्यायसे परिणमन करनेरूप शाविका प समाननाका अमाय है। तथा कायवलका भी शरारपयाध्विमें अन्तर्भाय नहीं होता है, क पीयान्तरायके उद्यामाय और उपनामसे उत्यन्न हुद हावोचनामको और छा रसमागको नि मृत द्वीवके कारण पुरुल्प्यचको एकता नहीं वाई जाती है। इसीप्रकार उद्युक्ति द्वार द्याय है और आत्मोवादानकारणक है तथा उच्छानानि द्यासपूर्यान्ति कारण है और अ नयोभेंदोऽभिधातव्य इति ।

अय स्पादिम विराविषया प्ररूपणा शिव्र संयोजना उन नोकेति ? कि चात ? यदि नोक्त, नेप प्ररूपणा भवति, सूत्रानुकप्रतिवादमान । अथोक्ता, जीनमामप्राणपर्या

दाननिमित्तक है, भत्रवय इन दोनोंमें भेद समग्र लेना वाहिये।

ममाधान — नहीं वर्षोंकि, तोनों वेहोंने उहय सामात्यके शिनिससे उत्तय हुई मैजनस्या और वेहोंने उहय विदोष स्वरूप धेर, इन दोनोंसें एक्ट नहीं वन सहता है। इसीबमार परिमद्भासा मी कोमार वाले कामार पहरवाने मालन नहीं होती है क्योंनि साम प्रसार्थके। पिषय करनेवाला होनेने कारण परिसदसमारों भ्रास्य करनेवाले लोमसे सोना है उसे परिसद कर सामान्य लोमसा देह है। सम्पन्त साम पहार्थीने निमित्तसे जो लोम होता है उसे परिसद स्था करने और लोमसा देस है। उस्पन्त साम पहार्थीने निमित्तसे जो लोम होता है उसे परिसद

शुक्ता—विद ये चार्ये दी सज़ाय यादा पदार्थी ने ससमसे उत्पन्न दोती हैं तो अपमत्त शुक्तवात्रवर्ती जीवीने सज्जाभीका भनाव दो जाता चादिये ?

स्य और परका प्रदूष करनेजले परिणासा गणको उरवास करने है। यह उरवोस बानमारिया और दशनकामकामें भानभूत नहा हाता है क्यों के ज्ञान भार दशन दन दोनोंके कारणकर बानावरण भार दशागवरणक सम्मा गमका उरवाम म ननमें विराध भारत है।

र्स्ति — यद्द यास प्रशास प्रशास । यामा कि नु पर वनलाह - कि पर प्रभवता स्वासुसार कहा गर है, या तना

प्रतिशास-इम्रह्म या प्रशासन द

श्रीकी — यदि स्वारुतार नहां वना तह हा ता दा ता वर व्रवणा नहा हा सहन ह स्पोदि, यद्व स्वार्ध नहां कह तथे विवधहां प्रान्य इन वरना हो। सार याद स्वारुत्तरा स्वीराह है तो अविस्ताम प्राप्त प्रयानि उपनेगा थार सहासरूपणाहा सागासाओं

मेसाणं परुवणाणमस्यो पुत्ती । पान मन्या उपनीम परवणाणमस्या तुन्हे । प्राणिति जीरति एमिरिति प्राणा । के ते ? पत्रेडियाणि मनेतर्क राज्य कायन उच्चामनि'श्वासी आयुरिति । नेतेपामिन्द्रियाणामे हे द्रियान्यामात्र'; च्युगदिश्रवार श्रमनिबन्धनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिचातिमि माम्यामानान्। नेन्द्रियस्यापनास्नर्भाः चभुरिन्द्रियाद्यात्ररणश्चयोपञमलभगेन्द्रियाणाः तयोषणमावेशया बार्यार्थप्रहणगुन्त्रु वनि निमिचपुद्रलक्ष्यपस्य चैक्तारिरोधात्। न च मनीयक मन पर्याप्तावन्तर्मति, मनोतन्त्र स्कृत्धनिष्पन्नपुद्रलप्रचयस्य वस्मादुत्येत्रातमनत्रस्य चैक्टनविमोधान् । नावि वास्यतं मृण पर्याप्तायन्तर्भवति, आहारयर्गणास्यन्यनिष्यन्नप्रुष्टलप्रचयम्य तम्मादुत्यताया माणावर्णना स्कन्धाना श्रोतेद्रियप्राद्यवर्षायेण परिणमन १ केंत्र माम्यामातात । नावि जायन्त्र गण पर्याप्तावन्तर्भवति, वीर्यान्वराय नितत्तवायायशमस्य राहरमभागनिमित्तराकिनियन्यन्युहरू प्रचयस्य चैकत्वाभागात् । तथोच्युामनिदशामप्राणपर्याच्यो कार्यशास्त्रपर्यास मधूद्रकोषहा

वीस प्ररूपणाओं मेंसे तीन प्ररूपणाओं को छोडकर दीप प्ररूपणाओं का अथ पहले अ आये हैं, अत यहा पर प्राण, सत्ता, और उपयोग इन तीन प्रस्पणाओंका अर्थ कहते हैं। जिनक द्वारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

यका—वे प्राण कीनसे हु ?

सम्पान--पाच ६ द्रिया, मनोबल बचनबल, कायबल, उच्छास निश्वास ओर ऋषु ये दश प्राण है।

इन पाचों इदियों ना पर्वेन्द्रियजाति आदि पाच जातियों में अत्वर्भाव नहीं होता है। क्योंकि, चक्षरिन्द्रियावरण आदि कमींके स्वोपदामके निमित्तके उत्पन्न दुई इत्रियोंकी एक दियजाति श्रादि जातियोंके साथ समानता नहीं पार जाती है। उसीप्रकार उक पानी हिंद योंका इदियपर्याप्तिमें भी अतमीय नहीं होता है, फ्यांकि, बशुरिदिय आदिकी आवश्त करनेवाले कर्मा के संवीपशामस्वरूप इन्द्रियों को श्री श्रवीपशामकी अपेशा बाहा परायां के प्रश करनेश शक्ति उत्पन्न करनेमें निमित्तमूत पुरुरों से प्रचयको एक मान हेनेमें विदोध आहा है। उक्षीप्रकार मनेपरुका मन प्रयोशिमें भी अत्याय नहीं होता है, फ्याँकि, मनेपर्वाति स्व पाँसि उत्पन हुए पुरुष्टमवयको और उससे उत्पन हुए आत्मवर (मनीवह) को पर मानतेम विपोध जाता है। तथा चवनवर भी भाषापयीत्विम अत्भूत नहीं होता है। क्यारि साहारामीत्वर पर्याप्त आहारवर्गणाई स्त चांत उत्पन हुए पुरत्नवयमा और उससे उत्पन हुर माणामण्डे स्य प्राप्त अभिद्वियने हारा प्रहण करने योग्य पर्यायसे परिणमन करनेरूप शक्तिका गरसर समानताका अमाय है। तथा कायबलका भी हारीरएयान्तिमें अन्तभाव नहीं होता है अर्थोंक पीर्यान्तरायमे उदयानाय और उपज्ञासने उत्पन्न हुए स्थोपदासमी और सर रससागरी क्षिमें भूत द्वाचित्र के क्षेत्र स्थापदासमी और उपज्ञासने हिम्से भूत द्वाचित्र के कारण पुरुष्ट्यवयकी पकता नहीं पाई जाती है। इसीमकार उद्धासनि हमास मण काय है और आत्मोपादानकारणक है तथा उच्छात्मान दवासपर्यास्त कारण है और पुहलोपा

विभेद्रीऽभिधातस्य इति ।

सण्णा चडिन्सा आहार भय मेहूल परिगह सण्णा चेदि । मेधुनतना वेदस्या वर्षवर्ताति चेन, वेदनयोदयतामान्यनिवन्यनमेधुनन्द्राया चेदोदयिवेपलक्षणवेदस्य वेषत्वानुषपचे । परिग्रहसनापि न लोभेनन्दरन्मास्टरन्द्रति, लोभोदयसामान्यस्यालीद-सामार्थलोभव परिग्रहमलामादयानको मेदान् । यदि चवसोडिप सता आलीदवासार्या , अप्रमत्ताना सनामान स्पादिति चेषा, वनोपचारतस्वतम्यास्युवगमान् । स्वयस्यस्य सिवाम वन्योग । न म नानदर्शनमानिचयोर वर्मनति, नानदगावस्यनमर्थयापामस्य उदस्यसरास्योपयानास्योग्यान्यास्य

अय स्पादिय दिरातिविधा प्ररूपना रिम्न सरेगोक्ता उत नोक्तेति ? हिं चात ? यदि नोक्ता, तेय प्ररूपना भरति, स्नानुक्यतिपादनान् । अयोक्ता, जीरममानप्राणपर्या

दाननिमित्तक है, भरवय दन दोनोंमें भेद समस लेना बाहिये।

सम्मा बार प्रवारको दः भादारसम्मा, भयसम्मा, मेथुनसम्मा आर परिप्रदसम्मा। प्राका-स्थानसम्मारका येदमे अन्तर्भाव हो जावणा ?

समाधान — नर्हा व्यांकि, तीनों वेदीने उदय सामान्यके निमित्तले उत्तम दूर्व मैयुनसम्म और वेदीने उदय जिमेप स्वरूप वेद, इन दीनोमें प्रश्च नर्हा वन सहता है। इसीमद्रम्य परिमद्रसम्म में लोमहम्मवने साथ पहत्त्वाने मास्त नर्ह्य होती है। क्योंकि बारा पहार्याने विषय करनेवाल होनेने कारण परिमद्रमानो धारण करनेवाले होमसे मोनक्याय उदय कर सामान्य लोमहम भेद है। मध्य माय व्याय पहार्याने निमित्तले जो लोग होना है उसे परिमद्र सन्ना करने हैं, भार लोमहम्मदे उदस्ते उत्तम हुए परिमामोंनी लोग कहते हैं।

श्वा-विद मे वारों ही सजाय बाह्य पदार्थी ससमसे उत्पन्न होती हैं तो अन्नमन

गुणस्थानयती जीवांके सज्ञामींका समाय हो जाना चाहिये !

ममाधान-नहीं क्योंकि, अवननीमें उपवारते उन सहाधोश सहाय स्पांकार क्या गया है।

स्य और परको प्रदूष करनेवाले परिचामारियपको उपयोग करते हैं। यह उपयोग बानमारिया और दशनमारियाम सातर्भुत नहीं होता है। पर्योकि सान भार दर्शन दन होनोंके कारमारिया और दशनमारियाम सातर्भुत नहीं होता है। पर्योक्ष सान मेरे विशेष स्थान है।

राज्यक सामायत्व नार पूर्व प्रकारको प्रक्रपण दही आभी वित्तु यह बतलारेव कि यह प्रक्रपण स्वान्त्यार वही गर्दे हैं, या गर्दे ? म्हानुसार कही गर्दे हैं, या गर्दे ?

प्रतिश्वका—इस प्रथते प्या प्रयोजन दे "

ग्रका-चाद स्वापुतार नटीं वहाँ गर दे तो यह प्रस्पता नहीं हो सकती है क्योंकि यह सुरुमें नहीं करे गये विषयका प्रतिपदन करता है। और यदि सुकानुसार करों गर है, तो जीवसमास, प्राप्त, पर्योदिन, उपयोग और सङ्ग्रमकरमाका प्राप्तामान

पीस महत्त्ववासाँमेंसे तीन महत्त्वाओंको छोडरर रोप प्रम्ववाओंका अध पहले **ब** भारे हैं, भत्र पट्टा पर प्राव, सता, और उपयोग इन तीन प्रम्पवाओंका अर्ध कहते हैं। क्रिक द्वारा जोव जीता है उन्हें प्राव कहते हैं।

युगा—वे प्राप्त कीनसे हैं!

समाधान—पार रिद्रया, मनोबल वचनवल, वायवल, उच्छास-निश्वास और मण्ड ये दश प्राप्त दे।

दन पाने सिद्रमांका परिद्रियनानि सादि पाय जानियाँने सातमीन नहीं होता है। क्योंकि, चसुचि द्रपायचा सादि कमीने संवीपतामने निमित्ताले उत्पन्न हुई सिद्रमांक्षी के विद्रमांक्षित स्वाधित सादि जानियाँने को सिद्रमांक्षी के विद्रमांक्षी के विद्रमांक्षी के विद्रमांक्षी के सादि प्रताम नहीं होता है, क्योंकि, चसुचि द्रिय सादिकों साथ करनेया नहीं होता है, क्योंकि, चसुचि द्रिय सादिकों साथ करनेया कि क्योंकि स्वाधित कराय करनेया कि स्वाधित कराय करनेया निमित्ताल उत्पाद करनेया करनेया विद्रमांक्षी कराय करनेया कि साविद्रमांक्षी कराय करनेया निमित्ताल करनेया कराय करनेया कि साविद्रमांक्षी कराय करनेया करनेया कि साविद्रमांक्षी कराय करनेया करनेया

नयोभेंदोऽभिधातच्य इति ।

सण्या चत्रविदा आहार भय मे<u>त</u>्व परिगाह सण्या चेदि । मैधूनश्या चेदस्या न्तमवर्ताति चेत्, वेदत्रयोदयसामान्यनियन्धनमृत्रमाताया वेदोदयरिशेपलक्षणवेदस्य चुनत्वानुषपचे । परिग्रहमाापि न लोभेनक्त्यमास्त्रन्दति, लोभोद्यसामान्यस्यालीड-याद्यार्थलोभव परिग्रदसरामादधानवो भेदात । यदि चवसोऽपि महा आनीदवाद्यार्था , अप्रमत्ताना सत्तामार स्यादिति चेस, तत्रीपचारतस्तरमसाम्युपगमात् । स्यपग्रहण परिणाम उपयोग । न स झानदर्शनमार्भणयोर तर्भवति, नानदगावरणकर्मसयोपशमस्य वदमयबारणस्योपयोगत्त्रविशेषात् ।

अथ स्यादिय विंगतिविधा प्ररूपना रिम्न सत्रेणोक्ता उत नोकेति 🖁 किं बात 🥇 यदि नोत्ता, नेय प्रस्पणा भरति. स्त्रानकप्रतिपादनातः। अशोक्ता. जीरममामप्राणपर्या

राननिभिन्नह है. अनुएव इन दोनों में भेद समग्र लेना चाहिये।

समा बार प्रवारको है। माहारसमा, भवसमा, मेथुनसमा और परिप्रहसमा।

धका-मेधनसभारा वेदमें अत्रभाव हो आयगा ?

समाधान - नहीं पर्याहि, तीनों बेटोंके उदय सामान्यके निमित्तसे उत्पन्न हो मैधुनसमा और पेर्टेंडि उद्य विनेष स्वरूप घेद, इन दोनोंमें प्रस्थ नहीं बन सकता है। इसीमकार परिप्रदक्षता भी लोभक्षायके साथ एकत्यको भाष्त नहीं होती है। क्योंकि बाह्य पदार्थीको ार्याच्या ना रामा नार्या पार प्राप्त । नार्या नार्य व्याप्त । रामा नार्य प्राप्त । विषय करनेवाला होतेने कारण परिष्रहमशानो घारण करनेवाले लोमस नोमनपायके उन्नय हुए सामा य लाभना भेद हैं। अथान बाचा पदायाँ ने निमित्तसे जो लीम होना है उसे परिम्रह सका बदते हैं, और लोभक्यायके उदयसे उत्पत्त हुए परिणामीको लोभ बद्दते हैं।

श्रमा-विद् ये चार्ते ही सम्राप बाद्य पदार्थीं रे ससगसे उत्पन्न होती हैं तो अप्रमन गुणस्थानवर्ती जीवॅरिं सन्नामॉका थमाय हो जाना चाहिये !

समाधान-नहीं, क्योंकि, अद्रमनीमें उपचारसे उन सत्राधीका सद्राय स्पीकार

किया कथा है। स्य श्रीर परको प्रदण करनेवाले परिणामी रोजको उपयोग कहते हैं। यह उपयोग प्रभार परका अध्य करावाछ पारमानाकाका उपयोग प्रकार है। यह उपयो प्रानमार्गणा और दरानमार्गणामें अन्तर्भृत नहीं होता है। स्वोंकि हान और दर्शन दन दोनोंके कारणस्य ग्रानायरण आर दरानायरणके स्थापनामको उपयोग माननेमें विरोध आता है।

श्वरा-चद वीस प्रशरकी प्ररूपना रही आभी किन्तु यह बतलारेथे कि यह प्ररूपना स्वातुसार वही गई है. या नहीं ?

प्रतिश्वरा—इस प्रथते प्या प्रयोजन दे है

श्रका — यदि स्वतानुसार नहीं क्यों गर दे तो यह प्रस्तवन नहीं हा सकती है क्योंकि, यह स्वयं नहीं करे गरे विषयका प्रतिपदन करती है। और यदि स्वातुसार क्यों गर है, की क्रीयसास, प्राप्त, पर्यान्ति अपरोग आर सम्राप्यस्थाना प्राप्तासीने

मेसाण पर्याणाणम् यो पुत्तो । पान-माना उपतीण परायाणाम् स्वार्ण अवस्य प्राणिति जीवति एमिरिति प्राणा । उत्ते र प्रेष्टियाणि मनेत्र गाग्य अवस्य उच्चामिन स्वार्ण आयुरिति । नेतृपामिन्द्रयाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रयाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रियाणामेरन्द्रियाणाम् वार्णाप्रस्ताप्रकृषेत्र च्युरिन्द्रियाणाम् वार्णाप्रस्ताप्रकृषेत्र च्युरिन्द्रियाणास्य प्रद्यापित्रयाणा । त्यार्णाप्रस्ताप्रस्त्राप्रस्त्र प्रविचयाणास्य वर्णाप्रस्त्र प्रविचयाणास्य वर्णाप्रस्त्र प्रविचयाणास्य वर्णाप्रस्त्र प्रविचयाणास्य वर्णाप्रस्त्र प्रविचयाणास्य प्रविचयाणास्य वर्णाप्रस्त्र प्रविचयाणास्य च्याप्य चित्रप्रविचयाणास्य च्याप्य चित्रप्रविचयाणास्य चित्रप्रविचयाणास्य च्याप्य चित्रप्रविचयाणास्य च

वीस महपणाओंमेंसे तीन महपणाओंने छोड़कर दोप महपणाओंका अध पहले झ आपे हैं। अत यहा पर माण, माग, और उपयोग इन तीन महपणाओंका अर्थ कहते हैं। जिन्ह द्वारा जीव जीता है उन्हें माण कहते हैं।

शका—धे प्राण कौनसे ह**ै** 

समाधान — पाच रिन्द्रया, मनोबर, बचनवर, बाययर, उच्छुाम-निम्बास और बायु ये दरा प्राण है।

दन पायों ही दूर्यों ना पर्वेश्वियवाति व्यदि पाय जातियों में बातमीन नहीं होता है क्योंकि, चक्कपित्रियायर पा बादि कमीले हायोपदामं निमित्तसे उत्पान ही हिंद्रीया परे दियाया कि स्वादि जातियों से साथ समानता नहीं पाई जाति है। उसीमहार उन पायों गिर्ट यों हा दिव्यव्यक्ति में से साथ समानता नहीं पाई जाति है। उसीमहार उन पायों गिर्ट यों हा हिन्द्रपर्योतिम में से बतायी न बतायों हो हो होता है, क्योंकि, चन्नुपरिद्र कादिशे अवस्व करनेया होते होता है। उसीमहार मनेया होता है। उसीमहार मनेया होता है। उसीमहार मनेया होता है। उसीमहार मनेया होता है। उसीमहार सनेया है। उसीमहार सन्यास निर्वेश है। उसीमहार इसामाय सनेया है। इसीमहार इसाम सनेया है। इसीमहार इसामाय सीमीय है। इसीमहार इसीमहार इसीमहार इसीमहार इसीमहार है। इसीमहार इसीमहार इसीमहार इसीमहार है। इसीमहार इसीमहार

नयोभेंदोऽभिघातस्य इति ।

सच्चा चउन्विद्दा आहार भय मेहन परिगाह सन्ना चेदि । मेधुननना वेदस्या न्तर्भवतीति चेन्न. वेदन्नयोदयमामान्यनिवन्धनमेधनसन्नाया वेदोदयगिशेपलक्षणवेदस्य चंबत्याज्ञपपचे । परिग्रहसगापि न लोभेनैहरतमास्वन्दति, लोभोदयसामान्यस्यालीद-बाह्यार्थलीभव परिग्रहसतामाद्यानवो भेदात्। यदि चवसोजि सता आलीदबाह्यार्था , अप्रमताना सगापार स्वादिति चेत्र, वरोपचारतस्वरमस्याभ्युवगमान् । स्वपरप्रहण-परिवाम उपयोगः । न सः नानदर्शनमार्गवयोरः तर्भवति, नानदर्गावरणकर्मस्ययोपग्रमस्य तदमयकारणस्योपयोगस्यविशेधात ।

अय स्पादिप दिश्वविदिधा प्रस्पणा हिम् सुत्रेणोक्ता उत नोकेति ? कि चात ? यदि नोत्ता, नेय प्रस्पणा भवति, स्नानक्तप्रतिबादनात् । अथोक्ता, जीवसमानप्राणपर्या

दाननिमित्तक हैं. अत्रवय इन दोनोंमें भेद समझ लेना चाहिये।

सदा बार प्रकारको है। बाहारस्या, भयस्या, मेथुनस्या और परिप्रदस्या। गता-भेधनसभारा पेट्रॉर मातुर्भाव हो आयगा

ममाधान-नदीं पर्योक्ति, सीना वेदीके उदय सामान्यके निमित्तसे उत्पन्न हर्र मैथुनसमा और पेड़ोंने उदय विशेष स्वरूप घेद. इन दोनोंमें प्रकार नहीं बन सकता है। इसीप्रकार परिप्रदक्षता भी लोभवतायने साथ एकस्वको मान्त नहीं होती है। क्योंकि, बाह्य पक्षायीके विषय करनेवारा हानेने बारण परिप्रदस्कानी धारण करनेवारे लोभसे लोभनवायके उत्तय

रूप सामा य लीमना भेद है। अधन्त बाना पदायाँने निमित्तते जो लीम होता है उसे परिप्रह सक्षा कहते हैं, और लोभज्यायके उत्यसे उत्यन हुए परिणामीको लोम कहते हैं। ग्ररा-यदि थे वारों ही सक्राप बात पदार्थी हे समगसे उत्पन्न होती हैं तो अन्नमस

गुणस्थानवर्ता श्रीवांके सदामोंका समाव हो जाना चाहिये !

समाधान-वर्धाः क्योंकिः अव्रमलीमें उपचारसे उत स्वत्राओंका सद्वाय स्वीकार

विया गया है।

स्य और परको प्रद्रण करनेयार परिणामिवशेषको उपयोग कहते है। यह उपयोग बानमार्गणा और दशनमार्गणाम अन्तर्भत नहीं होता है। पर्योक्ष मान और दर्गन रन दोनों है बारणहरू बानायरण भार दशीायरण है स्थोपदामको उपयोग माननेमें निरोध माता है।

शुरा-पद यांस प्रभारको प्ररूपणा रही आभी, किन्तु यह बतलाहये कि यह प्ररूपणा

मुत्रानुसार वही गर है, या पढ़ी ?

प्रतिश्वना—इस प्रथसे प्या प्रयोजन हे !

शका-पदि सुवानुसार नहीं वहीं यह दे तो यह मरूपण नहीं हो सकती है पान पान प्राप्ता पहा पता पर का पर करा पर करा नहा हो स्वता है। क्योंकि यह सम्प्रेम नहीं कहे गये विदयका प्रतिपद्त करती है। और यह सम्प्राप्ता कही गर है, की जीयसमास, प्राप्त, प्राप्तीन, उपयोग और सज्जामस्प्राप्ता प्राप्ताओं में

सेसाण परूपणाणमस्थो उत्तो । पाण-सण्णा-उपजीग प्रस्पाणाणमस्यो उत्तर प्राणिति जीनति एभिरिति प्राणा । के ते ? पञ्चेन्ट्रियाणि मनेनिक नाग्नर नाया उच्यामनि दासी आधुरिति । निनेपामिन्द्रियाणामेरेन्द्रियादिष्यन्तर्मात्र , चनुरादिश्रप श्रमनित्रस्थनानामिन्द्रियाणामेक्षेन्द्रियादिजातिमि साम्यामात्रात्।नेन्द्रियवर्षाप्तावन्तर्भा चनुरिन्द्रियादावरणक्षयोपञमलक्षणेन्द्रियाणा तयोपञ्चापेत्रया वाह्यार्वश्रहणगुक्रुर्सा निमिच्युद्रस्प्रचयस्य चेकत्विरोधात्। न च मनावस्य मन पर्याप्वावन्तर्मवति, मनोवर्ण स्कृत्यनिष्पत्रपुद्वलप्रचयस्य वस्मादुत्पन्नातमग्रहस्य चैत्रत्वानिरोधात् । नापि वाग्यल मा पर्योप्तायन्तर्भ्यति, आहारयर्ग्णास्कन्धनिष्यस्युद्रहम्ययस्य तस्मादुरपन्नायाः मापार्गे स्रन्याना श्रीत्रेद्रियग्राह्मवर्यायेण परिणमनशक्तेत्र साम्यामात्रात् । नापि रायनर गर पर्याप्तानन्तर्भवति, वीर्यान्तराय निनवक्षयोपशमस्य राहरसमागनिमिचशक्तिनिव पन्पृष्ट प्रचयस्य चैकत्वामात्रात् । तथोच्यासनिदशसप्राणपर्याच्यो कार्यकारणयोरात्मशृहलोपा

यास मरूपणाओंमसे तीन प्रहपणाओंको छोडकर दोष प्रम्पणाओंका अथ पहले थाये हैं, अत यहा पर माण, सहा, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका अर्थ वहते हैं। वि द्वारा जीय जीता है उद्दें माण कहते हैं।

धरा—वे प्राप कीनसे हु ?

समाधान — पाउ हिंद्रया, मनोयल, धचनयल, बायबल, उच्छास-निश्वास और

रन पार्मे रिटर्योका एके दियजाति आदि पार आतियोमें आतर्मान नहीं होता क्योंकि, धमुशि द्रयायरण आदि कमोंके शयोपदामके निमत्तक्षे उत्पन हुई इदियाँकी द्विपन्नाति स्मादि जातियाँ से साथ समानता नहीं पाई जाती है। उसीपनार उत्त पावा र योंका हित्रपपर्याप्तिमें भी अतमीय नहीं होता है, क्योंकि, धनुरिद्रिय आहिशे अर बरनेवाछे वर्मा वे संयोपरामस्त्रक्ष इत्योंको और संयोपशमकी अपेक्षा वाहा परायाँको प्र करनेकी दाकिक उत्पन्न करनेमें निमित्तभूत पुरुर्जेंदे प्रचयको एक मान हेनेमें विशेष ह है। उसीवकार मनेबटका मन प्यामितम् पुरुणाः प्रत्यका एक मान रुनमा विषेत्र है। उसीवकार मनेबटका मन प्यामित मी मतर्मात्र नहीं होता है, क्योंकि, मनेविष्ट करम्यों से उत्पाद हुए पुरुष्ट्रप्रयविष्ठी और उससे उत्पाद हुए आस्मवर (मनोबट) हो माननमें विरोध माना है। तथा यचनवर मी मापापयाप्तिमें यातमृत नहीं होता है, वर्ष महारवर्गणाहे स्राचीन उत्पा हुए पुरस्प्रचयका और उससे उत्पन्न हुई मानावण स्कर्णोंका थे बेन्द्रियके हाग प्रदल करने योग्य पर्यावस परिणमन करनेम्प शिका पर समानवादा अमाव है। तथा बायदरका भी दार्गरपालिमें अतमीय नहीं होता है, क्या वीयां ज्यापके उद्गामाय भार उपदामने उत्पन्न हुए श्वीपदामकी भार कर रसमागरी निर् मृत राजिके कारण पुरुष्यवयको वकता नहीं पार पाती है। इसीवकार उद्यासित द्वाम द्याप है और अन्योग्णदानद्यात्मक है तथा उच्युनिशिद्यासमयोदित कारण है और पुरु नयोभेंदोऽभिधातच्य इति ।

अय स्वादिय दिंदातिविधा प्रह्मपणा निष्ठ सत्रेणोक्ता उत नोकेति ? कि चात ? यदि नोक्ता, नेय प्रह्मपणा भवति, स्वतानकप्रतिवादनात । अधोक्ता, जीवममानप्राणपूर्वा

दानिभित्तक है, अत्वय इन दोनोंमें भेद समझ टेना खाडिये।

समा चार प्रशासने दः मादारसमा, भयसमा, मंधुनसमा आर परिप्रदसमा । जुला—मेधुनसमाश पेट्में अन्तर्भाव हो जायगा रै

समाधान — नहीं पर्योक्ति, तीवों घेडों ने उदय सामान्यके निमित्तते उत्पन्न हुई मैपुनतवा और घेडोंने उदय यिनेय स्वरूप घेड, इन दोनोंमें प्रश्नव नहीं बन सहता है। इसीमदार परिषद्धतवा भी लोमहावायने साथ पहत्तवों प्राप्त नहीं होती है। क्योंनि, बाहा पड़ायोंने। विषय करतेवाल होनेने बारण परिषद्धसारो धारण करनेवाले लोमसे नोमकायको उदय रूप सामाय लोमका भेद है। मध्यन् बान्य पहायोंके निमित्तकों जो लोम होता है उसे परिष्मह मक्का करते हैं, आर लोमहानाकों उदस्के उदया हुप परिणामोंने लोम कहते हैं।

ग्रहा—यदि ये वारों दी सजाय बाह्य पदार्थों से सतासे उत्पन्न होती हैं तो सम्मन्त गुणस्थानवर्ता जॉवॉन सज्जामीं रा समाय हो जाना चादिये हैं

समाधान--नर्दा, थर्योहि, अव्यक्तीमें उपचारसे उन सत्राओंका सद्भाव स्वाकार क्या गया है।

स्य और परको प्रद्रण करनेवाले परिचामित्रियेषो उपयोग कहेते है। यह उपयोग बानमार्वणा और द्यानमार्वणामें अपतेशृंत नहीं होता है। पर्योक्, मान और द्यान रन दोनों के कारफरण सानायरण आर दर्शी गयरणक हायोपदामको उपयोग माननेमें विरोध अन्ता है।

श्रुका —यह धील प्रशास्त्र प्ररूपका रही आभी, क्षितु यह बतलाईये कि यह प्ररूपका मुतानुसार कही गई है, या नहीं ?

प्रतिश्वा-इस प्रथते प्रया प्रयोधन हे ?

ग्रशा—यदि खुशानुसार नहीं वहीं गर दे तो यद प्रस्तवा नहीं हा सकती है क्योंकि, यह सुवस नहीं कहे गये विषयका प्रतिपदन करती है। और यदि खुशानुसार कही गर है, तो अवसमास, प्राण, पर्यास्ति, उपयोग धार सज़ामरुपणाका प्राणणामीने सेसाण परुवणाणमस्यो तुर्गे । पाण-मण्या उत्तर्गेय पर्वणाणम्यो तुर्गे । प्राणित जीवति एमिसित प्राणाः । कते ? पर्वोजियाणि मनीवत्र वास्त्र अस्त्र । कत्रियाणि मनीवत्र वास्त्र अस्त्र । कत्रियाणि मनीवत्र वास्त्र अस्त्र । कत्र्याणित्र वास्त्र क्षांत्र । अस्त्र विद्याणाण्यान्य । क्ष्रियाणायान्य । क्ष्रियाणायान्य । अस्त्र । अस्त्र विद्याणायान्य । अस्त्र । अस्त्र विद्याणायान्य । वास्त्र वास

यीस महरणाओं में से तीन महरणाओं हो छोड़ मर दोप महरणाओं हा अब पढ़ हैं आये हैं, अत यहा पर माण, सता, ओर उपयोग इन तीन महरणाओं हा अर्थ हहते हैं। विक द्वारा जीय जीता है उन्हें माण हहते हैं।

शका—चे प्राण कौनुसे हु ?

समाधान—पात्र इन्द्रिया, मनोपळ वचनवल, कायवल, उच्छाम निम्नास और वर्षे ये दश प्राण है।

रन पासों रिट्रपों ना जेकीन्द्रपञाति आदि पार जातियों में अवभीत नहीं होता है क्यों कि, स्वारिन्ट्रपायरण आदि कमें है स्वोपदामं निमित्तसे उत्पन्न हुई रिट्रपोंद्य के दिखाति आदि जातियों के साथ समानता नहीं वां जाती है। उसीम्बरार उस पासे पिट्रपाय कि दिखाति और जाती है। उसीम्बरार उस पासे पिट्रपाय कि दिखाति के साथ समानता नहीं वां जाती है। उसीम्बरार उस पासे पिट्रपाय कि स्वेपी प्राप्त करियों के स्वेपी प्राप्त करियों के स्वेपी प्राप्त करियों के स्वेपी प्राप्त करियों कि स्वेपी प्राप्त करिया प्राप्त करियों कि स्वेपी प्राप्त करियों कि स्वेपी प्राप्त करियों कि स्वेपी प्राप्त करियों कि स्वेपी प्राप्त करियों के स्वेपी कि स्वयों कि स्वयं कि

नयोर्भेदोऽभिघातव्य इति ।

सण्या चजिन्दहा जाहार सय मेनूण परिगाह मण्या चेदि । मधुननमा चेदस्य नविभवीति चेत्र, वेदत्रवोदयभामान्यनिमन्यनम्युनमताया चेदोदयिनिपण्यविदेदस्य चेत्रत्याद्वपथे । परिम्रहमापि च लोभेन्द्रात्माप्यन्दित् लामोदयमापान्यस्त्राणेद्र वासार्थलोमत परिम्रहसामाद्यानता चेत्रला परिम्रहसामाद्यानता चेत्रला परिम्रहसामाद्यानता चेत्रला परिम्रहसामाद्यानता चेत्रला स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वाप

अप स्वादिय निपतितिया प्रम्यका निम्न छवाका उन मार्कान है कि बान है बदि नाता, नेय प्रस्वका भवति, छवानुत्तप्रतिवादनान । अधाना, जीवनवामदाज्यस

दानिनिमित्तव है, अन्यव हन दानीमें सेद स्थात नेना वादिय ।

राण चार प्रकारकी है। बाहारमधा, भ्रयमदा, भ्रेधुनलदा भार परिव्रहमका।

गुरा-भेधनसञ्चा वेद्में बन्तवाव हो जायमा र

प्रशास-विद् थे बारों हा समाव वात पहारी व सतावर उत्पन्न हानी है। ता अग्रहक गुणक्यातवर्सी जीवेंदि सज्जामीका सन्नाव हो जावा बाग्डव ?

समाधान-सर्धा, वर्धीतः अवप्रशामि उपयोग्यः उत्र राण्यावः सणाव वर्ष कार विचा गणा है 1

इस भीर परवा सदल बरन्या पारणासार एका प्रथम बरन्द कर दर्ग्य का नामारिया भीर दुर्गनास्थामी सातभूत कर दना द कराव दन कर दन व कामामिया भीर दुर्गनास्थामी सातभूत कर दना द कराव दन कर दन व कारणासूच सामायुरण भार दुर्गाध्यम वर्ग सातभाग्य ना द

सुदी---यह प्रसिद्धात प्रदेश प्रकार । स्थाप के गावित व करी के प्रकार देवानुसार बड़ी ग्राप्ट स्थाप

प्रतिपृक्षा-स्वास्त्र । म अनः

श्रम - महि स्वाप्ता नहा कर मा

7004 47 6 464 6

मेसाण परुवणाणमस्यो तुर्वो । पाण-सण्णा-उउनोग परुवणाणमस्यो तुर्वे । पाणिति जीवति एभिरिति प्राणा । के ते १ पञ्चित्रियाणि मनोवल वाग्वल क्रावल क्र

योस महरणाओं में से तीन महरणाओं को छोड़ हर दोच मन्यणाओं का अध पहले का भारे हैं भन यहा पर माण, सजा, और उपयोग इन तीन महरणाओं का अर्थ बहते हैं। किन दारा आंप जीता है उन्हें मान बहते हैं।

धरा—वे प्राप कीनसे हैं !

समापान — पात्र शिद्रया, मनोबळ, वचनवल, वायवल, उच्छुान निश्वास और मणु ये दरा मार्चा है।

दन पार्चो स्ति प्रमोद्या पहिल्लियात स्वादि पाच जातियोम स्वतमान नहीं होता है स्वादि स्वपूर्वी उत्पादण स्वदि द स्वादेश स्वादेश स्वादि स्वपूर्वी इस स्वादि स्वपूर्वी देश स्वादेश स्वादेश

नयोर्भेदोऽभिधातव्य इति ।

सण्णा चजिन्दा जाहार भय मेहूल परिगह सण्णा चेदि । मंधुननना वेदस्या न्वर्मवर्वीति चेत्र, वेदत्रयोदयक्षामान्यन्तिम्चममंधुनमनाया वेदोरपिनोप्तकधववेदस्य चंदराजुपपचे । परिष्रहमनाथि न शोमेनेत्ररामाहरन्द्वि, लोमोद्दयमामान्यस्यालीद- ग्रामार्थलोमक परिमहामान्यस्यालीत स्थाना स्थानिति चेत्र, तत्रोपचार्त्वतन्यामधुनमान् । स्वपरप्रहण-प्रमानाना समामान स्थादिति चेत्र, तत्रोपचार्त्वतन्यसम्युवनमान् । स्वपरप्रहण-परिवास द्वर्योग । न म सानद्द्वीनमार्थलयोर तत्रव्रति, झानदगारग्यस्मधयोपन्यस्य वद्वस्यराप्तराचेत्रपोग । न म सानद्द्वीनमार्थलयोर तत्रव्रति, झानदगारग्यस्मधयोपन्यस्य वद्वस्यराप्तराचेत्रपोग्यान्विरीयान्।

अध स्वादिय विश्वविदिधा प्ररूपणा हिम्रु धत्रणोत्ता उन नोनिति । हिं चात्र । यदि नोक्ता, नेय प्ररूपणा भरति, धत्रातक्त्वविद्यत्नात । अधोत्ता, अरिममामग्राणपूर्य

दानिभित्तक है, अत्रवय इन होनोंसे भेट समझ नेना चाहिये।

समा चार् प्रकारकी है। आहारसमा, भ्यसमा, मैं उनसमा और परिवद्यमन ।

श्रका-मधुनसद्याका घेदमें अत्तर्भाष हो जायका !

समाधान — नहीं क्योंकि, तानों वेशेंके उदय सामायके निकसते उत्तय हूर्र मैयुनका और वेहेंके उदय दिनों क्यूफ पेट्र, हम होोंमें वदय वर्गा कर कर कर है। हमीवकर परिमद्भवता यो लोमन वायके साथ वह वाको भाषा नहीं होगी है। क्योंकि बाग वहांची विषय करनेवाल होने के कारण परिदारमां को पारण करनेवाले लोम को लोम कार उदय कर सामाय लाम को हो। साथान बाल परायोंके निकस को लोम होना है उस विसद सवा करते हैं, और लोमकवास उदयों उसप हुए परिवारों हो लाम करते हैं।

श्रमा-न्यदि ये पार्से हा सज्ञाप वाहा पहार्यों हे समामे उत्पन्न होता हैं तो अवस्त्र गुणस्थानयर्दी जीवेंदि सज्ञामीना क्यान हो जाना पार्टिये हैं

ाष्ट्रवा स्थाह । स्य और परका शहल करनेवा र वास्तामाशायको उववाम करने हु। यह रजधान बानमार्थणा और देशनमाराणामें अतभूत नरा हाता है वर्षो के वाल कर रण्यान करने क

कारणक्षय क्षामायरण भार दुर्गारायरणक रह्या-द्यावश उपलग्ध म ननेम । यर य म ना ह । शक्ता —यह यीम मनारका मानवना रहा आमा ।कानू यह कनलार । व नह प्रवेषण सिकारसार कही गहार या जिल्ला

प्रतिदासी—इस प्रधान या प्रशासन द

द्वान-पदि स्वाप्तार नदा बदा नद । द अध्यक्त न द सकत ह क्योंकि, यह सुक्षेत्रनहा कद नवे ।वयपका अध्यक्त कश्चाह आ एक एक एक स्वर्ध

मेसाण परवणाणमस्यो पुनो । पान-मन्ता उपनोग परवणाणमया तुबर् । प्राणिति जीवति एमिरिति प्राणा । के ते ? पश्चेत्रियामि मनेत्वत गायत स्वत्वन उच्चामनि'दर्शामा आयुरिति । नेतेदामिन्द्रियानामेहेद्रियारिनानामीर । चनुगरित्रया श्रमनियन्यनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिजातिमि साम्यामातान्। नेन्द्रिय स्याप्तासन्तर्भतः, चसुरिन्द्रियाद्याराणश्रयोवनमञ्ज गोद्रियाना त्रयोवनमावेशया बानायग्रहणनुन्तु वि निमित्तपुट्टलप्रचयस्य चैरापारिरोधात्। त च मनौपल मन पर्याप्ताननमप्रति, मनावरण स्कूर्यनिष्पन्पृद्वलप्रचयस्य वृहमादु पेत्रात्मवत्रस्य चैतरवात्रगेवात् । नावि बाग्वत मृष पर्याप्तावन्तर्मवति, आहारमर्गणाध्यन्त्रति वसपुत्रस्य नयस्य नम्माद् पत्रायाः भागावर्षम् स्कल्धानाः श्रोतद्विषत्राध्यवर्षयेण परिणमनणक्तेत्र मास्यामात्रातः । नापि कावत्रस्या पर्याप्तायन्त्रभवित, वीर्यान्तरायजनितः उयोषणमस्य ग्यलरमभागनिभित्तपानिकृतियानगुरून प्रचयस्य चैत्रत्वामात्रात् । तथोच्युःसनिदशस्त्राणपर्यान्त्योः कार्यशास्त्रामपुद्रहोशस

वीस महत्त्वार्थोमेंसे तीन अह्ववार्थोंको छोउक्र देख प्रमत्त्वार्थोका सय पहें 🙀 आपे हैं अत यहा पर प्राण, सत्ता, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओं का अर्थ वहते हैं। जिनक हारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

शका-चे प्राण बीनसे हैं।

समाधान-- पाच र्डिटया, मनोवल, वचनयल, वायवल, उच्ह्राम-निश्वास आर श्रापु ये दश प्राण है।

इन पाचों इदियोंना पनेदियजाति बादि पाच जातियाँमें बातमीय नहीं होता ह क्योंकि, चमुसिद्रियावरण बादि कमाँके क्ष्योपदामके निमत्तसे उत्पन हुई इत्त्रियाही पर द्रियजाति व्यदि जातियोंके साथ समानता नहीं पाई जाती है। उसीप्रकार उर्च पाँची रित्र योंका इद्रियपर्याप्तिमें भी अतमीत्र नहीं होता है, क्योंकि, चन्तुरिद्रिय आहिने अवस्त करनेवाछे कमाँके हावीपरामस्यक्ष इत्रियाँको और संवीपरामको अपेक्षा वाटा पदार्थोंको हृद् करनेरी शक्ति उत्पन्न करनेमें निमित्तभूत पुरुलोंके मन्यसी पर मान लेनेमें विशेष आता है। उक्षीयकार मनीराज्या मन प्रशासिम भी अतमाय नहीं होता है, फ्यॉकि, मनीराणिक वा अवापनार भनानवना मन प्याक्षिम भी अत्तमीय नहीं होता है, प्यान्ति किस क्ष्मणीसे उत्पन्न हुए पुरुष्टमचयको और उत्ति उत्पन्न हुए आहमवक (मनोवक) है। उत्सन्ति हैं। विश्व अवापने हिंदी मानाने दिवारी आता है। वाया चननक मी मानायवीतिमी अवान्त्व नहीं होता है, प्यान्ति आहारयगेलाक क्ष्मणीसे उत्पन्न हुई भारामालाक क्ष्मणीसे उत्पन्न हुई भारामालाक क्ष्मणीसे अविश्व क्षित्र करते विश्व क्षमणीसे अविश्व क्षमणीसे अवापने क्ष्मणीसे अवापने क्षमणीसे अवापने क्ष्मणीसे विष्यान क्ष्मणीसे विश्व क्षमणीसे अवापने क्षमणीस अवापने क् समानताका अमाय है। तथा कायबल्का मी दार्रारपयात्तिमें अन्तमान नहीं होता है। स्याकि धीर्योन्तराय के उद्यामाय और उदशमसे उत्यन्न हुए स्वोपदामकी ओर सल-रसमागकी विभिन्न भृत रातिके कारण पुरस्यवयको पक्ता नहीं पार आनी है। रसीप्रकार उच्छासाने रगत प्राप काय है और आत्मोपादानकारणक है तथा उच्युस्ति द्वासपर्यान्ति कारण है और पुरुहोग

W. 6 Mg 30 M

1888

नयोमेंदोऽभिधातव्य इति ।

सण्या चडान्त्रहा आहार भय मेहून परिग्गह मण्या बेदि । मधुनशता बेदस्या न्तर्भवतीति चेत्र, वेदत्रयोदयसामान्यनियन्धनमञ्जला वेदोदयविद्येषन्धनवेदस्य चैकत्वातुपवचे । परिग्रहमतापि न लोभेनेकत्त्रमारकस्त्रति, लोभोदयमामान्यस्यालीट बाह्यार्थलोभतः परिव्रदसनामाद्धानतो भेदान् । यत्रि चतुसाऽपि मना आलीदबाह्यार्घाः, अप्रमत्ताना सनामात्र स्यादिति चेस, तत्रीपचारतस्त मन्यास्युवगमात । स्यपरप्रदण परिणाम उरयोग । न स झानदर्शनमार्गणयोर नर्भवति, नानदगारागरमध्योपन्नमस्य वद्गमयवारणस्योपयोगत्यविशेधात ।

अभ स्यादिय विश्वविविधा प्रम्पणा तिमु सर्वेणीला उन नोलवि ? हि चान ! यदि नोक्ता, नेय प्रस्पणा भवति, युत्रातुक्तप्रतिपादनात् । अयोक्ता, जीवसमामप्राद्यप्रा

दाननिमित्तक है, अनएव इन दोनोंमें भेद समग्र रेना वाहिये।

समा चार प्रवारको है। याहारसवा, भ्रयसद्धा, भ्रेपुनसद्धा भीर परिवर्दसद्धा ।

गका-मधुनसदाका घेदमें बातर्भाव ही पायगा

समाधान-महीं पर्योवि, तीनों बेहाँवे उदय सामान्यके निमिश्तने उत्पन्न हुई में उनस्या भीर चेहाँके उदय विरोध स्वस्य चेह, इनदीनोंमें पक्षण मही बन सकता है। इसीवकार परिप्रदक्षता भी शीभवनावने लाथ प्रकावनी द्वाप्त नहीं होता है। क्योंकि बाल क्लाजी विषय करनेवाला दोनेके बारण परिम्रहस्माको धारण करनेवाने सीमस नामक्याणक जाव कप सामान्य लागवा भेद है। भधान बाग पदार्थी वे तिनिकते जो रोभ होता है उस दरिग्रह सम्रा बहते हैं, और लोमवचायके उदयमे प्रथम हुए परिण्मीकी लाम बहते हैं।

श्री-वरि ये वारी ही सजाय बाहा वहार्थी कामगते अवव होनी है ता अपमन गुणस्थानवर्ती जीवाँदि सदामाँका स्थाप दी जाना चादिये "

समाधान-वर्धा वर्षेकि अवस्मामें उपवारते उन गत्रामोका सहाव क्षे कप

विया गया है। स्य और परकी ब्रह्म करनेयांके परिमार्था उपका उपका करन ह । यह उपका

बानमार्गणा और द्दानमागणामें म तभूत नर दाता इ प्रमें के ज्ञान भर न्यान दन इन क बारणसूप सानाधरण भार दुर्गागायरणव स्थ्या गामका उपयोग सामना गाउर या साम ह

येवा - यद यीस प्रशारका पर लाग रहा आला १व न दर बनागार व दर प्रश्रार मूबानुसार वही गर ए या ग्रा

प्रतिश्वका-इस ६६३ र प्रप्राधन र

श्रम-धदि सुन्तासार नहा ददा गर । ५ ४४वल ४ ६ क्योंकि यह सुक्रों महा कड़ गय । व्यवदा मन अ वन्त ह अर एह स्प्र रूप क्यी तर है की जीवसमास प्रक वयाध्य क्या मा सहायक्यक प्रस्त मान सेसाण परुजणाणस्यो उत्तो । पाण-सण्णा-उउजोग परुजणाणस्या उत्तरे । प्राणिति जीनति एमिरिति प्राणा । के ते १ पञ्चिन्त्रियाणि मनेनक जानक कावस्त उत्त्रासिन-स्वासी आधुरिति । नेतेपामिन्त्र्याणामेकेन्त्रियादियन्तर्वासा, चनुरादिव्यक्ष प्रमानवन्यनानामिन्त्र्याणामेकेन्त्रियादिज्ञातिक्ष साम्याभानात्। नेन्त्र्यययोज्ञात्वर्वास्त अपनिवन्यनामामिन्त्र्याणामेकेन्त्रियाणा अयोपद्यमापेश्या वाद्यार्थप्रक्षराज्ञव्यत्वि निमित्त्रपुष्टकप्रचयस्य चैक्तनिर्देशित् । न च मनोनक मन पर्याप्तान्तर्वम् निमित्त्रपुष्टकप्रचयस्य चैक्तनिर्देशित् । न च मनोनक मन पर्याप्तान्तर्वम् निति वग्नक माण्यप्तान्तर्वम् निति वग्नक माण्यप्तान्त्वम् निति वास्त्र माण्यप्तान्तिमित्रप्त्रप्ति । नारि वास्त्रक माण्यप्तान्तिमित्रप्ति । नारि वास्त्रक माण्यप्तान्तिमित्रप्ति । नारि वास्त्रक गरार पर्याप्तान्तिमित्रप्ति । नारि वास्त्रक गरार पर्याप्तान्तिमित्रप्ति । नारि वास्त्रक प्रस्त्रप्ति । नारि वास्त्रक पर्याप्तान्तिमित्रप्ति । नारि वास्त्रक पर्याप्ति । नारि वास्ति । नारि वासि । नारि वासि । नारि वासि । नारि वासि

र्यास महरणाओंमेंसे तीन महरणाओंको छोडकर दोप महरणाओंका अध पढे स्थापे हैं। अब यहा पर माण, सता, और उपयोग इन तीन महरपणाओंका अर्थ कहते हैं। जिन्ह द्वारा आंप जीता है उन्हें माण कहते हैं।

शका—धे प्राण कौनसे हु ?

समापान — पान रिन्द्रया, मनीयछ, यचनयर, वाययर, उच्छास निश्वास और मह ये दरा प्राच है।

इत पार्ये इिद्यां वा एके द्वियाति आहि पार जातियाँ संतर्भाव तथी होता है क्यों इ. प्रश्नित स्वार्थ का प्रविद्यायरण आहि कर्मों है स्वापदामके निमन्ति उत्पत्र हुई हिन्द्यां वह दिव्यां है। इसीमति साद जातियाँ के साथ समातना नहीं पाई जाती है। उसीमदार उन पार्वे एके याँ हो है। इसीमदार उन पार्वे एके याँ है। इसीमदार उन पार्वे एके याँ है। इसीमदार का पार्वे एके याँ है। इसीमदार का प्रति से स्वर्ध हमाने हमें हिता है। इसीमदार का क्रिये हार्यो हो। इसीमदार का क्रिये हार्यो है। उसीमदार मनाव्या का स्वर्ध हमाने हमें हिता है। इसीमदार मनाव्या का स्वर्ध हमाने हमें हिता है। इसीमदार मनाव्या हमाने हमाने

नयोर्भेदोऽभिघातच्य इति ।

अप स्वादिय रिंगतिरिधा प्रस्पणा रिम्र म्रेरोणेका उन मांकेवि ? हिं चान ? यदि नोक्ता, नेय प्रस्पणा भरति, म्रुरानुकप्रविद्यादनान्। प्रयोक्ता, जीरनमानप्राप्तवर्षा

दाननिभित्तक है, भतप्य इन दोनोंमें भद समग्र हेना बाहिये।

समा चार् प्रशास्त्री है। बाहारसमा, प्रयुक्ता, प्रयुक्तमा भार परिप्रदृष्टमा।

शका-मेधुनसज्ञाका येद्में अन्तर्भाव हो जायगा ?

समाधान — नहीं वयोंकि, तीनों वेहोंने उद्दर बाामाचने निमस्त्री उदाक हूर मैयुनका और वेहोंने उदर विदोष स्टाइय पेर स्टाईगोम वस्पान हो नहां सहना है। इसीहन्य पेरसहत्वा सो लोग स्वाप्त का साथ पर वस्पाने । प्राप्त नहीं होगा है। नहींने साथ तस्पाने । विदय नरनेपाल होनेने वास्त्र परिप्रहमनानों धारण करनेपाने लोभन नोजकणणक उद्दर का सामाय लोगना ने हैं। अपन् साथ पहार्णित निमस्त्रों को लोग होगा है जम सीस्वर सम्बाद होने सी लोग ने प्रस्तु के उदसे उदस्य हुए परिप्यामीनों के लोग करने हैं।

श्री—यदि ये वार्ते ही सज्जय पास पदार्थी के ससमने उत्पन्न होता है हो अन्नयन गुणस्थानवर्ती जीवेंदि सज्जाओंडा अनाव हो जाना पादिये हैं

समायान-नहीं, वर्षीति अग्रमसीमें उपचारसे उन राजाभीता शङ्काव नवीतार विचा संचा है।

स्य और परको प्रदूत करनेयाँ। परिनामी रापका उपमान करने हैं यह परामा शनकारिया और देगनकारायाँ भानभूत नह होता है वर्षों के साथ भर दगाव है देश के स्टार देश सालावरण भार द्वारायराय राधा गामका उपमान भनने । से भ में हैं

हीको — यह योख दशरक। दश्यमा रहा भाभा । ह नु यह वनगार । व यह दश्यमा मुकानुसार कही गह हा या नि

प्रतिगुरा-इस द्वार वा वनकार

मेसाण परुवणाणमत्यो उत्तो । पाण-सण्णा-उपजोग परुवणाणमत्यो तुबरे । प्राणिति जीरति एभिरिति प्राणा । के ते १ पञ्चेन्ट्रियाणि मनोपल वाग्यल कायस् उद्युगमनि 'द्रासी आयुरिति । नेतेपामिन्त्रियाणामे हेन्द्रियादिव्यन्तर्मात', चनुरादिव्यण श्रमनियन्थनानामिन्त्रियाणामेकेन्द्रियादिजाविमि माम्यामायावा नेन्द्रियपर्याप्तावन्तर्गत चभुरिन्द्रियाद्यायरणक्षयोपञमलक्षणेन्द्रियाणा वयोपञमापेवयो बाद्यार्थप्रहण्यस्युर्लाव निमिचपुद्रलयचपस्य चरतारिरोधात्। न च मनायल मन पर्याप्तायन्तर्मयति, मनोवर्गण स्कृत्यनिष्पन्यप्रहलप्रययस्य तस्मादुत्पनात्मनलस्य चैन्द्रनिरोधात् । नापि बाग्नन गण पर्याप्तानन्तर्मनति, आहारम्भणास्त्रन्यनिष्पन्नपुष्टलप्रययस्य तस्मादुत्पनाया मापार्यमा स्कन्याना श्रोत्रद्वियग्राहावर्यायेण परिणमनधक्तेश्र माम्यामातात् । नापि वायान गरीर पर्याप्तायन्वर्भयति, वीर्यान्वराय निववयोषशमस्य रालरममागनिमिचशक्तिनियन्यनपुरून प्रचयस्य चेर नामानात् । तथोच्यासिनदातमप्राणपर्याप्त्योः कार्यरारणयोरातमपुरुलोगहा

र्यास महराजाओं मेंसे सी । प्रस्पणाओं ने छोड़नर शेष प्रम्पणाओं ना अथ पहले 🕊 मार्प हैं, मन यहा पर माण, सदा, और उपयोग इन तीन मन्पणाओं ना अर्थ कहते हैं। जिन्ह हारा और जीता है उद्दें माण कहते हैं।

ग्रा-वे प्राप कीनसे हैं है

ममापान—पाउ रिद्रया, मनोबल घउनपल, कायबल, उच्छास निश्वास और भाउ वे दश शन है।

दन पानों इतियाँका परेतित्रयनाति आदि पान जातियाँमें आतमान नहीं होता है क्योंकि, बाहुर्रि द्रयावरल आदि कमींके क्षणोपदायके निमन्तने उत्पन्न हुई इद्रियोंकी प्रे द्रियज्ञाति व्यद् जातियों हे साथ समानता नहीं पार जाती है। उसीमहार उक्त पानी रीर्द योध्य ही द्रयप्रवाजिम मी अत्तर्माय नहीं होता है, क्योंकि, च्छारिद्रिय शादिशे अवस्त्र बरनेवाठे बर्मोंके शवीपरामस्वक्रप इत्योंको आर श्वीपरामकी अपेशा वारा पराधाँको प्राण करनेवी रातिक उत्पन्न करनेमें निवित्तम् त पुर राति प्राप्ति एक मान देनेमें विशेष मन है। इसीयकर मनक्ष्म मन प्रशानिम भी सानमाय वहीं होता है, क्योंकि, मनेविकार . उपान्धाः भनावन्ता मन प्रशानमं स्वा सन्तर्भाय नहीं होता है, क्याक मनावन्त्र निक्का है, क्याक मनावन्त्र निक्का है, क्याक मनावन्त्र है। इस्त उपान हुए आतमवन (मनावन्न) हो इस्त सावन विशेष सन्तर्भ नहीं होता है, क्या सावन विशेष सन्तर्भ नहीं होता है, क्या सावन्त्र नहीं होता है। क्या सावन्त्र नहीं होता सावन्त्र नहीं होता सहस्त करने सावन्त्र पर्वाचन परिवासन करने हम त्रीक्य त्रीक्य सावन्त्र होता सहस्त्र करने सावन्त्र पर्वाचन पर्वाचन पर्वाचन सावन्त्र सावन्य सावन्त्र सावन्य सावन्त्र सावन्त्र सावन्त्र सावन्त्र सावन्त्र सावन्त्र सावन्त्र समायनाचा समाय दें। तथा कायवरका मी बार्राल्ययात्रिमें सरतमाय नहीं होता है, वर्षी है बेंचे जरागह रहणायाय थेर उपदामने उत्पन्न हुए शयोगशामकी शीर मण रसमागदी विभिन्न भूत शांतिहे चार्य पुरान्यवयदी वहता मही वाह जाती है। हार्यितहार उटार्मानि रहना आहे कार है और अध्यापात्र महात्मह है तथा उष्णुति द्वासपूर्य कि बारण है और प्राष्ट्रेण

त्योभेंदोऽभिधातच्य इति ।

सण्या चजिर्दशः आहार सप मेन्न परिगद्द सण्या घेदि । मेधुननमा चेदस्य वर्षववीवि चेल, वेदस्योद्यक्षासान्यनिवन्य रमैधुनसत्ताचा चेदोद्यविशेषकधावेदस्य वेक्तस्याञ्चपत्ते । परिष्रदक्षमाथि न लोभेनेक्तरसारकच्वि, लोभोदयसामान्यस्पालीद्द सामाध्येत्रस्य परिष्रदक्षसामाद्यानको मेदान् । यदि पत्तकोशिव सत्ता पालीद्यसामार्ये , स्वराधिलेश्वस्य परिष्रदक्षसामाद्यानको मेदान् । यदि पत्तकोशिव सत्ता पालीद्यसामार्ये , स्वराधिले स्वराहिन लेक्स, लत्रीपनाहतस्वत्यक्षमान् । स्वराह्यस्य परिणास उत्तरोग । न स सारदर्भमार्यालये तर्भवित, पानस्यावस्यवस्योवपनस्य चुक्तमकारावस्योवयोगस्य

अय स्पादिप विरातिविधा प्ररूपणा विद्यु धरेणोक्ता उत्त नोक्ति रि. कि पान रै व्यदि नोक्ता, नेप प्ररूपणा भवति, ग्रुतानुक्तप्रतिवादनान् । अधोक्ता, जीरममामप्राणपर्या

्दाननिमित्रव है, शतप्य दन दोनोंमें भेद समग्र हेना चाहिये।

सदा चार मदारही है। गादारखंबा, भ्रयसवा, भ्रेपुनसञ्चा भीर परिवर्दशका । काळा—भेग्रासनाका पेडमें भन्तभीव ही जावता है

समाधान — महीं पर्योकि, तीनों वेहींके उद्य सामाध्यके निभित्तते उत्यव दूर मैयुनरावा और वेहींके उद्दय विशेष स्वस्य वेद, दन होनीमें प्रशयनदा बन सकता है। इसीवकर परिव्रदक्षा भी काभरणावने साथ पहरवाके भारत नहीं होती है। वर्गीने बात पद्मार्थीके विषय करोबारा होनेके बारण परिव्रदक्षाको भारत करनेयारे रामेश्वेर निध्यवस्था कर व्यवस्था कर बातायार कीमा नेदें है। भागने बात पदार्थीके निभित्तते जो रोभ होना है को परिव्रद सबा करते हैं, और सोधनपावके उद्योग उत्तय चुप परिवामीको रोभ करते हैं।

चैंसी—विद् थे बारों ही सहाय बात प्राधी है सत्वारे उच्च होती हैं तो अववन गुणस्थावनों अविह सहाभौना भागव हो जा स चाहिये !

सम्प्राप-मधा, प्रचारि, अप्रमार्थी उपचारक्षे उन शत्राधीका शङ्काप वर्षकार विचा गया है।

रय भीर परवे। प्रदण करोबाले परिणामित्री पत्र है उपयोग करने है। यह उपयोग बानमारिया भीर दशनमाश्यामें भ नार्ष्य नहीं होता है। वयों के बान भीर दशन रह दानों के बारर रूप सानावरण भार दशनायरण हे स्थायरामचे उपयोग म ननेमें विरोध सन्ता है।

हारा —यह श्रीस महारव। प्रत्यणा रही आभी विश्व यह बतागर दे वि यह मनस्या महामुख्यात बही गर है था गदा  $^{\prime}$ 

प्रतिशका - इस प्रदास प्या प्रयोजन है !

द्यका — यदि शुवादुतार नटी वही गर है तो यद प्रष्टकण नहा हा सवर्ष है वर्षोंकि यह गुवादे नहीं वह गरे विकास प्रतिव इन वरते है। और यदि गुक्त प्रशास वहीं तो है तो अविवासास, प्राण पर्याप्ति उपयोग भीर शहासक्यवाहा सामणाओं में प्युपयोगसद्याना मार्गणासु ययान्तर्मायो मनति तथा वक्तव्यमिति । न द्वितीयपक्षोक दोषोऽनस्युपगमान् । प्रथमपक्षेऽन्तर्भाते । वक्तव्यमिति । न द्वितीयपक्षोक दोषोऽनस्युपगमान् । प्रथमपक्षेऽन्तर्भाते वक्तव्यद्वन्यदे । पर्याप्तिनीतसमाना कार्य निद्रयमार्गणयोनिकीना , प्रकृद्वित्रियतु पत्रेन्द्रियस्यः । प्राप्ति कार्यत्वात् । विद्र्षित्वात् । विद्र्षित्वात् । विद्र्षित्वात् । विद्र्षित्वात् । विद्र्षित्वात् । काय्ववक्षप्राणोऽनि योगमार्गणातो निर्मत , वक्तव्यवाद्यामस्य । आयु प्राणे गर्नी निर्मतः, द्वयोरन्योन्यानिनामानित्वात् । इन्द्रियप्राणा व्यानमार्गणाया निर्मताः, भानेत्रव्यस्य व्यानाव्याप्त्यस्य । विद्र्षित्वात् । वाद्यस्य विद्रष्ट्यात् । वाद्यस्य विद्रष्ट्याः । स्यस्य क्षत्वात् । वाद्यस्य विद्रष्ट्यात् । विद्र्षित्वात्वात् विद्यस्य । विद्र्षित्वात् । वाद्यस्य विद्र्षस्य । विद्र्षस्य । विद्र्षस्य विद्र्षस्य । विद्र्षस्य विद्र्षस्य । विद्र्यस्य । विद्र्यस्

जिसमकार अत्तर्भाय दोता ई उसमकार कथन करना चाहिये ?

समापान—हारे पक्षमें दिया गया द्याल तो यहा पर आता नहीं है। क्योंति, थेता साना नहीं गया है। तया प्रथम पक्षम वो जीयसमास आदिन चीइत मार्गणानामें सतनाव करनेवा वात पदी है, सो वहा जाना है। वर्षािल और तीयसमास प्रमुखा हा या थेट विषय मार्गणाम समर्थात हो जाती है। वर्षािल और तीयसमास प्रमुखा हा या थेट विषय मार्गणाम समर्थात हो जाती है। क्योंति, परेन्द्रिय, वर्षाद्रिय, स्वृतिद्रिय, पर्वित्रिय, पर्वित्र में समर्थात हो जाती है। क्यांति पर्वाद कर्या गया है। जप्पात निर्माण स्वाद कर्या गया है। जप्पात निर्माण स्वाद कर्या होता है। क्यांति का से स्वाद है। क्यांति क्यांति है। क्यांति क्यांति है। क्यांति क्यांति क्यांति क्यांति क्यांति है। क्यांति क्यांति

<sup>॰</sup> इंदरबाहरू नार्यं र पर्यात् अन्तर्य नवना । जान काशा नाम अवसा गरिवणने आहा । यो जी प २. व कार्य हेटरबुन्यहर के इंग्लिट हिस्स । वह बहुनवस्त्रा ठाइन्दि परिनाहे उत्तरा ॥ यो औं वी

2. 2 7 सत-पद्धवग पुर्वेगहारे आटाववण्या रोषयोगो नानमार्भणायामनाकारोषयोगो दर्शनमार्गणाया (अन्वर्भवति ) तयोज्ञानदर्शन प्रवासा भागवानुभाषाम्माकारावयामा ६ चणमान्याया । जन्मवस्तु / वयासामस्चन रूपराज्<sup>†</sup>। न पोन्ठतपम्पि, कार्यक्रिसेच्यो भेदान् । प्रस्वपायां हि प्रयोजनमिनि न्यरायाः । पानकण्यमातः, क्षयात्रकण्याः वसार् । अन्यरायाः । क्ष चुड्डयते, सर्वेण स्वितिस्ति। स्वर्शेस्रवार्थं विस्वतिस्थितेन अस्ययोज्यते । 1 229 ण अन्य धारावाचा राटारराच वाचावाचाचा नरवाचाच्यव । वृदय (ओप्रेम अदिय मिन्धाइडी मिन्ना० चिदिः) एदस्य ओपस्यचन्य ताव पर्याणा हुचरे । त जहा- क्षत्रतिय चोहम् गुणहाणाणि चोहम् गुणहाणादीर गुणहाण प्रतामा अवदः। च वहा- क्षत्रास्य पादम् अप्रहासाम् पादम् अप्रहासादार अप्रहास वि अस्मि । अस्मि चादमः वीरसमामा । चे ते १ प्रदिया उनिहा बादसः सहसः। भानाभूत दोते हैं। पर्नोंकि ये बुंगों बान भूर रुपनरए ही हैं। येमा होत हुए भी बन पर भत्ताभूत हात ह। प्रयाह य दाना झात भार दगनरूप हैं। है। पंसा होत हुए मां हुन प्रस् प्रणाभिके स्पत्त य क्यन बरनेमें पुनराने दीप भी नहीं भाता है। क्योंके सामवाभीने हुन महत्रणाप क्यांबिन् भिन्न है। शका -- प्ररूपणा बरनेमें पया प्रयोजन है। त्रमाधान - सबके द्वारा स्वचित वदायाँके स्वशानरम कामके लिये काम प्रकारम इस्त्रणा पद्मा जाता है। पद्मा जाता है। सामा वसे मिस्वादिष्ट, सामाइनसम्बन्धिः, सम्बन्धिमस्वादिष्टः, भारवनसम्बन्धिः, साना यस अस्वाहार, साधाइनस्वयन्तर, सम्याध्वयाहर, धार्याध्वयाहर, धार्यनगास्त्रराह प्रतास्वयत, प्रमास्वयत अग्रमनस्वयत, अनुवहरणास्वह गुहिस्वमार उर्वासह भेर स्वय प्वास्पत, मनसस्यत अभ्यास्पत, अश्वकरणम् वह उट्ट गण्याम् वर्षास्ट वर स्वक निष्टु सिक्टा मविद्य गुद्धि संयतीम वर्षामक भीर स्वक, सुरमासस्य प्रविद्व-गुद्धैभंद्रभूम नवु यक्ष ह्वा आवश्चात्व स्थानाम वद्यामक न्यार स्टब्स, व्हर्यमायस्थ्य स्थवस्त्रात्व स्थान स्थान स्थान स्थान स्थ स्थान और स्वयं, वद्यात्वस्याय वितसम्बद्धात्वस्य, सीववन्यस्थात्वसम्बद्धात्वसम्बद्धात्वसम्बद्धात्वसम्बद्धात्वसम् न्त्र अस्ति वर्षा अप भावत याव बावधान छन्त्र । सामक त्र कार्यान छन्द्र वर्षा अपना हो और अस्तिववरही और होते हैं। तथा तिन्न भी होते हैं। यहार हम सम्मास स्वर्ध

हा न र लागाव थरा जान हात है। तथा शबद मा हान है। यहाँ हम बायाम सुबक्त मा बहते हैं। यह इसनबार है-चैन्हों गुणस्थान हैं और चैन्द्र गुनक्सामा सुबक्त शका—चे चीरदा जीवसमास कीनसे हैं ! و ظامرنا عقد ما منط فاساول خدم لا ب مصد وا عدمنا ك فيد الدولامل المسيورة في هو "

सामाच भीवाँ हे समाच भारतप

वि अपि, अपाहारियो वि अस्यि । सामारवजुत्ता वि अस्थि, अपामाहवजुत्ता ति अपि, मामार अपामारिटि जुमवद्वजुत्ता वि अस्यि ।

क्षित कर नर्गन को नवान हुना है। आदारक की हो। ही भीद अनाहारण की होते है। साझार क्ष्याप्तन कुछ को है नहीं अनंक र उपात्त्यका की तुमा होते हैं और नाबार उपयोग तथा क्ष्मापण क्ष्या नहन ने ने नृत्यक्ष युग्ध की होते हैं।

**\*** }

ए रस्माभी, अरेरमा वि आरि इटांग ए लेस्मोले भणिद मरीरस्स एट्यल्णा पेस्ट्या×। भारण ए लेस्मा वि आरिद जोग प्रमाया एस्मेर हिंदा प्रच्याकः। म्वामिद्धिया अभव निद्धिया, जेव भवामीद्दिया जेर अभवामिद्धिया जात्म, ए सम्मचालि, सिल्ल्लो अमिणणो, जेव सिल्ल्लो जेन असिम्मलो वि अरिप, आहारिलो अजाहारिलो, सामास्वतुषा चा अलागास्यतुषा वा, सामास्यगारिह जायद्वज्जा वि अरिप ।

मपरि अपन्ति-पन्नाय विभिन्ने ओपे भव्यमाणे अस्य मिन्यहरी मामणसम्मा हर्दी अभन्नद्रास्मारही पमचसप्दा सर्वाभित्रेवाले चि पच गुणहाणाणे, सच पीय-समामा, ए अपन्तीओ पण अपक्रपीओ चनारि अपन्नतीओ, सन पाण सन्न वण

र्द और संज्ञ्यास्मान भी होता है। द्रायसे छुटों नेरवाय होती हू येसा वधन करने पर
गरिवनवर्षी छुट बगाँवा प्रदण वरना मादिये। भागने छुटों नेरवाय होती है पेसा वधन
वरते पर येग और बगायाँकी छुट मेहाँको भाग मिमित गयस्यादा प्रदण करना चाहिये।
प्राप्तिनिक्त होने हूँ भीर काम पीसिंदिक होते हूँ किन्न सम्पर्धितिक कीर अध्यक्षिद्धिक क सेनी विकरणोने रहित क्यान नहीं हाता है। छुटों सम्यक्त होते हैं। सारी होते हैं, अससी भी होने हैं, तथा मेरहर्षे और धाइदर्षे गुणस्थानकी मधेशा सात्री और अमंत्री विकरण रहित भी अंत्र होने हैं। भादाक होते हूँ और सावादक भी होने हैं। सावाद उपयोगयाने होते हैं। सनावाद उपयोगयान होते हूँ और सावाद तथा भगवार हत दोनों उपयोगयाने सुगयन उपयुक्त भी होते हूँ।

भव भववीत्ति वर्षायमे युन भववीत्त्रक जांगेके, भोवात्राच कहते पर-सिभ्याराहे, सासाहरूकम्प्याराहे, भसंप्रतस्थाराहे, ममसस्यत मेर स्वितिकेदरी ये पात पुणस्थान होते हैं। भपयोत्त्रस्थ सात जीवसस्यास होते हैं। भववीत स्वास्त्र एटॉ भपयोत्तिया, अववीत भवत्री भेर विकामयोंने या भववीत्त्रया भार भपयात्र कहेन्द्रिय क्रवींने लार भगवात्त्रियां हाती है। समी, असमी, यनुस्तित्रया

त्रीतिवशा अभाकतात द्या-गवना इ.स. ५

## वयान्त्र जीवीक साम्राय-भाराप

| न ज | i q |   | 81 | н | f |     | F     |    | ¥1 | 5          | 4   | 7 | P 1 |   |     |     |
|-----|-----|---|----|---|---|-----|-------|----|----|------------|-----|---|-----|---|-----|-----|
| te. | ,   | ч | ,  |   |   | ,   |       |    |    |            | 4   | ŧ | ₹   |   |     | ۹ : |
| 1 9 |     | 4 |    |   |   |     | ei.   | _  |    | <b>#</b> 5 | ર્મ |   | Ħ   |   | 414 |     |
| 1   | ¥   | 4 | 10 |   |   |     | A     | *  |    |            | ¥4  |   | ¥f  | * |     |     |
| 1   |     |   |    |   |   |     | (A)   |    |    |            |     |   |     |   | 4   | 4   |
| 1   |     |   |    |   |   | + 4 | € 315 | 13 |    |            |     |   |     |   |     |     |

8:2]

क्रीय चनारि गरीको, महादेषजादि-बादी पत्र जादीको, पुरर्शशापादी स्थान-केन्द्रानिविष्य-वेद्रानिविष्य आहारनिस्य-कम्महयकायजीगेति शतारि वेणा िन देर अव उनेरो नि अपि चनारि कमाय, अरुमाओ नि अध्य मताना विभागान्ति विका स्थाता. चत्तारि सत्तम मामाद्य-छेद्रीयद्राया बहानशादाभवनी चर्च रमा दलेन बाउ मुक्तेस्मायो, भावेण छ लेस्मात्री अग्रा मध्य कम्मन क्षिक्त करें सुक्षिको सबकि नग्हा विमाहग्रीण बङ्गमान मन्द्र पीराण स्तामा इक्टेंग्न कर्ते । दुनो मर्गर बेग्न बार पलचीना समाणेदि तार छरान पामार इक्ट्रिक्ट प्रिक्त तथा मंशिक्य लेख्या काउलेक्येशि भणादे, वादा मारि "मार्च बर्च । मात्र ह नेम्मेनि युने जेरहय निरिश्य भागाविय-नायाँ। केर्या रहे रायर रहत सर र कियर गील काउलेक्साओं भवति । सीभूम्मारि उतिव

में इक डी त्रव और एक्ट्रिय प्रपतित आपाकी कीता समने बात प्रस कार कृष्य कार कार मान मार मान और तीन प्राण है।ने हैं। वारी मक् दल्ले हैं और अर्थअनवासम बगान भी होता है। खारी गतियां होती हैं। एमिन क र क न वर्ष क नवं होने है। वृश्यित्वावाय आदि छुनी वाय दाते है। भीशाविद्यान है करह रेथ कराजब जन भाव ब मैजबाव स्मापनार नार होता हात है। तीती वह राहे हैं भीप माण्यामध्यक की कारन द ना द्वा नाग क्या व होती हैं भीर क्यायगरित भी शान राज है। अव ए र अर दिला बाज दे दिना छण बाज होता है। राष्ट्रमगानान, मार्गी रेक्टा इ.स.व. कामका कर दिश लामाध्यक्ष, इ.स्विश्वापना, यथानवान श्रीर भवेगम व सार करव द म दे । ब में व में व में में दे । मू यान्याची भोशा काय में भी मुक्त करता है ना कत हार रहाका काल इते जेन्याच हाता है। अपयोज अवस्ताम हाराही मोपी काल अर राष्ट्र करान्य है कर है ती है अस इसीवा समा सन बाते हैं कि जिन कारवा करत कर्ते व १४% रणका राक्त ही द सहि, दस्ति (प्रशास में विपास साल्य कर व प्रकार वाकारणा हाता है। सद्यान शाहरवा प्रणा बार्च अपन कर के के कर करण इ महत्व एर बंद कर वस्तान वस्तान अर्थान अर्थन है भी इसा र देन द्वारता इत्तराता कर करता है। इस्त्रवाह भागा व भवन्ति है। कर इ.स.ह. ड..... ६ - देश करते कर्या के क्यां है यह संस्था EL SER IL S. MINESES & S. MINES HE ! CHALLES HATO CHE SE SAN BE य कार्य राज्य र ल रे मा स न्ये प्रशास के विस्ता मान म बार्य है। वर्ष है।

1 023

देवाणमपञ्चत्रकाले वेड प्रम-सक्लरमाओं भवति । भवतिद्विया अभवनिद्विया, सम्मा मिन्द्रसण विणा पच सम्मत्ताणि, मण्जिणो अमण्जिणा अणभणा वा. आहातिलो अणाहारिणी. सागास्य त्रचा अणागास्य त्रचा वा तदमएण जुगगद्य जुचा वि अतिथे।

मपदि मिन्दाइद्दीण औषालावे मण्णमाणे अत्थि एय गुणदाण, चोहस और-समामा र पत्रविद्यों र अपन्यतीओं एक प्रत्यतीओं एक अपन्यतीओं क्वारि पञ्जवीओ चत्तारि अवज्जनीओ, इस पाण सत्त पाण एव पाण सत्त पाण अह पाण हर बाज मस बाज बच बाज हरवाण चत्तारि वाण चत्तारि वाण तिथ्जि वाण, चर्चारि सण्याओ. चर्चारि गडीओ. एडाइयजादि आही पच जाहीओ. प्रदर्शियायादी एशाया, आहार दर्गेण बिला तेरह जोग. तिरिंग बेट. चत्तारि कमाय. तिरिंग अण्णाण.

ार नेरवाप होती है येमा जानना चाहिये। मध्यसिदिक होते है और ममध्यसिदिक भी होते हैं। सम्यामिक्यात्वके विता पाल सम्यप्त्य होते हैं। सबी होते हैं, बसकी होते ह बार सबी, भसकी इन होनों विकरणोंसे रहित भी होते हैं। आहारक होते हैं और अनाहारक भी होते हैं। साहार उपयोगपाले होते हैं, अनाहार उपयोगपाले होते हैं और यगपत उन होनें। उपयोगाँसे यस भी होते है।

भव भिष्यादार अधिने भोषाताप बहुने पर-एक मिष्यात्य गुणस्थान, चीद्दी कीयसमास, सक्रीके छहाँ पर्याप्तिया छहाँ भएयाप्तियाः भसक्षा भीर विकल्पयोंके पाच पयाजिया, पाच भपयाजियाः वहे द्वियाँहे चार पर्याजिया, चार भपमाजियाः सहीके दश माण, सात माणः असकाके नी माण, सात माणः चतुरि द्रियके आठ माण, छद्र माणः वान्द्रियके सात प्राण, पाच प्राण: द्वीन्द्रियके छद्र प्राण, चार प्राण: पकेदियके चार प्राण: तीन भागः चारों सक्षापं चारों गतिया पत्ने द्वियञ्चातिको मादि हेकर पानी जातियाँ, पृथियाकायको मादि तेषर छहाँ बाव, भाहारबहिष भर्धात् भाहारब्बायवोग भार भाहारब्बामध्यायोगके विना तेरह योग नानों वेद चारों बचावें, नानों भक्षात भववम चापु भार भवसु ये हो दर्गन,

NUMBER SHIPS BURGER NIGHT

|   |                      | 30  |   | ų | - | н | 1 | ₹ | =            | 4  | ŧ | • | RŦ  | ξ | a  | *   | fi | h e | 3.  | 3   |   |
|---|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|---|
|   | मि<br>सा<br>अभि<br>म | - ي |   |   |   |   |   |   | _            | ٠. |   |   |     |   | 4  | ٠ ٦ | 4  | - 3 |     | •   |   |
| į | मि                   | ÞΥ  |   |   |   | æ |   |   | ** क्री<br>* |    |   | ň | er. |   | `€ | 4   | -  | 4   | *   | e e |   |
| ł | RI                   |     | ¥ |   |   | - |   |   | 1            | è  | ÷ | 1 |     |   | +- | ×   | £  | 44  | 441 | अस! | 1 |
| Ì | अवि                  |     |   |   |   |   |   |   | 3e J         |    |   |   | 44  |   | 13 |     |    | ×   |     | 5 8 | 1 |
| į | =                    |     |   |   |   |   |   |   | 41           |    |   |   |     |   |    |     | 2  |     |     |     | 1 |
| ١ | evi                  |     |   |   |   |   |   |   |              |    |   |   |     |   |    |     |    |     |     |     | ł |
| ı | . "                  |     |   |   |   |   |   |   |              |    |   |   |     |   |    |     |    |     |     |     |   |

असंजमो, दो दमण, दथ्य-भारोहि छ लेस्साओ, भर्गामद्भिया अभगसिद्धिया, निष्ठन, मण्णिलो अमण्णिलो, आहारिणो अणाहारिणो, सामास्यजना अणामास्यजना वा शांव ।

तिर्भि चेत्र विच्छाइद्वीण पञ्जचाचे भण्यमाणे अस्त्रि एव गुणद्वाण, सन वीर समाना, छ पञ्चवित्रो पंच पञ्जवित्रो चचारि पञ्जवित्रो, दस पाण णत्र पाण अद्व पण मच पाण छप्पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गटीओ, एडदियनारि अरी

ट्रप्य भार भाषनी वर्षेक्षा छहें। टेर्याप, भव्यमिद्धिन ओर अभव्यमिद्धिन, भिष्यात, सीह भीर भक्षिन: आहारक और भनाद्वारन: सानार ( ग्रान ) उपयोगी ओर अनारार ( र्यान ) उपयोगी होते हैं।

उदाँ मिष्यार्रिष्ट जीयोंके पर्याप्त कालसवाधी भोषालाय कही पर—वर मिष्णाव गुण्यमान, पर्याप्तमवाधी मान जीवसमास, महीके छहा पर्याप्तवा, असबी भीर विस्तर्यके पाच पर्याप्तिवा, पर्वेद्रियोंके चार पर्याप्तिवा, सम्रोके दश माण, अमबीके नो माण, वर्गी द्रियके माट माण, प्राटियके सान माण, ह्योद्रियके छद माण, प्रवेद्रियके चार माण, वार्ग

### 

| _  | ৰ ব     | সা    | मैं य | ff | ग | यो   | <b>₫</b> | ŧ | झा | सय | ' द | ले   | भ   | <b> </b> स | सात्र | 911 | 13   |
|----|---------|-------|-------|----|---|------|----------|---|----|----|-----|------|-----|------------|-------|-----|------|
| 2  | t x ६ प | 4 12  | 1 4   | 1  |   |      | 1        | ¥ | 1  | 1  | 1 3 | ١, ^ | ١.٠ | 13         | 1     | ٦.  | - 1  |
| ٩, | 134     |       |       |    | 1 | ঝা   | i        | l | 12 | সদ | ৰণ্ | 3    | म   | मि         | स     | वास | 8141 |
|    | 4.9     | ्रा ६ | 1 1   | 1  |   | f-   | 1        |   | 1  | '  | अचा | 4    | अभ  | l          | अग    | अनः | अस   |
|    | ५ জন    | 1014  | 1 1   |    | 1 | विना |          | 1 | 1  | 1  |     | nı   |     |            |       |     |      |
| 1  | . 4 4   | 416   | 1     |    |   |      | ı        |   | 1  | i  | 1   |      | l   |            |       |     |      |
| H  | 4 87    | £13   | 1     | 1  | 1 |      | ı        | 1 | •  |    | [   | 1    | i   | ı          |       |     |      |

# में इ मिथ्यात्रप्रि जीवों ने वर्याया-आजाव

| राजी पात्रा से<br>ए ज ६५ १० ड<br>पराभ<br>इ. ८<br>इ. ६ | म ई का गा<br>है है।<br>म अ<br>व प<br>आ ?<br>व है | <i>⊑ -11</i> | र दे ।<br>इ.स. १<br>इ.स. १<br>इ.स. १ | कि कि असी |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|
|                                                       | 1                                                | (            | . í                                  | 1 .       |
| <u>L</u>                                              | ì                                                | i            | '                                    | i !       |
|                                                       |                                                  |              |                                      |           |

पप जारीभो, बुदरीराचारी छत्ताय, इस नोम, तिल्म बेर, पनारि कलाप, तिल्मि जल्माण, असत्रमो, दो दसण, दूल्य भारीहै छन्छेस्वाओ, भरतिदिया अभरतिदिया, विरुक्त, सार्पिको अनिल्मि, आग्रासिको समास्त्रात्रमा अणागारुपन्ता च होति।

पकाप, बारों मार्गवां, एकोर्ट्रपञ्चानि आदि पार्चो जानिया, पृथियोकाप आदि छातें काय, भारतकारिक और अपयोजनतकची तीन योगोंके विना दश योग, तीनों वेद, वारों क्यांचे, गीगों आजान, अतंप्रम, बशु और अर्ट्सा दे दो द्वान, द्वाच और आपने छातें तेरवापं, अप्य तिरिक्त, अपयोजनिद्यक, मिरवाय, सीहित, असीहित, आहारक, साकारोययोगी आर अनाकारोययोगी होने हैं।

उन्हों सिरपारार्ध आयों के सर्वाप्त कानसंक्यों ओवालाय कहने पर—यक मिण्याय गुण्ययान, स्वर्वाप्तस्य पी सान आवसनाम, सर्वाके छहाँ स्वर्वाणिया अस्मी और विकल्य यों पात स्वर्याणिया, विलिज्ञों से सार स्वर्वाप्तिया, स्वाके सान मान, स्वत्वाके सान मान, स्वर्तार्थ पों के छह मान आहिन्द्रों के शव मान, हान्द्रियों के बाद मान, वकेन्द्रियों के तान मान, बारों सक्षाद, बारों सानया वकेन्द्रियज्ञानि आहि वाबों जातिया, पृथिपीकावादि छहाँ कान, भीद्दर्शिया, विलिचक्तिम और कामी वो तीन योग तानों येह बारों कवाये, विभागविध कानके विवा हा भवान असवम बानु और सन्तानी देश देश मान द्रवार्थ अपेशा काणेत भीर गुक्त लेना आवकी भयेशा छहीं हैरवार अपानिहरू, स्वस्थायिद्व, विभाव्य सिंह स्वस्थिक स्वराह्य अनाहारण सावस्थित्योगी और अनुकारप्रयोगी होते हैं।

## मिध्यारिष्ट जायोंके भगवाप्त-भाराप

| 317 | ų       | ı                  |                      | Ţ                            | ٠      | 4       | • | ٤                                               | 釈                                                             | 群奪                                    | ž.                                                        | ಕ                                                                   | H  | 4  | 4 2 |     |      |
|-----|---------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------|---------|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|------|
| ,   | 44      |                    |                      |                              |        |         | 1 | ¥                                               | 4                                                             |                                       | ₹                                                         | 3                                                                   | 4  | ŧ  | ₹.  |     |      |
|     |         |                    |                      |                              |        | 14      |   |                                                 | 15                                                            | 44                                    | 4 1                                                       | €7                                                                  | स  | મિ | 4   | 301 | #1E1 |
| *   |         |                    |                      |                              |        | 4 4     |   |                                                 | \$ W                                                          |                                       | 44                                                        | *                                                                   | अस |    | 44  | ४नग | अव   |
|     |         |                    |                      |                              |        | + 4     |   |                                                 |                                                               |                                       |                                                           | ₩ €                                                                 |    |    |     |     | - 1  |
|     |         |                    |                      |                              |        |         |   |                                                 |                                                               |                                       |                                                           |                                                                     |    |    |     |     |      |
|     | an<br>P | 31) 4<br>9 VQ<br>E | 31) 4 4<br>5 NG<br>E | 9 <b>Y</b> q<br>9 <b>Y</b> q | and it | E Ad Le |   | आ पा १६ व €<br>७ ४प ।<br>इ. स.<br>इ. स.<br>+ व. | 30 पा १० च ६ ६<br>२ पप १४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४ | ## ### ############################## | 31 पा १० प ६ हा सेव<br>७ ४प र १८<br>हिंदु १ ते १४<br>१ ते | 30 पा १० प ६६ झा सेवार<br>१९ ४० १८ १८ ५० ४१<br>१८ १८ १४ ४५<br>१८ १८ |    |    |     |     |      |

अणाहारिणा, मागान्यजुत्ता अणागान्यजुत्ता या होति।

मामणसम्माद्भीणमोषे भण्णमाणे अस्थि प्य गुणहाण, दो जीवममामा, उपव त्तीओ छ अपअत्तीओ, दम पाण मत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, चत्तारि गरीआ, प्रतिदेश जादी, तमकाओ, तेरह जीम, तिष्णि नेट, चत्तारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, अमवमे, रे दमण, दच्य-भागेहिं छ लेम्माओ, भगमिदिया, मामणसम्मत, मण्णिणी, आहाँमा अणाहारिणी, मामारुगसुना अणागारुगसुना नि आरेथ ।

तेर्मि चेन मामणमम्माइद्दीण पञ्जचाणमायास्त्रोन भण्णमाणे अस्य पृषद्दाण, एन्रो जीनममामे, उ पञ्जचीञी, दस पाण, चचारि सण्णाञी, चचारि गर्राञी, पॉवरिंग बादी, तमकाओ, इम बोग, तिष्णि वेट, चचारि क्षमाय, तिष्णि बण्णाण, अभवमा, ग दसण, ठच्च भानेहिं उ सेस्मानो, भनमिद्विया, सासणसम्मन, सष्णिणो, आहारिणो, मागह

सासान्तसम्पर्दार्ध जीवोंके बोघाछाप बहने पर—पत्र दूसरा गुणस्यान, सब्री वर्षान्य बार सब्री अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, छहाँ अपर्याप्तिया, दहा प्राण, कार प्राण, वारां सब्राण, वारों सावाप, वारों से दर्गन, दर्ग और आवाप, वारों दे दे दर्गन, दर्ग और आवाप, वारों दे दर्गन, दर्ग और आवाप, वारों दे दर्गन, कारों सावाप, वारों के सावाप,

उदीं सासादनसम्यान्दि जीजोंके पर्योप्त कालसपायी ओवालाप कहते पर-पह दूसरा गुणस्थान एक सजी पर्याप्त जीवसमास, छढीं पर्याप्तिया, दशीं प्राप्त, वारों सज्ञाप, वारों गतिया, पंचे द्वितन्नान, प्रसक्षाय, आहारकादिक और अपर्याप्तसक ची तीन योगींके जिना हैं<sup>प</sup> योग, तीनों पेद, चारों क्यायें तीनों अज्ञान, अस्तवम, चन्तु और अवन्यु ये दो दर्शन, द्रव्य औ भायक्षप छढीं नेदयाय, भरयसिदिक, सासादनमम्यक्त्य, सब्रिक, आहारक, साकारेपगण

# न ६ सासादन सम्यग्हिए जीवोंके सामान्य-भाराप

|  | स्वा स्व द दिस्स र र र देश हो।<br>इ.स. सव द दिस्स र र र देश हो। |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------------|

1

# षम्ता विद्वीति अवागास्यज्ञसा वि ।

तेसि चेव अपज्ञताण मन्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, छ अपज्ञतीओ, मन पाण, पत्तारि सन्या, तिन्यि गरी शिरमगरीए विणा, परिंदिवजारी समदाओ, तिन्य जाम, तिन्यि वेन, पत्तारि कसाय, विह्मणाणेण विणा दो अन्याण, अध्यमी, दो दमण, दन्वेन बाउ-गुक्तदेसाओ, मावेण छ स्रेसा, भवसिद्विया, सासय-सम्मर्स, सिन्यो, आहारियो अणाहारियो, मागास्त्रम्या आगास्त्रम्या स्राहित ।

## भार अनावारोगारोगार काले हैं।

उन्हों सासार्तसम्पराष्ट्र आंधों ने भवयोंन्त बालसबन्धी भोषासाव कहते वर—प्रक दूसरा गुणस्थान, यह सबी अववीन्त जीवसमास, छही भववीतिया, मनोबल, यवनबल भीर देवातेच्छ्रासके थिना मात आण बारों साबाद, नरकातिके थिना सीन पतिया, वर्चोद्धयजाति, जनकार, भाहारक्षिप्रके थिना भववीन्त सबन्धी तीन देवा, तीनों थेर, बारों क्यांते, विभय बाकने यिना दो भावान, भववम, बार्स्स अंदर क्यांत्र ये हो दर्शन, हम्पसे काणोत और ह्युस्तेदया, मावसे छहीं देशाय सम्मानित्रक, साकार्त्रसम्पक्त्य, सिकंद, आहारक, बनाहारक, साकरोत्वरीता और अनाकरोत्वरीता होते हैं।

## शासावन सम्यग्द्रहियों र पर्याप्त मालाप

| ŧ | ij | 4) | å | 27 | # | ij |    | <b>%</b> J | ₹.  | į. | 4 | ķ | <b>#</b> ) | संद | ٠,٤_              | •  | • | 4 | <u> </u> | 日頃 | । सर | 13   | į |
|---|----|----|---|----|---|----|----|------------|-----|----|---|---|------------|-----|-------------------|----|---|---|----------|----|------|------|---|
| į | \$ | ŧ  | Ę | ŧ  | ď | ť  | ŧ  | ,          | ~ ₹ | _  | ₹ | ¥ | ŧ          |     | र<br>रष्ट<br>अदम् | Ą  | ŧ | 1 |          | ŧ  | 1 1  | 3    | Ì |
| ļ | Ţ  | ĸ  | q | -  |   |    | ¢€ | 44         | Æ   | ¥  |   |   | সহা        | अम  | ₹12               | मा | ŧ | 4 | सामा     | ₹  | जाहा | साका | Ì |
| 1 |    | 4  |   |    |   |    |    |            | 4   | ť  |   |   |            |     | अक्ष              |    |   |   |          |    |      | असः  | i |
| ł |    |    |   |    |   |    |    |            | Χţ  | ŧ  |   |   |            |     |                   |    |   |   |          |    |      |      | l |
| ł |    |    |   |    |   |    |    |            | *   |    |   |   |            |     |                   |    |   |   |          |    | - 1  |      | ١ |

## सासादन सम्यग्द्रश्चिति अपूर्णप्त भासाप

| 1 1      | र र          |
|----------|--------------|
| भारा जाक | भारा ग्राह्म |
| थना∤अना  | अना अना      |
| 1 1      | 1 1          |
| 3        | 3            |

[ ₹, {·

अणाहारिणो, सामार बजुत्ता अणागारु बजुत्ता वा हाति ।

मामणगम्माङ्हीणमोघे भण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, दो जीवनमाना, छ पत्र पीत्रो छ अपञ्चतीओ, दम पाण मच पाण, चचारि मण्णाओ, चचारि गर्दीओ, पविदिष जादो, तमकाओ, तेरह जीत, तिरिण पेट, चचारि कमाय, तिर्णि अप्णाण, अमबमा, द दमण, दब्प पार्विह छ केरमाओ, भवनिद्विया, सामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिण

अणाहारिणो, मागारुमनुत्ता अणागारुमनुत्ता नि अस्थि । वेर्षि चेर मामणमम्माइद्दीण पज्जवाणमोघारुमे भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एत्रो वीरममामा, छ पज्जवीओ, इस पाण, चत्तारि सल्णाओ, चतारि गदीओ, पविरिष जारी, तमकाओ, इस जोग, विल्णि बेद, चत्तारि कसाय, विल्णि अल्णाण, अमदमा ह

सातादनसम्यादाष्टि जीवाँने ओघालाप बहुने पर—पक बूसरा गुणस्यान, सही पर्यान कार सही अपयोक्त ये दो जीवसमास, छहाँ पर्याक्तिया; छहाँ अपयोक्तिया, दरा प्राण, सर्व प्राण, चारों सज्ञार्य, चारों गनिया, पचेदिय जाति, बसनाय, आहारकहिनके विना तेर

दुसण, दब्य भारेहि छ लेस्माओ, मर्जामिद्विया, सासणसम्मत्त, साव्णिणो, आहारिणो, मागार

योग, नीतों वेद, बारें। क्यांये, तीतों महात, असयम, खमु और अवमु ये दो दर्शन, इण भीर भावक्य एटॉ टेरवार्य, मध्यसिविक, सासादन सम्यवस्य, सञ्जिक, आहारक, अनाहरक साम्रारोपयोगी और अनावारोपयोगी होते हैं। उन्हीं मासादनसम्याद्येष्ट जीवोंने पर्योप्त कालसम्बन्धी ओश्रालप कहते वर-एक

इसरा गुमस्यान यह सन्नी पर्याप्त जीवसमास, छडों पर्याप्तिया, द्वाँ। प्राण्डा वार्षी सन्नार्थ, वर्ण गतिया, पंत्रीन्द्रपञ्चानि, प्रमहाय, आहारहादिक और अपर्याप्तसवची तीन योगोंहे विना हा योग, नीनों वेद चारी क्यार्थ तीनों सज्जान, अस्त्यम, चमु और अच्छु ये दो दर्शन, प्रण और सावहय छडों नेद्यार, साथानिदिक, सामादनसम्बन्ध, संक्षिक, आहारक, साकारीपरीर्ण

सामादन सरकारणि जीवोंडे स्वामाना-आवात

₹ €

| र्वा व<br>राज्याच<br>तम | <br>र । रहे हे के | हा मय र<br>११२<br>इ.स. ४५ सह | त । म स | महे आ है<br>१ ३ १<br>स अग् हरा<br>प्रदा अग   |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|                         | <br>              | ' '                          | , ,     | <u>                                     </u> |

\* 5

# षनुषा वि होति अणागारुवनुषा वि ।

वेशि चेव अपजवाण भण्णमांच अश्यि एय गुणहाण, एओ जीवसमासी, छ अपमनीओ, मन पाण, चन्तारि मच्या, विष्णि गदी निरमनदीए विणा, पियिदियजादी चमनाओ, विष्णि जेल, विष्णि वेद, पचारि कमाय, विह्मणाणेण विणा दो अष्णाण, अधजमे, दो दमण, दच्येण बाउ-गुक्लेस्साओ, भावेण छ लेस्सा, भगसिद्धिम, सासण-सम्मनं, सिण्णेण, आहारिणो अणाहारिणो, मानालगुक्ता अणागालगुक्ता व होति ।

# भीर सनावारीपयोगी होने हैं।

उन्हों सासाइनसागगरि औपों ने भवयोंना नाझसन भी भोगालाप कहने पर---वक इसरा गुणस्थान, यन सही अवयोंना जीयसमास, छहों भववींनिया, सनोवल, वयनवळ भीर रेपासीस्कुलसके विज्ञा सात आगं, सारी सात्राय, नरकातिके विना तीन गतिया, पंचित्रियजाति, उससाय, बाहारचिमाने विना अवयोंना-सन्न भी तीन, तीनों वेद, खारी क्यांने, विक्रम नाक्षे किया हो अस्तान, अस्त्यम, खहा और अखहा से दो दर्शन, द्रम्यसे वायोन और गुहुलेह्या, मायले छहाँ नेरवाय अध्यासिक्त, सात्राइनसम्बन्द्य, सहिक, आहारक, मनाहारक, सावारोययोगी और अनावारोययोगी होने है।

# सासादन सम्यग्द्रष्टियों रे पर्याप्त भाराप

| 13 | 11 | ٧ | m  | ŧ | η | ¥   | <b>#1</b> | 41.                  | € | * | <b>#</b> 3 | संघ | 4   |    | 1 1 | 1 8  | H'R | ्रे था | व     | ł |
|----|----|---|----|---|---|-----|-----------|----------------------|---|---|------------|-----|-----|----|-----|------|-----|--------|-------|---|
| 1  | •  | € | ę. | ¥ | ¥ | *   |           | र<br>इ<br>इ ४<br>इ ४ | • | ť | 1          | ŧ   | 3   | 5  | 1   | t    |     | t      | ₹     | l |
| 91 | *  | 4 |    |   |   | वेद | 74        | # X                  |   |   | XXI        | अस  | वस् | सा | ŧ ĸ | सामा | स   | आहा    | सादा. | l |
| ŀ  | 4  |   |    |   |   |     |           | 4 8                  |   |   |            |     | अवध |    |     |      |     |        | वना   | Į |
| ł  |    |   |    |   |   |     |           | NI t                 |   |   |            |     |     |    |     |      |     |        | ł     | ł |
| Ł  |    |   |    |   |   |     |           |                      |   |   |            |     |     |    |     |      |     |        | i     | ŧ |

#### 

| 13   | * |   | q   | ţ    | æ |      | 7  | •1 | ų        | ٠,  | €. | *   | सय  | ξ  | ã   | भ । स<br>१ : •<br>म सासा | H (# | 1 307 | 3 1   |
|------|---|---|-----|------|---|------|----|----|----------|-----|----|-----|-----|----|-----|--------------------------|------|-------|-------|
| ١,   | , |   |     |      |   | 4    | ŧ  | ,  | ł        | 31  | ¥  | 4   |     | ₹  | ž.  | ₹ ; <b>?</b>             |      | 1 2   | 1 2 1 |
| lan. |   | a | JU  | 26.0 | • | à    | 44 | 44 | MI (A    |     |    | 44  | 348 | 45 | ₹   | म शक                     | Æ    | वाहा  | ST ST |
| 1    |   | • | ••• |      |   | Sant |    |    | ₹        |     |    | 3 % |     | ≱₹ | Ψŧ  | 1                        |      | अना-  | 441   |
| ŀ    |   |   |     |      |   |      |    |    | द<br>काम | - 1 |    |     | 4   |    | a   |                          |      | 1     |       |
| 1    |   |   |     |      |   |      |    |    |          |     |    |     |     |    | 411 |                          |      |       |       |

मम्मामिन्छाडटीणमात्रालात भण्णमाणे जारिय एय गुणहाण, एत्रा नीवननाम छ पजनीओ, दम पाण, चत्तारि मण्याओ, चत्तारि गडीओ, पर्चिदियनाटी, तमहाआ, स जोग, विण्णि पेट, चत्तारि प्रमाय, अण्याण मिस्माणि विण्यि णाणाणि, अमजमा, य दमण, दन्त्र भारेहि छ लेम्माओ, भर्तमिद्विया, सम्मामिच्छत्त, मण्णिणा, राहारित

मागान्यञ्चा होति जणागात्यञ्चा या । जसजरसम्माइद्रीणमोच परूपणे भण्णमाण अन्यि एय गुणद्वाण, हो जीवनमान छ पजनीयो छ अपजनीयो, दम पाण मत्त पाण, चनारि मण्णायो, <sup>चनार</sup> गरींत्रों, पवित्यिताटी, तनका हो, तेग्ह जीग, तिष्णितेद, चत्तारि मधाप, वित्य

पाण, असनमा, निष्णि दमण, द्या भार्नेहिं छ लेम्साओ, भर्नामिद्धिया, निर्म सम्यक्तिश्यादृष्टि जीवार जोघाराप कर्ने पर—एक तीमरा गुणस्थान एक सर पर्याप्त जीतममाम, छहा पर्याप्तिया, दशा श्राण, बारा सत्राण, बारों गतिया, परे द्रिवजानी दमस्त्रम, आदारबद्धिक और अपर्याप्तसवाधी तीन योगोंके विना दश योग, नीनों वेत क्या

बचार्ये मदान निधित आदिक ताना ग्रान, असयम, चन्द्र और अवस्तु ये दो दर्शन, द्राय भा भावक्य छुट्टी रेज्यापं, मायगिन्ति, सम्यगिक्षात्व, सनिक, आहारक, साहारोपनीमा भर भनाधारेपयोगी होते है। विनेष-मित्रगुनुस्थान्यारे जीव पर्याप्तह ही होने हे इमरिये मिशगुनस्थान

इन समायागप ही पर्यात्रवने समयता वाहिये। थमप्रतमस्याराष्ट्रि जीवोते थे।वालाप कहते पर-पत बांथा गुणस्यात, संग्रावणा र्थार मही राज्यान ये दा जीवगाना, छना पर्यास्तिया, छहाँ अपर्यास्तिया, दश प्राण, सान प्राण चारों महाय, चारों गतिया, यहाँ हयजाति, यसकाय, आहारकदिक यिता तेरह वण र्तन्ते वेद, बारो बराय, तान बात, असंवाम, वेयरदर्शनके विना तीत दर्शन, द्राय धर भायरप एगें लेप्याप, भायमितिक, लीपशामिक, शायिक और शायोपशमिक व हैंग

सम्यामध्यात्रध्यांके आराच

र १२० र व वासममण्या 441 317

मम्मपालि, मिंग्या आसरिया अपाहारिया, मामास्यञ्जा या स्थित अणा गास्यञ्जन या ।

प्रयानन्यम्मारहीण प्रज्ञानाणमेषालाते भण्यामाणे आस्थि एप गुणहाण, एजी नीरमपामा छ एपनित्रा, दम एरण चन्नारि मण्यात्रा, चनारि गर्नीओ, प्रचिद्विच्यारी, तप्रयोगे, दम बोगा, निर्णेण वन्त्राचित्रारी निर्णेण णाण, असनमा, निर्णेण दमण दद्य भारति छ लग्माओ, भरिपद्विचा तिर्णिण सम्मागिन, सिर्णिणा, आस्मित्रा, सासाम्यानुना होनि अणासाम्यानुना होने अणासम्यानुना होने अणासम्यानुना हो ।

# सम्पन्न , सिंदन भादास्य अगादास्य सावारोपयोगी भार भनावारोपयोगी होते ह ।

सम्पन्नसम्पर्दाष्ट आयोष प्रशास कालस्व भी भोषालाय कहते पर—यन खाथा गुण क्ष्मत नक्षी प्रयोत्म पत्र आइससास, एटी प्रयोत्मिश इसी प्राण खाउँ मक्षाए, वारों गतिया, पेनेट्रियलानि समझय आहार हिन्दू अर अपयोत्सवस्थी सीन योगोंदे विना हरा दोस, नेतीं यह, पारों क्ष्मारें, तात बान, अस्थय केरणहरीनिक विना तान इसेन, द्रष्टा आर सामस्य एटेंटिन्द्राण सामस्थिदक भीचस्थित साथित और स्रयोगस्थीम ये तीन सम्ययन, स्थित आहारक साक्षारीयरोगा, भार मगुस्तीयरोगी होने दे।

| \$ a |   |   |   |   | ঝ | प्रमम | स्यार | ૈય | Ť | साम | ाय: | भर | Ų  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------|---|---|---|---|---|-------|-------|----|---|-----|-----|----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | q | 4 | Ą | r | ť | 4 (   | q)    | ₹  | Ŧ | នា  | सप  | *  | ų  |   | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर             | वाह                                                                                                   | শ্ব                                                                                                                    | ~                                                                                                                        |
| 3    | đ |   | × |   |   |       | - į   | ż  |   |     | 7   | ą  | ~  | ŧ | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |                                                                                                       | *                                                                                                                      | ÷                                                                                                                        |
| 4 4  | ¥ |   |   |   | 4 | 74    | 1 ~   |    |   | £   |     | è  | ų, | ŧ | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or i           | ম                                                                                                     | -777                                                                                                                   | 410                                                                                                                      |
| 4 x  |   |   |   |   |   |       | 14    |    |   | **  |     | 14 |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह्या<br>स्थाया |                                                                                                       | 471                                                                                                                    | धना                                                                                                                      |
|      |   |   |   |   |   |       |       |    |   |     |     |    |    |   | THE STATE OF THE S |                | को प्रवस्त हा को बक्का मब्दर माने<br>अवश्र देशर गडेल ६० दे<br>बच्च अन्तार देव देश हो<br>पर भ स्त्र हो | अपिय भारत्वा यो वक्सा मयहरं सार्थात<br>व्यक्तः ही दर्गहरू के स्वयु अर्थाना स्वीत्र के दिवास अर्थाना स्वीत्र का निर्माण | क्षेत्र व भार का या वक्कामप दर्ग संस्थात आ<br>क्षेत्र १ देश १ देश १ देश<br>सम्बद्ध - मार्गित के ब्रोह्म अंग प्रा<br>प्रा |

| 4     | <u> अस्पतस्य</u> | (se f | एया | क् प | याः | 1 417 | -14 |     |    |     |     |      |
|-------|------------------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|------|
| [5 Z  |                  | 4     | #   | ā    |     | +     | J   | 4   | F  | সাই | `   | 7    |
| 1,    |                  | 4     |     | ٩    |     |       |     |     | 4  |     |     |      |
| %ोद ग | z z              |       |     | ı,   |     |       | **  | 7   |    | म   | ¢   | aran |
| ł     |                  |       |     | •    |     |       |     |     |    |     |     |      |
| j .   |                  | :     |     | 4    |     |       |     |     | ~5 |     |     |      |
| į     | 1                |       |     |      |     |       |     |     |    |     |     |      |
| -     | ~~~~~~           |       | _   |      |     | ~~~   |     | ~~~ |    |     | ~~~ |      |

विमि चेत्र अपञ्चाणमीयप्रविष्ण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एअ अस्य समामो, ए अपचर्ताओ, मच पाण, चनारि मण्णाओ, चनारि गर्गीको पिनिर्स दारी, वत्रकाओ, निल्प जाग, हान्यितेरेण पिणा दो चेट, चनारि रमाप, दिन्द स्थाने, वत्रकाओ, निल्प देवा, हान्यितेरेण पिणा दो चेट, चनारि रमाप, दिन्द स्थान, उत्तर्य क्षात्र-मुक्तेरसाओ, मार्गण ए तेमार रिन्दानों आग्ना मणुम्मेसुष्पण-अमज्ञटमसारहीणमपञ्चरात्रे रिन्दानीक हेन्सा हेन्यात्रों रम्मिति । मर्गासिद्या, विश्वि सम्माणि, अपादिय मिन्हारही व मार्गित मिन्हारही व मार्गित सम्मारित सम्मारित हेन्यात्र स्थानित स्थानित

करी सगरपारवाणि आयों के सावांज काज्यस्थ्यों भोषाताय करने पर-पर्य कीण मुक्तम्य कर नंदी सगरोज्य जीवमाना छहाँ सगरोजियां, सवीक्ष्य त्यवका के स्वास्त्र के दर्श्याय भीन कार्यों मंत्राचे, वारों गतियां, पेमेन्ट्रियजाति कार्याय मंत्री व्यवस्त्र के दर्श्याय भीन कार्यों में मीन योग, मानिवर्ष विजा में वेद वारों कार्यों कार्य रूप भीन सर्वाय के कार्याय मंत्री, स्वायुं भीर स्वायि ये तीन दर्शन अर्थे कार्यों के कार्यों में मानिवर्ण करता, स्वयुं भीर स्वयि ये तीन दर्शन अर्थे कार्यों के कार्याय स्वयुंग्यों उत्तर्य होत्यां स्वयुंग्यमायवृंशि जीवेश भाषात्र वर्णे हि कार्याय भाषात्र में के निवर्ण प्राय्व कार्यों हैं। हेर्याओं के मानिवर्ण मानिवर्ण कार्याय कार्याय हार्य है, कार्ये हैं, समान्दि सिल्यारिज स्वयंगाति सिल्यायि वर्णों ही नार्याय ही स्वयंग कार्यों हैं।

अरक्षाने करते हैं। क्षार्य क्षार्य करते कार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं। क्षार्य कर्यार्य कर्यार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं क्षार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं। क्षार्य करते हैं।

रुम्मदि तण निष्ण सम्मत्ताणि अवज्ञतकारे भवति । मण्जिणा, आरारिणा अणाहारिणा, मागारवराता होनि अणागारत्वता व

मनदामनराणमापाताव भण्यमाणे आधि तय गुणहाण, एजो जीउसमासी, ए पत्रतीयो, दम पाण, चलारि मण्यात्री, दो मरीजो, प्रिदियजादी, नमकात्री, एव जोग, निष्णवेद चणारि कमाय, तिष्णि लाण, मंत्रमायजम, तिष्णि दसण, दस्येण ए हेम्माओ आयेण तेउ एम्म गुराहेस्साओ, वेद सरीर णिर्वणहमागद-परमाणु-यण पेष्ण मनरामनरारीण मावहेस्म प्रवयति । तथ्ण पहदे, तुरो १ द्र्य मायहस्माण मेदामावादो ' तिम्पतीति हेदवा ' इति वचनव्यापाताच । कम्म होत-हर्रे जोग-वमाया चर भाव हस्मा नि गिष्टिदच्य । भवसिद्विया, तिष्णि सम्मनाणि,

भम्यवस्यवे भागे संब्रिट, भाडारवः सनाडारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं।

स्वनासंवन आँवों हे भोवालाव बहुने पर—यह पाँचवा गुणसान, वक सन्नी प्रवास आंवसमार, एदें पर्वारिण्यां, दहाँ माल, चारों स्वाप निर्वेच भीर महुष्य ये हो गतियां, पंची मा आति, प्रस्वाय, बार मनोवोग, चार वचनवोग मीर भीशारिकताव मे भी योग, तानों ये, चारों क्यायें भारिने मीन सान, स्वमासंवय, भारिने तीन दर्शन मुस्यत्री स्वेश्य छहाँ रुरवारें भावनी भरेरत तेम, वस भीर गुक्तेन्द्रवाद होती है।

दिनने दी भाजार, दारीर-रचनारे लिये भावे हुए एरमाणुओं से वर्णको लेकर सवता स्वयागि गुणस्थानवर्ता ऑवींने मायलेरवाड़ा वर्णन करते है। किनु यह उनका क्यम पिन नहीं होता है, क्योंनि, येता मानलेरद हूप में दिर भावलेरवाड़ी पिर कोई मेड़ हो नहीं रह जाता है भी है। जो लियल करती है उसे लेश्या कहते हैं। इस भागम चवनका प्यामान भी होता है। स्वस्थि 'क्योंनिका सामान भी होता है। स्वस्थि 'क्योंनिका सामान भी होता है। स्वस्थि 'क्योंनिका सामान स्वता मायले भी स्वाप्त भी होता है। स्वस्थि क्यांनिका सामान स्वता सामान सामानिका सामानिक

ेश्याओं हे भागे अव्यक्तिव्यक्त, तीनों सहयवत्य, महिल, भाहारक सावारीपयोगी भार

| युक्तियासीय है का<br>हिंद के अर्थ रहे<br>स्टाज अर्थ प्रव | यो वेक झा<br>१२ ४ १<br>शानि रसी मति<br>दमिरिना भत<br>नार्थ १ ५४ | र्शय ह <u>स्</u><br>१ ३ द द<br>अस <b>१ द रा</b> पु<br>दिना मा ६ | म से लोझ आ है<br>१ दे दे दे<br>म ०/ स बाहा सादा<br>शा भना अना<br>भाषी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

मण्गिणो, आहारिको, सामास्त्रज्ञता वा स्ति जलामास्त्रज्ञता वा"।

पपनमन्त्राणमात्रास्त्राते भण्णमाणे अशिष्य गुणहुल, टा नीत्रमाला उप्पञ्जनीक्षा, छ अवञ्जनीक्षा, रूम पाण, मात्र पाण, चालिर मन्त्राक्षा, मन्त्रमण, प्रचिद्धियज्ञादी, तम्हात्रो, एम्हारह जोग, निष्णि पर, चालिर समाय, चनारि लाग, निष्णि सञ्चम, निष्णि दमण, दानेण छ स्टम्माञ्च, भारेण नेउ पम्म-मुहरुरेन्स्राक्षा भरमिद्धिया, निष्णि मम्मन्ताणि, मिणिगो।, आदारिला, मानाह्यज्ञता शा होनि अना सार्व्यञ्जा वर्षे ।

## अनाकारोपयोगी होते हैं।

प्रमत्तस्यत जीवाले ओधाराय करने पर—रक गुणलात, रे. जीवनमान, जों पर्याप्तिया, छडों अपर्याप्तिया दश प्र.ण मान प्राण, चारों मजाय, मजुष्यानि, त्येडियज्ञानि, समझय, ग्यारह योग, तोनों येद, चारा क्याय, आदिके चार बान, मामायिक छेदेगर ग्राण ओर परिहारिय हिंद ये तीन मयम, आदिके तीन द्वीन, डच्चमे छटें रेन्याय, भागमे तेड पत्र और शुक्त रेक्या, मण्यमिदिक तीनों मम्यस्य, सनिक, ब्राह्मार, माक्रागेययोगी और अनाकारीपरीमी होने हो

निशेषार्थ-यदापि टीकाकारने प्रथम, डिनीय और चतुर्थ गुण्यानरे मामान्या

### न '३

## भयतामयताँके ग्राराप

| 7 31 4 31 4 7 7 5 31 2 4 6 81 14 7 18 8 4 7 18 4 7 18 1 | म म म म ज ज उ<br>र र म ज म आग्रमाघ<br>भा<br>बापा |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| • | न | 18                    |        |                     |   |   |   |                             | प्रम   | त्तम | यत | <b>-</b> -গা | यप      |                        |             |                               |                |        |                   |
|---|---|-----------------------|--------|---------------------|---|---|---|-----------------------------|--------|------|----|--------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| ١ | ŧ | नी<br>२<br>म प<br>म अ | 4<br>4 | या<br>१०<br>प<br>अप | ¥ | ŧ | , | र<br>म<br>व<br>आ<br>प्राह्म | ۲<br>۲ | ₹    | 4  | £            | ३<br>मा | ><br>/ १<br>मा ३<br>गम | स<br>१<br>स | स<br>अ<br>आ<br>आ<br>आ<br>शाया | मंदि<br>र<br>स | अर्थ र | न्<br>माहा<br>अना |

अन्यमस्वताल्यामायालारे भण्यमाणे अध्यि एय गुणहाण, एता वीरममाता, छ पञ्जनीओ, दम पाण, निष्णि सण्माओ, अनारारेदणीयस्म उदीरणामात्रादी आहार-गण्या अप्यमसमनदस्म जरित । कारणभूर रूम्मोर्थ्य सम्राद्ये उत्रयरोग मय मेहूज परिगाहमण्या अध्यि । मणुमगदी, पशिद्यजादी, तमनाओ, णर नोरा, विण्णि प्ररू

राष्ट्रिक अनिरित्त उनके प्रयास और अपयीग सब भा आरायोव रवन पर पति करन हिया है कि आनिरित्त उनके प्रयास आर अपयान सब भी आरायोव रवन करने न का कि ने उन भी प्राप्त करने करने न का कि ने उन भी प्राप्त करने करने कि प्रयास करने हैं कि भव अपयोग स्वाप्त के उनके प्राप्त के सित्त कि प्रयास करने अपयोग संबर्ध अपराप्त अपयोग संबर्ध अपराप्त अपयोग संबर्ध अपराप्त अपयोग संबर्ध अपराप्त अपयोग अ

ममस्तियन वे प्रवासिक पा भोषाला पत्ते बहुनगर—एवं छुन शुरुरधान एक सर्थ प्रवास नायसमास, एदी प्रवासिक वृद्ध मान त्यार स्वास मान्यमास, एदी प्रवासिक वृद्ध मान्य त्यार स्वास प्रवास के प्रविच्य कार्य के स्वस्थाय के प्रवास क

अपराध्या अवस्थान। अन उन्हां अमस्यस्योतिक भाषानाच बहुनवर—एक एन प्राप्तामक स्वतः, वर्णान वास्त्रसाम एहाँ भववातिका, अन व्यवस्थानिक हात्रस्य स्वतः । स्वाप्तामक स्वतः अगः न स्वतः मान्य मान्य प्राप्तामक स्वतः वर्णानिक स्वतः वर्णानिक स्वतः वर्णानिक स्वतः । सिम्नस्यव्यान तत्र वृत्तः न सार्वा वर्णाम अन्य प्राप्तः स्वयः स्वतः स्

स्मित्तान त्रार्य गाः । व वहत्वपः तव सात्रया गुवस्थन वव सात्र्य वास्त्रया न्या सात्र्य वास्त्रया प्रवास्त्रया व्याप्तर न्या सात्र्य सात्र्य प्रवास्त्रया स्वर्धाः न्या सात्र्य सात्र्य सात्र्य स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः सात्र्य सात

**ઇ**જન્વફાયમ જાવદાય चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि सजम, तिण्णि दमण, द्ब्वेण छ रेस्माश,

भारेण तेउ-पम्म-सुरुकलेस्साओ, भरसिद्धिया, विण्णि सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिना, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा' ।

अपुर्वे अपुर्वे अर्था प्राप्त स्था स्था स्था स्था अर्थे अर्थे स्था स्था अर्थे अर्थे अर्थे स्था स्था स्था स्थानित छ पञ्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णा, मणुसगदी, पाँचदियजादी, तमकात्री, णा जोग, ज्झाणीणमपुरुपकरणाण मगदु णाम बचिवतस्य अत्यिच मासापज्ञवि-सम्बद

पोग्गळुखध जणिद-सत्ति सब्भापादो । ण पुण विचिजोगो कायजोगो वा इदि ? न, अन्तर्जल्पप्रयतस्य कायगतम्बस्मप्रयतस्य च तत्र सत्त्वात् । तिविण वेद, चत्तारि क्माप, चत्तारि णाग, परिहारसुद्धिसजमेण निणा दो सजम, तिण्णि दसण, द्व्येण छ हेरमात्रा,

विना चार शान, सामायिक, छेद्रोपस्थापना आरे परिहारिन्युद्धि ये तीन सवम, केवर दर्शनके जिना तीन दर्शन, डब्पसे छहीं लेखाए और भावसे तेज पत्र और शुक्रलेखा, मन्यसिदिक, व्यापशीमक, शायिक और शायापशीमक ये तीन सम्यक्त्व, संक्रिक, भाइएक,

साकारोपयोगी और बनाकारोपयोगी होते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके ओघालाप कहनेपर-एक आउधा गुणस्यान, एक

संश्री पर्याप्त जीवसमास, छहीं पर्याप्तिया, दशों प्राण, आहारसङ्गाके विना श्रोप तीन सङ्गाप मनुष्यगति, पचेद्रियजाति, शसकाय, चार मनोयोग, चार वसनयोग, एक ओहारि, काययोग ये नी योग होते हैं।

शका—ण्यानमें लीन अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीवीके वचनवलका सङ्गाय मेले ही रहा आये, प्योंकि, मापापवीतिनामक पोद्रलिक स्काधींसे उत्पन्न हुई शक्तिका उनके सहाव पाया जाता है कि तु उनके यचनयोग या काययोगका सद्भाव नहीं मानना खाहिए? समाधान-नहीं, क्वींकि, ध्यान अवस्थामें भी अन्तर्ज्ञत्यके लिये प्रयानरूप धवन

योग और कायगत सहम प्रयत्नहरूप काययोगका सत्य अपूर्वकरण गुजस्थानवर्ती जीवाँहे पावा ही जाना है इसलिये यहा वचनयोग और काययोग भी समय है।

योगों हे आगे तिनों घेद, चारों क्यायें केवल ज्ञानके विना शेष चार ज्ञान, सामापिक

भार छेद्दोपस्थापना ये दो सवम, क्षेत्रल्द्दर्शनके यिनातीन द्दान, द्रव्यसे छहीं लेद्याचे भावत

सप्रमनस्यतीं हे सालप

इत सव द 3 2 Y Y 2 2 4 4 -1 भारा क सा के द्रम विनाध विना दें આ विना सः 3°P

भारण सुदश्लेम्बा, भरविद्धिया, दे। सम्मत्त, मण्गिणो, आहारिणो, सागाहरजुत्ता हाँवि अनागारप्रचत्ता जा ।

पदम अलिपहील मण्यमाणे अस्थि एय गुलहाल, एको जीवसमायो, छ पझ-षीओ, दम पाण, दो मण्या, अपुन्दकरणस्य चरिम समण भयस्य उदीरणोदयो लहो तेण भयसच्या पारिय । मणुनगदी, पाँचदिवजादी, तमकाक्षा, जब जोगा, तिथ्यि वेद, चचारि रूमाय, पचारि लाण, दो मनम, तिथ्य दस्य, द्व्येण छ हेस्साओ, आयेण सुकक-रूमा, भयसिद्विया, दो मम्मय, साँचिणो, आहारियो, सागाहरजुचा होति अणागाह वजना था ।

हेपट गुहरेट्या भव्यसिद्धिक, भाषभागक भार शायिक ये दो सम्यक्त्य, सीक्षक, भादारक साहारोपयीगी और भगाकारोपयोगी होते हैं।

भानेगृतिकरण गुत्तरागर्वे सथम सागवर्ति जीयोंने भोगालार बहुनेपर—पक नैया गुजन्यान एक समी एयात जीवसमास छहाँ पर्योक्तिया हशों साथ, स्कृत और परिष्ठह ये हो समाप हाला है। इस समाप होने वा बराया यह ह कि अगुकेरण गुजरावाकों भीतम समय से महा देखाला तथा उरव नण हो गया है, इसिल्टेय सहाप स्व मीतम समय से पर्वा उत्तरिक्ता तथा उरव नण हो गया है, इसिल्टेय सहाप स्व मीता नहीं है। उनके आगे समुख्यानि ये भी योग भीतों वेद बार्य कर्याये बार यवसवीम और अंद्वारिकशायांग वे भी योग भीतों वेद बार्य कर्याये करणानिक विना चार जान सामायिक और छोत्वरसायना वे दो समय केयल्हानिक विना तान दुनीन, इस्टेस छात्र हिस्ताय सावते गुरू हेर्याः सम्यासिक मार्यायिक भीर

|   | ٩,  | , 6 |   |    |      |   |   |     | નપૂર               | 11 | रण | -416 | .14 |     |     |   |          |     |       |   |
|---|-----|-----|---|----|------|---|---|-----|--------------------|----|----|------|-----|-----|-----|---|----------|-----|-------|---|
| ١ | 7   | 31  | ч | म् | €₹   | ą | • | €t  | यो <b>-</b><br>म ४ | ŧ  | Ę  | ŖΪ   | सब् | ζ   | ಕ_  | म | स सन्द्र | আ   | ′ ਤ   | I |
| ١ | Įŧ. | •   | Ę | ٠, | ŧ    | • | 1 |     | ٠, -               | ₹  | ¥  | ¥    | ₹   | 1 1 | ₹ ₹ | ₹ | 12.4     | -   | *     | ł |
| ı | ١   |     |   |    | X.53 | Ŗ | _ |     | 4 (                |    |    | €    | -81 | ₩.  | श १ | म | -        | आहा | हाना- | ł |
| ì | ×   | v   |   |    | D    |   | £ | . 5 |                    |    |    | 6-21 |     | .÷. | 78  |   | 22       |     | असी . | , |

| _ | _   |                                      |
|---|-----|--------------------------------------|
| ŧ | દ્ય | शनिवृत्ति <b>करण त्रधमभाग</b> −भालाप |
|   |     |                                      |

| 1 7           | वी  | व बा | Æ   | • | f  | €? | यो  | . * | € | 87   | सय | <    | 4  | 4 | स   | स है | 1 37 | ₹                 |
|---------------|-----|------|-----|---|----|----|-----|-----|---|------|----|------|----|---|-----|------|------|-------------------|
| १<br>४नि<br>२ | ŧ   |      | ₹   | * | ŧ  | •  | *   | 1   | ¥ | ¥    | ₹  | . ₹  | ŧ  | ١ | ्र  | łę   | 1    | र<br>हाडा<br>बारा |
| पनि           | e q |      | स   | 4 | 44 | 44 | # X |     |   | €    | ŧΠ | * 4  | ž. | Ħ | ্ষা | ₹    | आश   | 4141              |
| 12            |     |      | परि |   |    |    |     |     |   | विदा | 4  | विना | •  |   | शा  |      |      | वीरा              |
| भा            |     |      |     |   |    |    | M!  | 1   |   |      |    |      | Ŧ. |   |     |      |      | - 1               |
| ſ             |     |      |     |   |    |    |     |     |   |      |    |      |    | 1 |     | i    | Ł    |                   |

うだほうけい のはだし

L 37 5

8221

रित्य-द्वान द्विन अणियदीण माजमाण अदित पय गुणहान, एवो अवित्यनिक छ पद्मलीओ दम पाज, परिमाहमाना, अतरकण काठन पुणे निष्कृत नहीं वेशेन्त्रों पही तेन मेनूनमाना गिथ । मणुमगदी, पनिदियनदी, तनप्राणे दो जेता, प्रवानवेशे, चलारि कमाय, चलारि णाज, दे। यद्मम, तिनि द्वान, दणा हे निष्मादी, भीरत पुत्रकेम्मा अविविद्धिया, दे। मम्मच, मिणिणो, आद्यागि, माज वहना होति आत्राग्यकत्वा प्रा

नरिय-हार द्विट पानिपद्मीण मनामाणे अश्वि एच गुणहाण, एवा श्रीरमणण इ. पजनीशे, दण पान, परिमारमणा, मणुमगदी, पनिदियनादी, नगराण इ. दान प्रसारपदेशे, तिशित स्माप, वेदेशु सीलेसु पूली अशेषुत्व सार्व क्षेत्रपत्ती समानि तेर केरहमाथी लिखे। चनारि णाण, दो सबस ति

श्रीन करण सुराम्यासन निर्माय भागवर्गी जायाके भोगाण्य वहने वानाव करण गुण्यान्त तक सर्व वर्गाण सीवास्त्राम, रहीं वर्गीनिया, दहां भाग, वरिवर्षणी कर्म हान्य प्रकार स्थाप स्थाप करते व भागाः, वरिवर्षणी कर्म हान्य प्रकार स्थाप स्थाप करते व भागाः स्थाप स्थाप

ारक नदान सामार स्वाहतन प्रभागानी आधाह आगाणाय वहनवान वहनी मूनक्ष्य वह सामार्गाल अपस्मास हो ग्रासिन्य वहाँ माण साध्यान क्ष्यान मान हामार्गि अपन्य प्रभान ना या, क्षांत्रमाणाव विशे तर्ने क्ष्यों हामा है। तम वनायाह हनहां पर कारणा ते हिंगी विशे विशे ह अपने कृत वह सामार्गित आपन का समायाव प्रमुक्त हो आगा है हमा दहन कार्यों का प्रभाग करी है। ना वयन्त्रालक विशोधात कारणा समार्गित थी

द्धारा वक्तव्यक्तियसम्बद्धाः अन्त्रम्

And the second of the second o

राण रारण र नमाना भारत मुहत्त्रमा, भरतिदिया, ता मन्मत, मालियो, आर्था र मात्रारणमा होने भलातात्रवत्रमा वा ।

च हुना हुन अविन्होंने भरामणे अधि एम गुनहाण एका जीवनसाते, सम्बनीण हुन बान, विस्तादनाम समुनादी वांचदिनानी, तमहाना, वद जाम अवनादी वांचदिनानी, तमहाना, वद जाम अवनादा है वांचदिनानी तमहाना, वद जाम अवनादा है वांचदिनानी है के समादि है वांचदिनानी है के समादि है वांचदिनानी है के समादि है के समाद समादि है के समादि ह

िलारम्यापना थाना स्वयम् स्वयम्पर्यनेत्रे । विना भीत् दुर्गतः प्रदर्शतः हो हेर्यायः आयसे राष्ट्रमण्याः आस्पनितिस्य आद्यानामक् आतः शाविष्यः ये ही सम्यक्षयः, सिक्षकः आदारकः साहारावर्षाती आग्राचनाविष्यागः हाने दे।

धनिइतिकाल गुण्यान्य के जुल्यानयाँ आधीर भोधाला करने पर-पर नोया प्रत्यात महामाँ ना आधार मा, प्रीर पर्यालया क्यों माण पह परिष्ठद साम भी राज्या समुख्यार्थ परिष्ठदान समझार, पृथ्य में दोग अध्यत्येद साम भीर रोज्य दे हे कर्ण्य राज्य है। हे, क्यानींक द्वांतर पर वारण दे नि क्योपकायके उद्देश सह दोने पर पुर क्यान्त्र मान क्यान समझार उद्य की मह ही जाना दे स्मान्त्रे मानक्या दस अप्यानिकार्थ नहीं दि भाग व्यापकार विद्या पार सा, मामानिक भीर देविस्तालया यहा स्वयान क्यान कर्मा क्यान प्रत्या प्रदास क्यान स्वयान मानिक स्वयान स्वयान महावान मानिकार है।

त्र प्रति । प्रदेश स्वर्ध स्थापित । स्थापित । स्थापित । स्थापित स्थापित । स्थापित । स्थापित स्थापित । स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित । स्थापित स्थापित

 प्रजुना होति अणागास्य जुना वा '।

सीणक्रमायाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एजा जीनमामो, उ पज्जाण, दम पाण, सीणमण्णा, मणुमगदी, पर्विदियज्ञादी, तमसाजो, णव जोग, अगर्पेरी सीणक्रमाओ, चलारि णाण, जहाक्रवादमुहिमजमो, तिण्णि दमण, दन्नेण उ हम्माज मानेण मुक्केस्मा, भवमिद्विया, यहयमस्मन, मण्णिणो, आहारिणो, मागान्वजन

होति अणागाहराजुत्ता रा ' । सर्जेतिकेराठीण भण्यमाणे अस्त्रि एय गुणहाण, टा जीवनमामा, उ पञ्चार,

शीणस्यात्र गुणस्थानवर्गी जीवाने बोखानाय कहने पर—यत्र बारह्वा गुण्हात यत्र समी पर्याप्त जीवसमास, उहा पर्योप्तिया, उद्याग्याण, शीणतवा हानी हे। शीणस्था

. भारारक, माकारोपयोगी और जनाकारोपयोगी होते हैं।

हानेत्रा यह बारण है कि बपायांता यहा पर सर्वया अव हा जाता है, हमन्यि श्रवामाँ अंशिल हो जाता क्यामायित हो है। आग मनुष्याति, पर्वेद्रियज्ञाति, जमकाय आर्म सर्वेश्यो सार्थे प्रमत्योग और औद्दारिक्षाययोग ये ना योग अवगतनेद, अंशिक्षत्राय, वेपत्रकार प्राचेद्र वार्थे प्रमत्योत प्राचेद्र अर्थे क्या या प्राचेद्र प्रमत्योत प्राचेद्र पर्वेद्र के किया प्राचेद्र प्रमत्योत प्राचेद्र पर्वेद्र के विश्वास प्रमत्योत प्राचेद्र प्रमत्योत प्राचेद्र प्रमत्योत प्राचेद्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र प्रमत्योत प्राचेद्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र स्वाचित्र क्या क्या प्राचेद्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र स्वाचित्र स्वाचित्र स्वाचित्र क्या प्राचेद्र स्वाचित्र स्वाचित

सयोगिवेयिन्योंके श्रोचागए कहते पर-पर तेरह्या गुणस्थान सबीप्यान श्रीर मश्री भपर्यान ये दो जीयसमान, छटों पर्यान्त्रयां और छनें श्रपीयान्त्रया होती है।

#### र्ष <sup>६३</sup> उपशानक्षाय-भागप

| F al. q'm   A   F   s   s   s   s   s   s   s   s   s | ता विच हा सम् ह<br>६ ० ४ १ ३<br>म ४ हा ६ या ६०<br>व ४ हा विच | ्र स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप् |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1981 the exchange fit                                                 |    | 4 7 | स म  | ₹*    | ₹   | मय  | <b>7</b> 1 | ₹ | 4 | या  | €  | t | ₹ | Ŕ | ₹ | ٩ | 3"     | * |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|-----|-----|------------|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|--------|---|
|                                                                       | *  | ę   | ī :  | -     | 1   | •   | •          |   |   |     | 1  | • | * |   | ١ | ŧ | ,      | ١ |
| ष्ट्रम प्रवास क्षेत्र व्यव क्रिया पुग्नेशो स<br>रूक्र व क्रिजीवर विवा | ना | 4   | म भा | सः गु | € ₹ | य्थ | €<br>144   | 5 | × | 4 6 | 79 | 4 | 4 | 8 |   |   | ,<br>T | Ē |

ए अपन्यतिका, रासी क्याट प्रान्तान्त्रण मात्रा पत्रता अपन्नति रा है जा तार पत्रते, 'आगन्धिमस्मापनोगा अपन्नतील ' इ चरण मुचण तम्म अपन्नतिक्षीदा । सन्तारि सोमण अण्य औरालियसिम्परायन्तिका अपन्नता 'सम्मामिस्टाइटि सन्धर-मन्द्र मन्द्रद्देण जियमा पन्नता ' चि मुन जित्तादा । जा, आहारसिस्मकापनोग पमन्यनद्दाण वि पन्नत्यन प्रमार्गा व च एर, 'आहारसिस्मरायनोगो अपन्नताल'' नि मुनण तम्म अपन्यनामार सिद्धीदा । अण्यगासनार्ग एदेण मुनण

गरा-क्यार, प्रतर आर रोक्यूरण समुदातको प्राप्त वेषरी पर्याप्त हैं या समर्थाप्त !

ममापान--उर्दे पयान तो माना नद्दा जा सहना, वर्षोदि, 'भीदारिकमिध्रवाययोग सपयानकोक दोना द्द्र इस स्वयंते उनके अपयानका सिद्ध है, इसन्त्रिये वे यपयानक हो है।

परान 'सम्पाधिष्यागि, सवनासवन आर सवनीं ग्यानम जीव निवसेते परानम होने हैं इनाजार मून निवसे होने हे नाम यह सिद्ध होने हे नाम यह सिद्ध होने हैं स्वाधिष्य एंड्रिकर अप श्रीदारिकी प्रवासवागयों जाव अववानक है। यह राह्मारा यह अधिपाद है है महारिकी माने प्रवास अप अपयानक होने हैं यह सामाय विधि है और सम्बाधि प्रवास अप स्वयं जाव प्याप्तक होने हैं यह सिद्धीय विधि है और सम्बद्धीय स्वयं प्रवास वन आर स्वयं प्रवास क्यापित हो। अववास प्रवास स्वयं प्रवास वन स्वयं है और स्वयं प्रवास क्यापित सामान्य विधि प्रवास क्यापित सामान्य सिद्धा स्वयं सिद्धा स्वयं सिद्धा सिद्धा सिद्धा स्वयं है। इस निवस के अप्रवास उन्हों सिद्धा विधि से सामाय विधि क्षाप्त सामान्य विधि क्षाप्त सामान्य कि स्वयं सिद्धा स्वयं सिद्धा सिद्

समाधान — ऐसा नहीं ह वयोषि वादि 'थिनेय विविध सामान्य विधि साजित होना है' इस निवामक अनुसार भौदारिकांत्रध्वाययोगयात जाय भएयानक होते है' यह सामान्य त्याय सम्मान्यवाराण आदि वयानक होते है' इसमे बाधा जाना ह ते साहारिका त्रवाययायाणे ज्ञमन्यस्थानों आ वर्षान्यक होते हैं। इसमे बाधा जाना है स्वत ह। क्ष्म वर्षा नहार व्यावि भानास्यांत्रिकाययाग अवयानक होता ह इस स्वत हे अवयानक हा। सण्हान हो।

भूता-- आमार्गम अवाययाम अवयाध्यक्षेत्र ही होता है यह सूत्र अनयकान ह

<sup>2.4</sup> dl [ | 4.40 fl

<sup>ा</sup>त । त । १८११ पार सा पत्र नामाप्त वा स्थिता वा सामाप्त वा सामाप्त का सामाप्त वा सामाप्त का सामाप्त

'मजदृहाणे णियमा पञ्जना ' नि एन मुत्त ब्राहिजनि, 'आसित्यमिम्मसम्बाणा अववजनार्था' ति एनेण ण महिजनि मानगामनेण ननामामन् । ण, 'मजप्रूण णियमा पञ्जनां ' नि एन्स्म िर मुनम्म मानगामनन्मणाने। मनागिष्य नम् वि सुत्तेस सावगामेस जुगम इस्केष्ठ 'सजप्रहाणे णियमा पन्तनां ' ।त एनेण सुत्तेष औरातियमिस्मस्यायजांगां अवजननाण 'ति एट सुन्त माहिजनि एग्नाने'। ण, पर्यन इहानिजों 'सि प्रमाणे पुट्यम माहिजनि नि अनेपतियादा । णियमन्ता

अथात् इस स्त्रको प्रश्निकं त्रिये कोई तुमरा स्थल नहीं है, अन इस स्त्रम 'मयतीं क्यानमें जीव नियमसे प्रयानक ही होने हैं 'यह स्प्र बाता जाना है। किनु अहिताई मिश्रकाययोग अपयानकों कहीं होना है' इस स्थले 'सवनों के स्थानमें जीत प्रपानक ही होना है' इस स्थले 'सवनों के स्थानमें जीत प्रपानक ही होते हैं 'यह स्प्र नहीं वाधा जाता, क्यों कि, 'औदारिक मिश्रकाययोग अपयोनकों हैं होते हैं 'यह स्त्र त्यान हाने कारण, अयान, इस स्प्रकी प्रश्निक त्ये स्पीतियोग छोडकर अप्य स्थल भी होने कारण, नित्र हैं अन आहात्क ममुहातगत जीतें के जिल्ला स्वराम स्पान स्वराम के बिल्ला के सिल्ला की सिल्ला की सिल्ला की सिल्ला कारण समुदातगत के बिल्ला कारण समुदातगत के बिल्ला कारण समुदातगत के बिल्ला कारण समुदातगत के बिल्ला कारण सम्बन्ध है '

ममापान — नहा, पर्योकि 'स्वतंकि स्वानमं जीन निवमने प्यान्तक होता है' यह मृत्र मी सानराहा दला जाना है, अर्थान, सर्थागीको छोदकर अन्य स्यन्में मारण प्राक्ति पृत्ती जाता है, अन निवंत है और हमन्यि 'औरारिकमिश्रकाष्पण अपयान्तकों के ही होना है' इस सुप्रती प्रशुत्तिको नहीं नेक सकता है।

राजा—पूषोन समाधानस यद्यपि यह सिद्ध हा गया कि पूषात होंगें स्व साजकाता होत हुए भी सवाणी गुणस्त्रानमें युगपन् मान्त है, फिर भी 'परी निक्षित्रार्था भवति' स्थात, पर विश्वि बाधक होती है, रम निवमके अनुसार स्थलोंके स्थलमें नीव नियमस प्याप्तक हात है? इस सुबक हारा 'बीहारिकमिश्चकाययोग अपर्यान्तकों हैं होता है' यह सुब बाधा जाता है, क्योंकि, यह सुब पन है?

समाधान-जहाँ वर्षोष 'परे। विधित्राधको भर्मान' इस निवसमें पर शान एं अर्धान ऑमपन अवका याचक है, पर शानुका पूना अव लनवर जिल्लाकार 'सवतस्याने जाय निवमन प्यान्तक होने हैं 'इस सुदास 'औदारिकमिश्रकाययोग अपवादाकों होना

श्जाससू९० २ त्रासस्छ८

र अश्वादा यर यत चरिनावस्त्रीः अत्रश्य या पन निरस्हात्त्वस्य यावक्षववात्रस्त्रानावार् । वाट

भ देशपर वर्षा स्वात्रवन्त्रायात (श्वात्रवन पर कार्यायात पूत्राप् पूर्व पर वास्त्रीत मात्री

२ विद्यान्त्रभन्त्रस्यप्रस्टन्स्यण्यान्त्रन् । पार स पु २४

मप्पप्रान्वो विषयान्वा १ व विदिव पन्तो, पुष्कवत-ववन विकामपस्स विषक्रस्त विरोत्ताः। व चन्दम मुनम्न विषयं प्रयान्य पत्र, विषय प्रद्र वृद्धित सुवागमिष्वतः प्रमाद्यो । व च एव, 'आंतालियकायनोगी पन्त्रवाण' वि सुव विषमायावेण अवन्त्रवस्त वि आंतालियकायनोगाम्य आत्रिय पत्रवादि । वदो विषय सुवी विषयां आवि । अर्थातं अवस्थयन प्रमादो । विमेदेष वालाविज्ञदि ('मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मनद्द ।' विवास प्रमादो । विमेदेष वालाविज्ञदि ('मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मनद्द ।' विवास प्रचाव ।' वि एद सुवमिणवामिदि वेण' उत्तरसरीत्मुद्वाविद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मम्मामिष्कादृद्धि-सजदार्मवद-मनदाण कर्माड पदर-कोगपूरण यह सञ्जोगीण च सिद्धम-

है ' यह सुत्र बाधा जाता है । उशीप्रकार पूप अधान् 'औदारिकमिधकाययोग अपयान्तर्कोक होना है ' इस सबसे भयतस्थानमें जीय नियससे प्यान्तक होते हैं, यह सूत्र भी बाधा जाता है, अन शकावारके प्रधान कथनमें अनेकान्त दार भा जाता है ।

प्रका— जब कि कपाट-समुद्धातगत वे पत्नी भवस्थामें भिमेतेत होनेके कारण 'भीदारिक' मिथकायमाग भवपान्ककें होता है' वह सद पर है तो 'सवतत्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक रात है, इस स्वयं भाव दुष्ट नियम द्वाप्त्रकों पया साधकता रह मार्ट 'भीर पेसी भवस्थामें मन्न तायब होता है कि उन सुद्धमें भावा हुआ नियम द्वाप्त् सम्योजक है कि नियमोजन ?

समाधान—इन दोनों विकरवोंसे से ट्रस्त विकरव से माना नहीं जा सकना है, क्योंकि , पुण्यत्न के चनते से निकड़े हुए सत्यमें निरधकताका होना विकर है। और स्वकी निरस्ताका प्रगातन करना भी नियम साम्का पन नहीं हो सकता है, क्योंकि, येसा माननेपर जिन स्वोंसे नियम साम नियम साम नियम हार्से हैं, क्योंकि येसा माननेपर बाहारिककाययोग वर्णातकोंके होना है ? इस स्वमें नियम साम का स्वाया होने से स्वयानिकार से मीति होना है नियम साम होने से स्वयानिकार में भी हारिककाययोग में से सत्यका प्रतेष मान होगा, जो कि एए नहीं है। अन स्वायो भाषा हुआ नियम साम झापक है नियामक नहीं। यहि वैदान माना जाय तो उसके अन्यविकरने हा सर्वन मान माना जाय तो उसके अन्यविकरने हा सर्वन माना मान स्वाया हुआ स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया हुआ स्वाया हुआ स्वाया स्वया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया

डाका — इस नियम डाध्दे हारा क्या झापित होता है ?

ममाधान — इसस यह बायित होता है कि 'सम्यग्मिष्यादाष्टि स्वतासवत भीर स्वतरधानमें जीव नियमसे पर्यापक होने हैं वह सूत्र भनित्य है। अपने विषयमें सर्वज्ञ समान प्रश्नुतका नाम नित्यता है भार पपने विषयमें ही कहीं महत्ति हो भीर कहीं नहीं समान प्रश्नुतका है। इससे उत्तरसारिकों उत्तर करियों सम्यग्निस्याद्दिश्चीर स्वतास्वताहें तथा कपाट मतर भार लोकपुरण समुद्धातका प्राप्त केपटियोंके सम्यग्नियपता

१ क्ताहत"सा । नियंती परातमनि सम् । परि इट पृ २५

श्जासस श्जीसंस्र

<sup>¥</sup> प्रतिष सितन दोने पाउँ दे

AKK I

पज्जन ।

अदारद गरीमें अपञ्जती पाम । ए च मत्रापस्मि मरीम पद्वारोमितः तराष तस्त अपज्ञतमिदि ण, १७ पज्ञाने मीति-बहित्तपम्य अपज्ञतम्-बागमारा । प्रीराह एहि तिया चनारि पाना दो ता। र्नोरियाण जिल्लान परन के निदम पान मर्गती नणा घटदे । दुने रै भारितियामाराठा । भारितिय गाम पार्रामिदियाण स्वासमा ण सो खीणातरणे अन्य । अध दिनिष्यम्य जित्र गढण जीगीत ती मार्गाणमगज्जन काले सत्त पाणा पिडिर्ण है। चेर पाणा भारी, पचण्ड टर्नेहियाणममारारा । तरा

सिद्ध हो जाता है।

निर्मेषार्थ-- सम्मामिण्डाहर्द्ध सञ्जतामजर् संजर् हुलि लियमा गञ्जना ? इस मुन्हर स्रोतस्य बतलावर उत्तरदारीरको उत्तयः करनेत्राते मध्यिमध्यारिष्ठ और मयनामवर्गोद्या जो अपर्यापक सिद्ध विया है, इसमें वेसा प्रतीत होता है कि इस क्यतमें शकाकार व अभिभाय होगा कि तीसरे गुणस्थानमें उत्तरर्थविषिक और उत्तर आदारिक तथा पार्च गुण स्थानमें उत्तर भादगिरकको उत्यक्ष करनेवारे जीय जवनक उम उत्तर-दार्गाकी पून्ता नहीं ह हेते हैं तबतक अपयास्त्रक कहे गये हैं। जिसम्बार तेरहय गुणस्थानमें प्यान नामहमें हैं। रहते हुए और सरीरकी पूर्णता होते हुए भी थोगकी अपूर्णतामे जीत्र अपूर्णतक कहा जल हैं, उसीमकार यहापर भी प्रयास्त नामकमेका उदय रहते हुए योगकी प्रणता रहते नु भूर मूछ शरीरको मी पूर्णता रहते हुए दे उठ उत्तर शरीरको अपूर्णताम अपयोद्धिक कहा गया है।

शका — जिसका आरम किया हुआ दारीर अर्थ अर्थान् अपूर्ण है उसे अपूर्वात कर हैं। परतु सपोगी-अवस्थामें शरीरका आरम तो होता नहीं, अन मपोगीके अपर्यान्त्रका नहीं बन सकता है ?

शनिसे रहित होते हैं, अतएव उन्हें अपर्याप्त वहा है।

सयोगी जिनके पाच मार्गेन्द्रिया और भारमन नहीं रहता ह अन इन छहके विन चार प्राण पाये जाते है। तथा समुदातको अपयोप्त अगस्याम वचनवर आर श्वासीव्हासध समाय हो जानेसे, अथवा तेरहचे गुणस्थानके अन्तमं आयु आर पाय ये हा ही प्राण पाये जात हैं ! परंतु किनने ही आवार्य द्रव्येन्द्रियोंकी पूर्णताका अवसा दश प्राण कहते हैं। परंतु उनह पेसा पहना धटित नहीं होता है, क्योंकि, सयोगी जिनके भावी ज्या नहीं पार जाती है। यवी ही द्रवायरण कर्मी के अयोपशामको भावे जिय कहते हैं। परतु जिनका आपणकर्म समूठ म हो गया है उनने यह क्षयोवशाम नहीं होता है। और यदि प्राणीम इच्छेडियाँना ही प्रहल हिला जाये तो सही जीवाँके अपयान्त कार्रमें सात प्राणीक क्यानपर कुर हो ही प्राण कहे जायी, क्योंकि, उनके इध्येडियाका अमाय होता है। अन यह सिद्ध हुआ कि सयोगी निनके चार

सबति ' इति प्<sup>रा</sup> र शतिरु ' सरीराददन ' इति पाट । २ भतिप्र 'दर्जेदियाणि

भनोगिरमिक्त चनारि पाणा दो पाणा वा । गीणमण्णा, मणुनगदी, पर्विद्वादारी, तमराओ, सन जोग, सञ्चमणज्ञोगो अस चमोसमणज्ञोगो सञ्चविद्याची असल्य-मोमविद्यानोगो ओराहियरायज्ञागो क्राडगद्दम ओराहियमिस्सगयज्ञोगो परस्लोग-प्रणेसु कम्मद्ववायनोगो, एर सज्जीमिक्सिहस्स सच जीगा मनति । अवगद्वेदो, अरुपाओ, वेनस्णाण, जहाक्सादसुद्धिनमो, केन्यद्वस्स, द्वेगण छ हेस्साओ, भावेण गुन्तन्तेस्म, मनसिद्धिया, राद्यसम्मत, जेव सिण्णिनो लेव अस्थिणो, आद्दारिणो अणाहाणि, सावार अणागीर्स इसादस्युक्त होनि ।

श्रनोगिकेरलीण भणमाणे अस्थि एय गुणहाल, एको जीवसमासे, छ पत्र नीशे, पुनिन्छ पत्रनीओ तहा चेर हिंदागी वि छ पत्रवीशे भणिगशे। ण पुण परनती जीवर रजनमिय। आउभ पाणो एक्से चेर। केण कारणेण १ ण तार णाणा,

अयोगिने बारी गुणस्थानवर्ती औयोंने भोवालाय बहनेयर—यह बीहरवा गुणस्थान, यह पर्याप्त ओवसनास, छहाँ पर्याणित्या होती हो छहाँ पर्याप्तियोंने होनेका यह बारता है हि प्रत्ये आर्र हुएँ पर्यातिया नथेय स्थित हहती है, स्तिलिये ब्रहापर छहाँ पर्याप्तिया कहाँ गाँ हैं। बिन्तु बहारद पर्याणिकानिन कोई कार्य नहीं होता है, अन आयुनासक एक हो साज होता है।

श्वा-पन आयुमाणके द्वीनेना पया नारण ह

समाधान-जातायरणकर्मके शयोपदामस्यम्य पात्र शक्रिय माण तो भयोगकेवलीके

| स २०               |              |             |     |        |      |         |                  | सयो | गिव | यर      | सके      | भारा | 4       |          |              |     |            |                     |   |
|--------------------|--------------|-------------|-----|--------|------|---------|------------------|-----|-----|---------|----------|------|---------|----------|--------------|-----|------------|---------------------|---|
| गुजी<br>१२<br>सम्ब | q<br>5       | भ्रा<br>भार | ŧİ  | ग<br>१ | ŗ    | ₽7<br>₹ | वा               | _ 4 | •   | #1<br>t | संब<br>१ | ŧ    | हे<br>इ | #<br>( t | <del>#</del> | FIF | 31         | 3                   | I |
| ⊋सप<br>इन्प्र      | 4<br>4<br>44 |             | HOR | 4      | ৰ্বৰ | 44      | म<br>इ<br>इ<br>इ | •   | 9   | *       | यथा      | **   | भा      | श्म      | ĦŢ           | अन  | आहा<br>अन् | श्रहा<br>अया<br>मुख |   |

वरण-राओवमम लस्पण पर्विदियपाणा तत्य सति, गीणाप्मणे गात्रोत्रममामाशारा । शक्ष-वाण-मासा-मणपाणा वि वाल्य, पडनति जांगद्र पाण मांग्लाद् मति अमापारो । व मांग्र वलपाणो वि अल्यि, सरीरोदय जांगद्र कम्मणोक्ममागमामापादादे । तरा एका क्ष पाणो । उपपारमस्तिकण एकको वा छ्वा मन वा पाणा मुत्रति । एम पाणा शुण

हैं नहीं, क्योंकि, बानायरणादि कर्मोंके क्षय हो जानेपर श्योपकामका अभाव पाया जला है। हसीप्रकार आनापान, भाषा, और मनाभाण भी उनके नहीं है, क्योंकि, प्रयोजिकानि शण संबायाली शांकिका उनके अभाव हो। उसीप्रकार उनके काययल नामका भी प्राण नहीं है क्योंकि, उनके हारिंग नामकामक उद्देश जानेत का से हो हमी अभाव का सामका का प्राण करी है। हो उसीप्रकार का सामका का

विशेपार्थ-वास्तवमें अयोगी जिनके एक आयु प्राण ही होता है किर भा उपवास उनके यहा पर एक या छह या सात प्राण यतलाये है। 'जहां मुरपना तो अभाग हो निन्तु उसके कथन करनेका प्रयोजन या निमित्त हो यहा पर उपचारकी प्रशृति होती है 'उपचारकी इस व्यारयाके अनुसार यहा चौदहर्वे गुणस्यानमें शयोपदानम्य मृख्य ही द्रयांका तो अमाव है। फिर भी अयोगी जिनके पचेन्टियजाति नामक्मंका उदय पाया जाता इ और यह जीवविषाकी है, इस निमित्तसे उन्हें पचेन्द्रिय कहना यन जाता है। इसन्यि उनके पात्र श्री उप प्राणीन कथन करना भी सप्रयोजन है। इसप्रकार पाच इडियोंमें आयुको मिला देने पर छड़ प्राण हो जाते हैं। यहा पर इट्रियोंसे अभियाय उस शक्तिसे है जिसमें अयोगी जिनमें पर्वे रिय पनेका व्यवहार होता है। परतु उस शक्तिके सम्पादनका या पास इटियाँका आधार शरीर के अत इस निमित्तसे अयोगी जिनके कायबलका क्यन करना भी सप्रयोजन है। इसवकार पूर्णि छद्द माणोंमें कायबलके और मिला देने पर सात प्राण हो जाते हू। यद्यपि उनके पहलेका पर्याप्तिया उसीप्रकारसे स्थित है, अत वे पर्याप्तक कहे जाते है। तथा पर्याप्तक अवस्थामें मन प्राण भी होता है, इसिटिये उनके मन प्राणका भी कथन करना चाहिये था। परत उसके क्यन नहीं करनेका यह कारण प्रतीत होता है कि उनमें सहीव्यवहार अन्त हो गया है। श्रीप चारिक सम्रीव्यवहार भी उनमें नहीं माना गया है अत अयोगियोंके मन प्राण नहीं हही इसीमकार यचनवळ और इयासीछ्यासके अभावका भी कारण समझ लेना चाहिये। जपर सर्वाणी जिनके जो पाच इंदिया और एक मन इसप्रकार छह प्राणींका निर्धेष्ठ करके केवल चार ही प्राण बतलाये हैं यह मुख्य कथन है। अत जिस उपचारकी अपेक्षा यहां छह अथवा सात प्राण करें हैं यही उपनार यहा भी लागू होता है। आयु प्राण तो अयोगियों के मुख्य प्राण है किर भा उने मी उपवारमें हे त्रिया है, इसिल्ये इसे क्यानका विवसामेत ही समझना चाहिये। यह उपचारका प्रयोजन पेमा प्रतीत होता है कि विवक्षित पर्यापमें रखना जो आयुका काम

ŧ 1

4 48

पपाणी । सीणमण्णा, मणुमगदी, पर्चिटियत्रादी, नमकाओ, अनागो, अक्रान्टरेन, माओ, बेचलगाण, जहादमारविहारसदियनमी, रेचररमण, रध्येण छ नेम्माओ, ाण अलेम्बा, लेर प्रारण जीग क्यायामारादी । भरतिद्विया, स्वद्यमस्मादद्विणे. स्विष्णो पात्र अस्विष्णाः अणाहारिणोः सामार अणागोरिहं जमपद्भातना वा ٠,

निदाल ति भव्यमाणे अधि एय अनीन गुणहाल. अनीन नीवसमासा, अनीन-वनीआ, अनीद् पाणा, सीणमण्या, सिट्टमनी, ऑर्णनिया, अवाषा, अनारिका, गुरवेटा, भीणक्याया, केनल्लाणियो, जब सज्जटा जब अमनटा जब सज्जटमज्जटा लिटमण, दृष्य भागींहे अलेश्मिया, णेर भरमिद्विया, गरयमस्मार्गहुणा, णर माज्यणा

यहां भी पाया जाता है. इसल्यि हो यह मुख्य प्राण है। विर भा जीवनका अवस्थान अस्य भीर अपरथानने कारणभूत नये कमाना भाना, योगप्रशृति आदि भी नए हा गय ह अन य भी इस अपेसामे श्रीपमान्ति प्राण वहा जाता है। इस्त्रवार श्रयागरी है उपकारत स्या सह या सात प्राण करे संये र।

माण भारतपुर आसे श्रीवासका, मनुष्यमाति, पुनित्त्रप्रकाति क्रमहार अधारा अधारा , भक्ष्याय केपारवान, संधाल्यान विदार । किस्ता केपारवान इध्यम एही एक्तार पने ने त्याराहितम्यात होता है। लेहयाचे नहीं होनेचा यह बारण है कि बम रण्ड बारक त योग भीत क्याय दत होतींवा ही उनके मधाय है। तरया भारापक भाग भारानिकारक विकसम्यार्टी सबी और असंबी विकस्पेने रहित असाहारक साकारायदान सरण अना शिषधाम इत दोनों ही उपयोगोंसे धमपन उपयुक्त हाने है।

शिक्षपरमेरीके भोषानाय बहुनेपर-पद अतात गुणन्धात अनीन प्रीयसमान अर्न न योजि मतात प्राण, शाण,सन्ना सिद्धमति अतिद्विष अवाय अयेगा अवदी औनवयाय पल्यानी, संयम, अस्पन और स्थमास्यम विक्रमोंस विमृतः वचलकार्ना हन्द्र और प्रथमें अलेह्य, अध्यामितिक विकापानीन आविक्तायक्तीय सही आहे अमही हर हाले

> भयोगिकेयरीक भागप प्रात्ति ह का ६ के कि झालक

हिष्य पत प्रशाह अब के दश के द

सम्मत्त, सण्मिणो, आहारिणो, भागारुपजुत्ता हाति अणागारुपजुत्ता पा

तेमि चेर अपजनाण भण्यमाणे अत्थि दो गुणहागाणि, एत्री जीरममासी, इ अपञ्जतीओ, सत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, णिरयगडी, पर्चिटियजादी, तमकात्रा, न जोग, णडुमयवेटो, चनारि कमाय, विभगणाणेण विणा पच णाण, अमनम, तिनि दमण, दब्येण काउ-मुक्क्लस्याओ, भावेण किण्हणील काउलेम्माओ, भवनिर्विण अमर्गमिद्विया, तिष्णि मम्मत्त, कद्रुरणिञ्ज पड्ड वेदगमम्मतः गडयमम्मतः मिलन प । मण्गिणो, जाहारिणो अगाहारिणो, मागारुगजुत्ता होति अणागारगजुता ग्रां

माहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। उद्धां नारक्यिके अपयोक्षकालसकाची आलाप कहने पर-मिश्याद्दष्टि और अम्बन सम्यन्दापृ ये दे। गुणस्थान, एक समी अपर्यात जीवसमास छहीं अपर्यातिया सात प्राण बार्ए सवारं, नरकगाति पचेडियजाति, यसकाय, चेक्रियक्सियकाययोग ओर कार्मणकाययोग व दो योग, नपुमक्येद सारी कथाय, जिम्मामानके जिना सुमति और सुश्रुति मे दो मान तथा मृति धृत और अयधि ये तीन ज्ञान, इसप्रकार पाच ज्ञान, असप्रम, मार्ड तीन दर्गन द्रायमे कापीत भीर शुरू हेदबाण, भावले रूप्ण बील और कापीत हेरवाप मण भिद्धिक, भमण्यामिदिक, मिध्यात्य शायोपशमिक और शायिक ये ताँन सम्यक्त्य होते हैं।

दनमें पेर्ड सम्यक्त्य तो इन प्रत्येद्दरी अपेक्षा होता है और उसमें शायिक और मिध्यावर मिला देने पर नार्धक्योंकी अपर्याप्त अवस्थाम तीन सम्यक्त्य होते हैं। सम्यक्त आलाई भाग संबिष, भादारक, भनादारक। साक्षरापयागी और अनाकारापयोगी होते हैं।

१ वद्यानी पृतिको प्रवासकारकारतहानी शारिक मायास्त्राविक सारत । मानि १, ३

नारकमामा य पर्याप्त आराप द इ. झा सप द 1, 7, 1 अबाइ जन इंद रुमे। में अर्द #1 \$ हिना सा १ भ

नारकमामान्य अपर्यात आराप

≼ বিব दर अवं स्ट्रं स ातर संदर्भ मपीह जेरडव-मिन्डाइहीण भण्णमाणे अधि एय गुणहाल, हो बीतममाना, छ पळवीओ छ अपळवीओ, रम पाण सच पाण, चचारि मण्णाओ, जिरवगरी, पॉचिरियमानी, तमकाओ, मगारह जोग, णडुसयोड, चचारि कमाय, तिर्ण्य जन्मान, असकमी, दा दसण, दब्बेण कालामालामान-नाड सुकरनेस्माओ, मानेण निष्ट् पील चाउस्माओ, भगमिदिया अमगमिदिया, मिन्डन, मण्णिणो, श्राहारिणो जलाहारिसा, सामारक्तना होति जणायान्वजना वा'।

तेमि चर पञ्जनाण भव्यमाण अस्थि एप गुणहाज, एका जीवनमाण, छ परज पीक्षे, हम पाण, चचारि मच्छात्रो, णिर्सगरी, पश्चिष्यज्ञानो, तमरात्रो, मह जोत, णकुमयेरो, चचारि रमाय, तिथ्यि अच्चाण, असनम, टेर्निमण, टब्टैण बाराहारार

सब मारवि विच्यारिकार्योवे भाग्य बहुने यर—यब विच्यारिक गुण्डमान संक्षं यमात्र भाग संक्षं स्वयात्त ये हो जीयसमात, छटी प्याविधी भीग छटी स्वयात्तियां, हार्ने मात्र और सात्र प्राच्य सार्थे सम्राप्त, त्रद्रवर्धिन, यस्त्रिक प्रस्तुत्व स्वयोत्त स्वेदात्त्व बारी व्यवत्यात्त्व यनिविष्णवाय्योत्त विविष्णिक्षस्यव्यात्त्य क्षंत्र स्वयात्त्व स्वयोत्त्व वे त्याह्त योग, नयुस्त्वचेद्व, यादो क्यार्थ, जीनों अमात्र भाग्यम, बागू और भाष्य, ये हो इतन द्रष्यक्त ययास स्वयस्त्र मेरेस्स बाग्यक्तारास्त्रवेद्या और स्वयस्त्र स्वयादिक स्वयस्त्र स्वयस्त्र व्यवस्त्र स्वयस्त्र स्वयस्

उर्दा भारत। मिथ्याटिंग् जीयोंचे प्रयास्त्रान्त्रसम्बद्धां भानाय बदन पर—व्य सिय्सा हिंग गुरस्थात यह नहीं प्रयान जीवनसम्ब गुटी प्रयास्त्रा, बन्ती मा व्यानी स्वत्रप्धां स्वत्रात्र स्वत्रप्धां स्व सित्ते प्रयोज्याज्ञाति जानताय वार्षी मानेशि व्याच व्यानयोग भारत्वास्त्रसम्ब स्वत्रस्वास्त्रसम्ब स्वत्रस्वास्त्र योग मयुमवयु सारा चनार्ये मानेशिकात्र भ्रमेयम हो हान्य हम्पय वास्त्रसार्व्यक्त

भासलेम्मा, भावेण रिण्ड-णील राउलेम्मात्रो, भवगिद्विया अभविपिद्विया, क्लिड्स, सण्णिणो, आहारिणो,सामास्यञ्जा हाति अणामास्यञ्जा रा ।

तेसि चेत्र अपञ्चलाण भण्णमाणे अत्यि एय मुणहाण, ए.ते. जीतमाणा, ह अपञ्जलीओ, सत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, णिरवार्टा, प्रविद्वियत्ताटी, तमुहात्रो, व जोग, णञ्जस्यतेदी, चत्तारि क्रमाय, टोण्णि अण्णाण, अस्तम, टी त्मण, ट्रत्रेण ना सुक्क्रेस्माओ, भावेण क्रिल्ह णील काउलेस्माओ, भन्नितिद्वया अमनिविद्वया, मिल्डन सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सानाक्ष्यत्वता हानि अणागाक्ष्यत्वना ना ।

लेखा, भाषसे रूण नील और कापोन लेखा, भाषांमदिक, अमार्पातिक नि<sup>रहात</sup>. सम्रिक, शाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोयोगी दोन हैं।

उन्हों नारको मिध्यानिष्ट जीजेंके अपयातकानस्व आलाप कहन पर-पह मिध्यादिष्ट गुणस्थान, एक समी अपयीत जीजनमान, छद्दा अपयोतिया, सात ज्ञाण, नार्त सहाप, नरकगति, पचेजियज्ञानि, अनकाय, वैति विकसिन्न आर वार्मण ये दो योग, नपुनको, चार्ष कपाय, उमति ओर उन्नुत ये दो अगान, अन्वयम, चन्नु आर अजन्तु ये दो हरान, उन्नेक कापीन और जुक हेस्याप, माजसे कपा, नील आर कापीन लेस्याप, म पनिविज्ञ, अन्व सिद्धिक, मिथ्यारज, सिन्निक, आहारक, अनाहारक, साकारोवयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं।

| न | ३२ |
|---|----|
|   |    |

### नारकसामा य-मिथ्या रोष्ट्र पर्याप्त आलाप

| गुर्जी<br>११<br>मेस अ | प्रशास | य इ<br>११<br>न प्र | का या व<br>१ ९ १<br>वन म ४ न<br>व ४<br>व १ | ¥   3 | सय   द हिं<br>  १ २ ह १<br>  अय चगु ह<br>  अय मा | म स | म ज्ञा व्याप्त सम्बद्धाः<br>स्टब्स्याम् सम्बद्धाः | 1 |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---|
|-----------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---|

#### ar 33

#### नारकसामा य-मिध्यार्राष्ट्र अवर्याप्त आलाप

| गुनी प्रमास ग<br>र दे ६ ० ४ १<br>जिल्हा | ह   का   <u>यो</u> द   क<br>१   १ २ १   इ<br>वित्र मुख्या   हिंदी<br>हान | I 1 1 · | हे <u>म</u> म<br>२२ १<br>का म<br>हा प्र | मात <u>वा उ</u><br>, २ २<br>स आग मादा<br>आग अना |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                                          | . !     | ंदर                                     |                                                 |

मामणसम्मारहीण भण्यमाण श्रीच एय गुणहाण, एश्री जीतसमासी, छ पण्याशिक्षे, रूप पाण, घत्तारि मण्याश्री, शिरयमही, पर्वित्यवादी, तमकाश्री, वाव जीत, व्यास्त्रवेर, चत्तारि कताय, विविध शण्याण, असनम, हो हत्तव, दच्चेण एत्याकासभामेत्समा, भोग्ण विष्ट्यील शाउतस्याश, भागिविया, सासणयम्मन, सिल्मणा, आहारियो, सामास्यञ्जा होति ज्यायास्यञ्जा वा ।

मम्मामिकारहील मण्णमाणे अस्ति एप गुणहाण, एत्रो जीवसमामा, छ पत्र चीत्रो, दम पाण, चनारि मण्णाजे, णिरयमदी, पनिदियज्ञादी, तसराजे, णा नोम, णगुमपेनेद, चनारि कमाय, निश्चि णाण निर्दि अण्णाणेटि मिस्साणि, ज्यन्त्रम, दो त्मण, द्वाल वाणराजानामनेस्मा, भावेण रिष्ट्णील वाजेनमानी, अवसिद्धिया,

नारका नामान्त्रमध्यानि आधाके आगाप कड्नेपर—वक नामान्त्र गुजस्थान, यक मधी प्रधास आध्यमाम, छाडी वर्गामिथा, दशा प्राण, वागी मक्षाय, नावणानि, वचे त्रिपज्ञानि, प्रमाय, पार्री मनोधीत, चार्री वर्गायीय आर विश्विकणाव्यात ये नी योग, गुप्तकवेद्र चार्री क्योंये, नीनी अज्ञान, अनवम, चनु और नार्य हे हो द्वीन द्वायने कारावालाभास रेण्या भावने कृत्य, नाल्य शेरा कर्षाये लेप्याय अपानिकिक सामान्त्रमध्यप्तय, मंत्रिक, आगारक, मानारिक्योगी आर अनाकारीयशीमी हाने हैं।

नारको सम्पन्तिच्यारिष्ट अत्योके आरण्य कहते पर-पक्ष मध्यभिष्याच्य गुणक्यान. एक सर्वेष पर्याप्त अत्यासमाम छोई पर्याणिका द्वाँ आण चारों सम्राप करकामि, पर्य दियमानि प्रस्ताय चारों महोयोग सारों प्रत्यचामा अग्य विकास कायोग य श्री थान. नर्षु सक्येद सारों कृताय कारों आरोसिस मि। स्न आर्थिक तीन मिन सम्यास, यानू भाग नयमु ये दा दहान हु प्रस्त काराकारासस्य रण्या आयसे कृष्ण मार्ग भाग कायोग रूपाण अप्यसिद्धिक

| ዛ ብ!<br>•<br>ዋነብ ግ | 7 1 | Ą |   |   | ī | 4 |   | ₹ | ŧ |     | 11 | -   |    |   | ম্   | 4 4 | 43 |             |
|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|---|------|-----|----|-------------|
|                    |     |   |   |   |   |   |   | > | • |     |    |     |    |   |      |     |    |             |
| TIRT               |     |   | 4 | q | 7 | R |   | _ |   | 477 | 43 |     |    | 4 | 4(4) | F   |    | 4111        |
|                    |     |   |   |   |   | 3 | ¥ | - |   |     |    | * ! |    |   |      |     |    | साइत<br>≉ने |
|                    |     |   |   |   |   | 3 | , |   |   |     |    |     | 81 |   |      |     |    |             |
|                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |   |      |     |    |             |

नारक्षमामाञ्च-मामादन अलीप

क्रमाध्यक क्रीएके अवसीयी माराज्यपुता होती अनामाज्यपुता ना ।

अस्टरम्बादान मात्रामें भी गार गुणद्वाने की जीवनमान' त स्थ र्चक्र इ. इस्ट्रवर्के उन पान मन पता चनारि मणायो, विश्वपरि विभेतेत - अक्षे कार देन प्राप्त के प्रमान क्षिम गण अभूम क्ता रूप पान कामकाभावकात मुक्कीप्रमाची भारेत क्रिकी के केवलके कांग्रीक किंग्र सम्मानित, मतिन्ती भाषाधियी भणाशिति स्थान 

के के का का मनावास की तथ सुमद्दान, तथे की श्रीश्रीश

करमान मान तारिक कार्याच्या साक रेपायाची घोट प्रतावादीय शंगी दान है।

क पर्वे अञ्चलकारण कि काम क सामारण भा गाउँ करत गर-मारक अनिर्वागागर है क मरम्भक कम्प्रे कर क प्रत्य सन्त भागान व व वे, मानुवासास स्था सुना वना the worse nor no new or a solid tiles elist spulit Madellis il fieldig. करकार का नर्भा कर कालातास शहादिकातास मृतिश्वासिकातिस कर्ना करण तर क रूरत कार अध्यक्षिकाल स्थान स्थान साथ स्थान साथ स कार ह अन्य करन अन्य द अन्य पर हार मूला रेगा तहा में पानि हार नेवार क्षाच्या के के के के के के के के किया में किया है के अपना में किया में किया में किया में किया में किया में किय इ ४% ६ के व कारक के के दें व नारातक प्रतिकार साक्षाता माहि लाह संवाह

What this thing the

पज्यमीओ, दम पाण, पमारि मण्याओ, शिरपमरी, पारित्यारी, तमबाओ प्र ओग, णर्मपरेट. पमारि कमाय, तिब्धि णाण अमयमो, तिब्धि नमप, न्ह्यू पानावानाभावनेत्वा, भारत रिष्ट शील-बाउनस्माओ भरमिद्विया तिब्धि मस्मन सिष्णियो, आहारियो, मानावज्ञला होति जयामारुप्रज्ञा र ।

तेमि चेव अपरवनाण भणामाण अधि एष गुणहाण, एषा श्रीवमसामा ए अपरवर्गाओ, सन पाण, चनारि मणावा, जिल्लाम्, पाँगियणारी, वार्वारियणारी, वसकाआ व चेंगा, श्रामुचवेदो, चनारि कसाय, विश्वि चाण, अस्वम, विश्वि ६मान, रस्वा चाउन्सम, स्वित्व सार्वे स्वापन स्वाप

उन्हीं नाइकः ध्यनवसम्बद्धारि ज्ञायाक प्रयानकाण्यक धः भागाव करूक धा-नाक भीवातसम्बद्धारि गुष्टाकान, वक सकी प्रयोज जीवसमान, छही प्रयाजित्दरे हुन्ने क्रक प्रयादे सम्माप सरकारि, प्रयोजित्वकारी, प्रतावत, स्वादे सम्माधन साथि क्षत्रमधान भाग क क विकासपान से ना विवास स्वादे स्

aireninie udenatette eera were

मनिन्ते, आहारिते, मागान्यत्वता होति अणागारुवञ्चता रा ।

र्तान चेत्र अपल्यामा आपमाणे अस्थि दा गुजहालाणि, एयो जीतमगण, ब अपल्यांको मन पा चनारि मणाओ, णिरयगरी, पणिदियनारी, तमकाल, र जोग पन्नपतिर चनारि क्माय, पच लाल, अमनम, तिण्यि दमग द्वांग का दुक्कोम्मालो, मावेन जहाँ लिया झाउलेम्मा, मतमिदिया अमरमिदिया, तिलि सम्मन् मन्तिन जारारिको अमालारिको, मानारुवनना होनि अनागारुवन्तना स्

र्जिटक कटार्निटक राष्ट्रा सम्बद्धाः, संविक आहारक, साकारोपयोगी और सनावण्य राजी हर्न्य है।

कर्मा कार प्राची वन बारकोंने अपयोगका गामकार्य कालाय कहनार-विवारणे पान कारक्लारणार्य है दे द्वारणात एक श्रीत आपर्याम और समान एके अपर्याम के लग्न करण करों संकर्ण नाकर्मात गामित्रयात्राति, बागकार दिविधिकारित और काल्यके हैं पान क्ष्मुणकहर करों करारे पूर्ण ने कुंधुत और आदिन तीत बात संवीर होत समान लगार के प्रकार प्रधान कालान और गाम श्रीया, आपरे समाय कारोनित्या, त्रान श्रीयां कर कालान कालान आर्थामित और बाहिक से तीन सम्बद्धां, सम्बद्धां अपराक करार कर कर कर श्रीयांगी जनावारणायात्रित से हैं।

| * ** | क्यक्षी स्थान्त्रास्य गयास्य भागाः                    |                                        |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | 4 4 5 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | श्री पुर<br>पुरुष मुद्र<br>पुरुष मुद्र |

मपित पदम पुदावि मिन्द्राइदीणे भण्णमाण अस्य एय गुणहाण, दो जीउनमामा, ए पत्रपाँओ ए अपत्रपाँओ, दम पाण मन पाण, नाारि मण्णाओ, णिरयमदी, पितियाणी नम्बाओ, एगारह जोग, णतुमपोद, नवारि कमाय, निष्णि अण्णाण, अस्यम, दो दमण दृष्येण बराजरानाभाम-काउन्तरस्यमाओ, भागेण जहण्यिया काउन्तरम्या, भागेण जहण्यिया काउन्तरम्या, भागेण जहण्या काउन्तरम्या, भागेल जहण्या काउन्तरम्या, भागेल जहण्या काउन्तरम्या, भागेलादेवा अभगमिदिया, मिन्द्रम, मण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, मागाह वजुत्ता होति अणाहार्यक्ता वा ।

वर्षि चेत्र पचनाण भण्यामणि अस्थि एय गुणद्वाण, एका वीतसमामो, छ पञ्जबीक्षेत्र, रम बाल, चलारि सच्याक्षेत्र, शिर्यमदी, पश्चिदियनारी, तसवाक्षेत्र, णव बाग, णयुमयत्तर, चनारि समाय, तिश्मि अण्याण, अक्षतम, दा दक्षण, दक्क्षेण

सब प्रधम पृथियो तन मिध्यारि नारवाई आलाय बहुने पर-यक निष्पादि ग्रुप रुवान सक्त दर्शात आर समी भववीत ये हो जीवनमात छाई पर्याक्तिय हुनो अपयोक्तिय हुनो प्राप्त तान प्राप्त आरो सताय, नरकमात, पर्चे ट्रियज्ञान अमकाय, चारो मनोयोग चारो बक्तयोग छानियककायपान, वांत्रविक्तिश्वस्याया आर कार्यकायपोग ने ग्याद योग, नयुनकयेद, चारो क्याय तानों अज्ञान, असंयम, चानु आर अच्यु ये हो दर्गान, ट्रव्यते वर्योत अवस्थाद अरेदात कारावारामाल ल्या तथा अपयोत अवस्थादी अयेदा कार्योत और गुरू रुवाय, आयो जाय्य कारोत लेग्या। भावमिदिक अम्पादिदकः मिटवात्य, सर्विक आहा रुवा, अनारास्त्र, साकारोपयोगा और अनावारीययोगी होत द।

उन्हों त्रधम गृथियों तन सिम्पादाष्टि नारकों के प्रवासकार सब भी आलाप बहुने पर-एक निप्पादाष्टि शुक्तान जब मञ्जा प्रवास जीतसमास छहीं प्रयाशिया इसो आण, वार्ति सकार्य नरकाति प्रवेतिन्द्रशानि प्रवक्तमा आप्ति समयोग चार्ति प्रवन्त्योग आर विविधकार्योग वे सा वार्त नामुक्तकेंद्र, वार्ति क्याय नार्ती अक्षात असवस चन्यु आर सवस्थु व हो इर्योन,

कालाकालाभागलेस्सा, भारेण जहणिया काउलस्मा, भर्गमिद्रिया अभर्शामिद्रया, मिच्छत्त, सम्मिणो, आहारिणो, मागारपल्ला हानि अणागारुपलुचा प्रा' ।

तिसं चेत्र अपज्ञत्ताण मण्णमाणे अत्य प्रणहाण, एवे जीत्मसानी, ह अपज्ञतीओ, सत्त पाणा, चत्तारि सण्णाओ, शिर्यगदी, प्रचित्यज्ञारी, तनकात्रा, दा जोत्त, णत्रस्यवेद, चतारि कताय, दो अण्याण, अम्बम, ने दम्ण, हर्नेण कार मुक्कलेस्माओ, भार्नेण जहाणिया जाउलेम्या, भत्रमिद्धिया अमनिद्धिया, मिन्छन, सण्णिणो, आहारिणा अणाहारिणो, सागाह्यज्ञचा हाति ज्ञागाह्यज्ञचा ना ।

इच्यसे कालकालाभास जव्यालेख्या, भारते जवन्य कार्यालेल्या, भारतीसिक अपन्य सिद्धिक मिय्यारा, संक्षिक, बाहारक, साकारोपयांगी और अनाकारोपयांगी हात है।

उन्हीं भयम गृथियी गत मिष्यादृष्टि नारकों के अपयोगकारसव भी आगप बहुने पार-एक मिष्यादृष्टि गुणस्यान, एक संबी भपयान जीवनमान, छहाँ अपर्याच्निया, नात ग्राल, बारों सद्वाप, नरकगति, पचे ट्रियजाति, यसकाय, धिंहियिकमिश्रहाययोग आर कार्मणकायगेण ये हो योग, जुमकदेह, चारों कपाय, कुमिन ओर कुश्रत थे हो अज्ञान, असयम, बचु और अबसु ये दो देहीन, इच्यसे कापोत आर शुक्रतेरद्वाप, मायसे जवाय कापोतिरस्य, भव्य सिद्धिक, अभ्यासिद्धिक मिष्यात्य, सिवेक, आदारक, अनाद्दारक साकारोपयोगी आर जन कारोपयोगी होते हैं।

#### १ प्रतिपु ' अमननिद्धिया ' इति पाठा नास्ति

| म    | 82            |            |               | मय       | मपूा    | वय(-                  | नारव              | ामध                | गहाः     | र पया        | प्त भा                          | लाप         | ľ            |               |                                  |  |
|------|---------------|------------|---------------|----------|---------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|
| म कर | हा<br>१<br>इप | ह भ<br>ह भ | स ग<br>४<br>१ | र<br>प्र | र<br>यस | या<br>२<br>म ४<br>न ४ | <u>व १</u><br>२ २ | ह सा<br>३<br>अज्ञा | सय<br>अम | र<br>च<br>अच | ह t<br>इ<br>स<br>स<br>इ<br>सा १ | र<br>म<br>अ | स<br>१<br>पि | सदि<br>र<br>स | आ उ<br>२<br>३<br>जाग हाहा<br>अरा |  |

| म ४४                  | प्रथमपृथियी-नारक मिध्यानीष्ट अपर्योप्त आलाप                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुजी वजा<br>११६७<br>य | संगरका मा वक्षणास्य दे रुपास साल आ उ<br>परी १ २ १ ४ २ १ द र १ द १ द र<br>र पंतर्वित कि इस भय व का सिस्स आहा आहा<br>का कि इस्स अप उ अ   असी असी |

मानदारमान्द्रीन, भणापाले अस्ति तय गुजहाल, तजो जीउतपाली, छ वज्ञ-पीत्री, रम पाल, पणारि मण्यात्री, शिग्यगदी, पर्धिदियज्ञदी, तसकात्री, वर जोग, गृश्यवेर, पत्तारि प्रमाय, निल्नि अण्याच, असजम, दे। दमन, दन्नेन कालाहाला मानरूमा, भारेच जहिलेच्या पाउटेस्वा, भवनिद्धिया, मानवामम्मन, सिल्निजो, आहा

गम्मामिन्द्राद्दील भव्यमाणे अति एय गुणहाण, एजो जीवममासो, छ पञ्जणीओ, दम पाण, पश्चारि सव्याजी, विस्वगदी, पनिदियजादी, तमराओ, णव जाग, णशुमप्रेन, पत्तारि पमाय, निव्न वालाणि सीहि अव्याविहि मिस्माणि, असजम, रो रमण, रुटेश्व बानाबानामामनम्मा, मोबण जहणिया बाउलेस्या, सबसिद्विया,

प्रधम-पृथियोशन सामाइनमध्यरिष्ट जारकेंक भाताप कहने पर—यक सासाइन गुणस्थान वक संबंध पर्यान्न जीवनमान छाउँ पर्याप्तिया इर्रो माण, चारों सबाय, नरकगित, पर्याक्ष्यज्ञानि, चनकाय, चारों मनोयोग चारों यजयोग और येनियिककायोग मे भी गोग, नर्युक्तकप्त चारों क्याय, नीलों मब्बल सस्यय, चसु भीर सबसु वे दो दरीन, द्रम्यसे कालबालामार कृष्णदेश्या भायमे ज्ञाय कर्योजन्देश्या, मम्मसिदिक, सामाइनसम्बन्धन, भीक्ष, भट्टाल माकारोपयोगी भीर मनाकारोपयोगी होने है।

मयम गृथियोशन सन्यामण्याराधे नारवोके भाजाय बहुने वर—यह सन्यामण्याख गुजरधान, यह संबी पर्यान्त आयममान, छहाँ य्याप्तिया, दशों माज, चारों सज्ञाय, नरहगति, पंची प्रमाशि श्रसवाय चारों मजोयोग, चारों यवनयोग भीर वेशियिवकाययोग से ती योग नपुत्रवेयर, चारों क्याय शांत्रों भज्ञान मिश्रित माहिके शांत झान, भस्तयम, दे। दर्शन प्रस्पते वाज्यवाय, चारों क्याय शांत्रों भज्ञान मिश्रित माहिके शांत झान, भस्तयम, दे। दर्शन प्रस्पते वाज्यवाय, मार्गित प्रस्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्व

त्रे ज्ञाप यो नगर ना चा वक झालदे उने भे ताला <u>जा का</u> देरे ११ रेड देह देही रेस्ट्रेट पोलप न वन ना में अलावप पह से से आहा लाडा बंध में अवारे कि जता दर का क्या का का का का का का विकास कर के का का का विकास कर के विकास कर कर के किए का का किए के किए का किए का किए किए क

<del>र्मा प्रमान प्रमान हो प्रमान के प्</del> स्वयुक्तमान स्थान हरू स्थान वर्गा के निष्यमति प्रतिशामि क्रमार क्रमान महारामीत समी क्रमाम विशेष तता. प्रथम विशेष 1974 ما 14 ماليون الماليون क्रमान्त्र क्रमान्त्र क्रमान्त्र सम्मान्त्री समानाहरू सामाहरू र

क व्यव कार्या कार्या व्यव व्यव कार्या कार्या कार्या है है है है।

水 中心 人名西加 不够 停止 " 医罗克龙 蒜 钾 第二年程8一件集 用 红细红 क करणकार कार कार्याच्याचा हुए तो देश भी शासास्य सन्, प्राप्त प्रति प्राप्त । कार का कर कर केला ए ए जेला १७४४। ईशाह स्वीतासक्षी हेकील शीह क्षीर कर ६ म ३ ६ करणकरण सम्भ कर्मा भारत्य सीत समित्र सीत समित्र सी ं १२२ क्षाह कार्तहर छ। वह संस्थाहक *र छ*ील PRESIDENT MEN WINE MINIS WELL

र्गाम पर पत्रपाप भगमाणे अपि एम गुणहाण, एशा जीवसमामी, छ पत्रमाश्रा, दम बाब, पत्राही सण्याश्रा, विश्वसमी, पायदिवसदी, तमहाक्षेत, वाद जाम पत्रमयबद, पत्राहि कमाय, निष्ण वाच अभेजस, निष्णि दस्य, दस्या काल काणभागण्या, भावन जारण्या बाउण्या, भाविद्या, निष्ण सम्मन, मण्याना, आगहिया मासाहवाणा होते अवासाहत्रसम् स ।

र्मात घर अवस्थाल अन्त्रमाले अधि व्य गुलहुत्व, वशे जीसमाने, ए वश्चिमीया सम पाल पमारि सन्त्राता निर्वमही, पृष्टिश्वाही, नमकाओ, वे अस, जञ्चवरूर, पमारि बमाव, निष्म वाल, अमत्रम, निन्त्र देवन, द्रेवन प्राउ-मुक्कम्पमाओ भावन जहन्त्रिया पाउन्ह्माः भरमिद्विया, जन्मममम्मक्त विवा हा

उन्हों प्रथम पूरियो-गत भगवतम्यगरिष्ट बारकोके भववीतकारसंव भी भारत करने वर-जन काविरतमस्वराहे गुजरशात, यह लंकी भववीत श्रीयमास, एवं अववीतियां मातृ प्रात्त, वारों लंका व सरकारित वसेरिय जाति, जनकाय, विजिविकासिक वार्योग भीत कार्यायात व श वात न्युमक्त हुन बारों क्याप महिके तात काल, असवम, आदिक तात काल कार्योज हुन हुन हुन हुन स्वराह कार्यायात हुन हुन स्वराह कार्यायात हुन हुन हुन स्वराह कार्योज कार्योज हुन हुन हुन स्वराह कार्योज 
1

सम्मत्ताणि, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागारुवजुत्ता होति अणागाम्बजुता वा ।

े निदियाण पुढ़ीण णेरडयाण मण्णमाणे अत्य चत्तारि गुणहाणाणि, दो तीर ममामा, छ पञ्जतीओ छ अपवनत्तीओ, दम पाण मत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, णिय गढ़ी, पर्चिदियजादी, तमकाओ, त्यारह जोग, णगुमयनेद, चतारि कमाय, उ लाण, असजम, तिण्यि दमण, दन्तेण कालाकालामाम दाउ सुरुरत्यमाओ, भारेण मित्रिय काउलेखा, भनिविद्धया अवस्थिदिया, राद्यसम्मत्तेण विणा पच मम्मताणि, गणिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुरज्ञता हाति अणागारुरज्ञता वा ।

## साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होने हा

िर्मीय पूथियो तत नारकेक आलाप कहने पर- आहिक यह गुणस्थात, सबा प्रांज अह सङ्गी अपर्याप्त ये ही जीयसमास, छहा पर्या निया, छने अपर्याप्त ये हा जीयसमास, छहा पर्या निया, छने अपर्याप्त देश प्रांच मात प्राणा चारों सजाए, नाक्ष्मित, पचेट्रियज्ञाति, प्रस्ताय, चारा मानेगोग, चारों वनक्यों। विशिषकश्ययोग, वेशिषकमिश्रकाययोग ओर मार्थकताय्योग ये श्वाह येता, नुपनन्त सारों क्याय, तीनों अञ्चान ओर आहिक तीन हाने चार छह झान, अस्यम आहिक तीन हाने इच्छेस पर्याप्त अयस्थाक अपर्याप्त अवस्थान अयर्थेस क्यायेस कायोग्त अयस्थाक अपर्याप्त अयस्थाक अयेसा कायोग्त और मार्थक स्वाप्त कायोग्तिक अयार्थिक अयस्थान स्वाप्त और मार्थक स्वाप्त कायोग्तिक अयार्थिक स्वाप्त कायोग्तिक स्वाप्त कायोग्तिक स्वाप्त कायोग्तिक स्वाप्त कायोग्योगी कायार्थिक स्वाप्त प्राप्त प्राप्त स्वाप्त स्वाप्

| ન               | ₽,    | प्रथमपृश्चिवी-नारक ४                                                 | १स | यतसम्पद्                       | টি গ                  | पयाप्त अ                    | लाप                      |                     |                              |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| <u>ग</u><br>भ्र | ्र मं | ो प्राप्त स्वापित होता यो व<br>र हि ७ ४ र र र र र<br>अ अप न हि हि सम | ¥  | हा स्य<br>१ १<br>पति अस<br>धुत | द<br>३<br>इ द<br>विना | ल म<br>इ.२.१<br>का स<br>भार | स<br>श<br>क्षा<br>क्षाया | सीह अ<br>र व<br>स आ | ्र<br>इहा सन्द्रा<br>वहा अवा |

| म ५० डितीयपृथियी-नारक सामाप्य भागप |                                  |                       |             |                 |   |             |        |                     |                               |         |   |                                      |                                          |                  |  | - 1      |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|-------------|--------|---------------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|----------|-------------------------------------|
| ١                                  | यु<br>४<br>मि<br>स<br>स्म<br>स्म | जी<br>१<br>मंप<br>संघ | 4<br>4<br>4 | प्रा<br>१•<br>७ | ŧ | ग<br>१<br>न | ₹<br>₹ | <b>दा</b><br>१<br>व | या<br>११<br>म ४<br>व ४<br>व १ | वे<br>१ | ķ | का स्य<br>६ १<br>अक्षा ३ अम<br>शान ३ | ह है<br>३ द्र दे<br>इद ऐ<br>दिना का<br>श | म<br>२<br>भ<br>अ |  | ≀र<br>!स | आहा हो हो।<br>आहा हो हो।<br>अना अना |

1. 1 1

नीय पर प्रत्यमाण भणामाणे अधि मनावि मणहालालि, वश्री श्रीवसासी. ए परश्याधा, दय पान, चनारि मण्याही, विस्थादी, प्रशिद्वियादी, समझाती, का लगा, वश्यपदर, चनावि समाय छ वाव, अमतम, निष्पि दशव, दब्बव साता काणमागलका भारत कांद्रमा काल्या भारतिहता भारतिहिता भारतिहिता, वस सरम भावि मान्त्रा प्राहातिया, मताम्बत्रमा होति अभागाम्बत्नमा या ।

मेनि यह अवत्रमण अध्यक्षाले अतिव तथ गणहाये एको जीवसमासी, ए अरहण्यांका मन पान चनारि मध्या निवासाती, प्रतिदिवजाती समसाक्षेत्र, वे रात व्यवदार चनारि समाव टा अल्लान अमेनम, टो टमण, दृष्ट्रीण काउ-मकर रुरमाथा भारत प्रतिवास-कार्यसमाः भरतिहिया अवविधियाः विचलताः मिलालाः

उन्हीं द्विताय गृथियीनान मारबाँब यदान्तवारमवाधी भाराय बहने पर-भाविके बार पुण्यथान एक शर्बा पूर्वान्य आयुग्याम छहाँ पूर्वाञ्चिम दशौँ प्राण सारों संबाद, सरकाति प्रविद्यक्षणन बराबाय बारी हालोदात बारी यसनयोग भार विविधिकाशयोग से में लोग नर्पम्बयन कार्रे बचाच नामी श्रष्टान श्रीर शाहिके तीन द्वान ये ग्रह मान, असपम, शाहिक नीत दर्गत प्रस्पत बालाबालामास बच्चानेश्या भावते मध्यम बापोतलेश्या भस्यतिशिकः भगगानिद्वितः आवित्रसम्प्रकायतं विता पाच सम्यनस्य, संवित्रः भाष्टारतः सात्रारीपणीती भीर समाचारेलकोती हाने है।

उन्हों जिलाव पृथियों वत नारबाँच सववाजवातसवाधी भाराय बहुने पर---यक विध्यारिट गुणस्थात एक शही अपूर्वान्त जावसमास छही अपूर्वान्तिया सात प्राप्त सारी संक्षाप मरकराति प्रवित्यकाति जसकाय वीजियक्सिश्रकाययोग श्रीत कार्मणकाययोग ये दा योग अप्तवयद् चारा क्याय कुमति भार कुमुत ये दो अज्ञान अस्यम सभू आर मस्यु य दा बनात हराम बायात भार नहत्त्रयाय भाषमे मध्यम बायोतलेच्या मध्य सिदिव अभेग्यांसादक ।मध्यांस सिंहक भाडांग्क अनाहारक साकारावयोगी और

हिनायगाधयी-नारक पंचाप्त आसाप

## आहारिणो अणाहारिणो, मागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ।

मिच्छाइट्टीण मण्णमाणे अरिथ एय गुणद्दाण, टे। जीवममामा, छ पन्नतात्रा ह अपन्नत्तीओ, टम पाण सत्त पाण, चतारि मण्णाओ, णिरयगटी, पर्विदियत्तरी तमकाओ, एगारह जोग, णवृत्ययेट, चतारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, अमवम, ग टमण, दव्वेण कालाकालामान-काउ सुक्कलेम्माओ, भार्रण मन्द्रिमा काउलेस्मा, भव मिद्रिया अभवमिद्रिया, मिन्छत्त, मण्णिणी, आहारिणी अणाहाग्णि, मागारवनुता होति अणागारवनता रा ।

### भनाकारीपयोगी होते है।

हितीय पृथियो गत मिय्यारिष्ट नारकोंके आलाप कहते पर—एक मिय्यारिष्ट क्यान, सङ्गी-पर्यान भीर सङ्गी अपयान्त ये दो जीउनमास, उन्हों पर्यात्त्वा को अपयान्ति यहाँ प्राण्या का अपयान्ति यहाँ प्राण्या सहा अपयान्ति प्राण्या सहाय, तरकार्ति, पर्वाटियज्ञानि, का का मार्ग्य नार्त्योग, वाहरे यचनयोग, वीवियक्ष विश्वविष्ठ विष्ठ विश्वविष्ठ विष्ट विश्वविष्ठ विश्वविष्ठ विश्वविष्ठ विश्वविष्ठ विष्ठ 
## र 🛂 इतीयपृधियी-नारक अपर्याप्त आराप

| इ. १ म | र्था र ह | A E | या | T<br>Y | <u>ग</u><br>र<br>न | 1 | 1 년<br>1 분 | यो<br>२<br>दंगि<br>€ाम |  | ₹<br>¥ | श<br>र<br>रम<br>इध | स्य<br>१<br>अस | र<br>चगु<br>अच | ह<br>इ<br>इ<br>ज<br>मा ६<br>इ | भ | स | म इ<br>स | <u>২</u><br>আয়<br>জন্ম | संग्रा<br>अन |  |
|--------|----------|-----|----|--------|--------------------|---|------------|------------------------|--|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------|-------------------------|--------------|--|
|--------|----------|-----|----|--------|--------------------|---|------------|------------------------|--|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------|-------------------------|--------------|--|

# न ३ दिनीयरृथियी-नाग्ह मिध्यान्त्रि सामान्य आलाप

| रबाष साति नः इ.स.<br>१ २ ६ १० वि.स. १ |  | र र त स स संबंध र<br>२ त दे दे दे १ १ दे १<br>चयु हे स सि स अपि अर<br>अब का प्रम |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|

नीन चर पञ्चनान भन्नमान अस्पि एय गुनहान, एत्रा जीरममाना, छ पञ्चनीञ्चे, द्रम पान, चनारि मन्त्रात्रा, निरमादी, विस्तियादी, तसकाओ, व्य जाम, नार्न्यवेद, पनारि बमाय, निन्ति अन्यान, अमनस, दो देगण, दन्वेय काला-बालभारनेनमा, भारेन मन्त्रिमा बाउनेनमा। भरिनिद्वया अभवनिद्विया, विच्छत्त, गन्त्रिमी, आहारिनो, सामास्त्रनमा होते अनावास्त्रका स ।

मांग चव अपञ्चमाण भणमान आस्य एय गुणहाण, एओ जीवनमासी, छ अपरनमीओ, सम् पान, चमारि मण्या, विरवगरी, पानिदेवजादी, तमकाओ, वे जीत, णपुमयबेद, पद्यारि वमाय, दो अल्यान, असत्रम, दो दसण, दल्वेण काउ गुक्क लेम्याओ, भारण महिनमा काउतेम्माः भरमिदिया अभरमिदिया, मिन्छण, साल्याणी,

उन्हीं द्विनोय गृतियो नात विष्यारिष्ट नारकों वर्षान्तकालसव भी आलाप कहने पर—यक विष्यारिष्ट गुणम्यान, एक संती प्रयाज श्रीयरामास छही प्रयाजिया, वृत्तों प्राण बारों शक्षाप नरकानि, प्रयोद्धिकाति, प्रवक्षाय, बारों मनीयोग, बारों यक्षत याग भीर विकाय विशे वो योग, मनुंतकयोद धारों क्याय, नीतों अञ्चान, असयक क्यु भीर भवान ये दे। काँन, द्रध्यसे कालाकालामास कृष्णलेख्या, आयसे मध्यम कायोज स्ट्या। अस्पतिद्विक अभ्रणिनिद्धिक, विष्याप, संक्षिक, आहारक, साकाराययोगी आर भनाकारीययोगी होन है।

उन्हों दिनीयन्धिर्यानम् विष्यादिष्ट् नारकोकः भयवायकालसक्यी आलाय कहने पर----कः विष्यादि प्रयुक्तमः, यकः तस्त्री भयवानः कीयसमासः छहः अवयोतिया। सन् नाणः कारं, मेन्नपं नरकाने पर्वोद्वित्राति त्रस्त्रात्रः विविधिकतिशकाययोगः और कामणकाययोगः छे द येगः नर्युक्तस्य वार्षः कमायः द्वाभावा आस्त्रसः वर्षः भीर सम्बद्धः ये दा दन्तनः द्रष्योव कणानः आर नुक्रलेदयायः आयस स्थयमः कामोसलेदयाः अस्य

### मे । दिनीयपृथियी-नारक मिथ्याटीए पेयान्त भालाप



आहारिणो अणाहारिणो, सामारपञ्जना होति अणागारुपञ्जना पा

सामलसम्माइड्रीण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रो जीउममाना, छ पज्जचीत्रो, दम पाण, ज्वारि सण्यात्रो, णिरयगदी, पांचिदयजादी, तमकात्रो, वर जोग, गरुसपत्रेद, च्वारि कमाय, तिण्यि अण्याण, असजम, दो दशण, ज्वेष कालाकालाभाष्टलस्म, भारेण मन्त्रिम-काउलेस्मा, भत्रमिद्धिया, मामणमम्मत, छण्यिणे, आहारिणो, सामाहरज्जा होति अणामाहरज्जा ना ।

मिञ्चिक, अभायक्षिद्धिकः मिन्यात्व, सक्रिकः, आहारकः, अनाहारकः, सःकारोपयोगा और सनाकारोपयोगी होने हैं।

हितांय-पृथियो तत सामादनसम्परहृष्टि नारमाँ ने आलाप कहने पर-पक स मादन गुन म्यान, पक सम्री पर्यान्त की समापत, एकाँ पर्यान्तिता, द्वा प्राण, सार्ग समाप, नरकाति, पन जिल्लाने, पन जिल्लाने, पन जिल्लाने, पन प्राण, नार्ग सामाप, नार्ग स्वन्यता, जीर सहकाय, चारों मनोयोग, चारों स्वन्योग और सिविधिक यथाग ये ना योग, नु सिक्षेय, चारों क्याय, तीर्ना अम्रान, अस्यम, चानु और अवायु ये दे दर्गत, प्राण कारावालमास कृष्णिर्या, मायसे प्रथम कार्यानलेखा, मायभिविक, मासावनसम्बर्ग सिक्षिक, माहार्य, मायस्वीयी और अनावारीययोगी होते है।

# विर्तायश्चियी-नारक मिथ्यादृष्टि अपयोप्त आहाप

| दें बी प्रस्ति ।<br>११६८ ४ ४  <br>पित्री ह | द का यी.<br>१११२<br>पेरे प्रमुई नि | 1014 2 1 | 44 4 2 2 3 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 | म म महि<br>२ १ १<br>म मि ग | भारा हिंद<br>भारी हिंदी |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                            | 1                                  |          | मा १                                             |                            |                         |

### ५६ डिनीवर्शवरी-नारत मासादनसम्यागिष्ठ भाराप

| 1 2 4 F | त्रदश्या वस्त्र<br>दर्गाः । | ा सद्द स्मा<br>। १ वे द्रश्रे | नीत । था र |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1:      | Tree P                      | बाबय च्यु इ.स.<br>अनुसार हि   |            |
| }       | • 1                         | 41                            | l          |

2. 2 7

मम्मामिन्छाः हीणं भण्णमाणे अध्य एव गुणहाण, एओ जीवसमासो, छ पज भीत्रो, दम पाण, चत्तारि सण्णात्रो, णिरयगदी, पर्चिदियजादी, तमकात्रो, णव जीग, णर्मपवेद, चनारि रमाप, तिथ्यि णाणाणि तीहि अण्णाणेहिं मिस्माणि, अमजम, दो दगण, द्वेण बालाबालामामलेस्या, भावेण मन्त्रिमा बाउलेस्साः भवमिद्विया, मम्मामिन्छन, सन्निनो, आहारिनो, सागरुगजुत्ता होति अनागारुगजुत्ता वा ।

असजदराम्मादद्वीण भण्गमाणे अतिथ एच गुणद्वाण, एओ जीवतमाती, छ पज्ननीत्रो दम पाण, चनारि मण्याओ, णिरयगदी, पश्चिदियजादी, तमकाओ, णव जाय, गाउमपवेर, चनारि बमाय, तिण्णि णाण, असत्तम, तिण्णि दशण, दब्बेण बालाहालाभागलेस्या, भावेण मज्ज्ञिमा बाउलेस्या, भविभिद्धया, गाह्यसम्मचेण विणा दो

क्रिकेष पश्चिमी गत सम्बन्धियादाप्ट नारशंक भाराप कहूने पर-एक सम्बन्धियात्व गुणस्थान, यन सन्नी पर्यान्त जीवसमास, छहाँ पयान्तिया, नुसाँ माण, चारों संनायं, नरकार्ति, धर्ने द्विधकाति, क्रमकाय, धारों मनोयोग, चारों मधनयोग और वैकिधिककाय योग ये ना ये न, मधुमवयेद चारी वयाय, सीनी अज्ञानमिधित आदिके तीन ज्ञान, असयम. चम् आर अवस् ये दो दर्शन, इच्यसे वाल वारामास छण्णतेस्या, भाषसे मध्यम कापान हेदया. भव्यसिद्धिक, सम्याभिष्याय, संदिक, भाद्वारक, साक्षारीपयोगी और भना कारोपयोगी हात है।

ania पश्चित्रां नाम अस्त्रयतसम्प्रदाष्टि मारकाँके भागाप कहने पर-एक अधिरत मध्याद्वरि गुणस्थान यन सभी पर्याप्त जीवसमास, छही पर्याप्तिया, दशों प्राण, चार्से सद्राप अरक्याति पचेद्रियज्ञाति, असकाय, खारी मनोयोग खारी पचनयोग और विक्रि विक्कावयोग ये ना योग नयुमक्येद चाराँ क्याय आदि तान मान असयम आदिके नान दशन द्रव्यस काराकालाभास कृष्णले या भागसे मध्यम कापे नलेदया भव्यसिद्धिक

हिमाय । थियी-नारक सध्यपिमध्याराष्ट्रि आलाप

सम्मन, सन्निना, जाहारिना, मामार रहुना होति अजागार रहुना रा ।

एवं विदेय पुरुषि वारि जार सनम पुरुषि नि नद्गुर गुणहाणाणमानाव

वत्तच्यो । णारि विसेमी तियाण णारण इत्याण मञ्जे उत्तरिम भट्टम् इत्याम् उक्तम्मिण भाउलेस्मा भगदि । हेट्टिमण धारमे इरण रेशिनि चीतालमस्सम्मिया साउनेस्मा समिनि जहण्णिया णीललेम्मा । पुरा ? जहण्णुक्तस्म गील-काउनेम्माण मन मागगत्रम काल-णिदेसादो । तेण तिरेष पुढरील उपग्रिमिया जाउनेम्मा नर्गलाया मीललम्मा न वत्तव्या। चउरथीए पुढरीए मिटेशमा णीक्तेम्मा। पनर्माए पुररीए चउन्स्मारिम इत्याल उक्कस्तिया णीललेस्मा चेत्र भति । पत्रण उक्कस्मिया णीरलेस्मा नहण्या किण समा च भगदि । कुरे १ जहण्यासम्य किल लेकिन्याल मालग्य मालग्रम कार लिसार। क्षायिकसम्बन्धके जिना औपदामिक और क्षायोगदामिक ये दो सम्यक्त महिक आगान माकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाते हैं। रसीयकार नृतीय पृथिवासे लेकर मानवीं पृथिवी तक नारकियोंमे चारी गुणस्वानीके

आलाप कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तृतीय पृत्रिमीके नी इन्नक बिलों मेंसे ऊपरके आठ १ इक विलों में उत्हार कापीत रेहवा होती है और गाँवें के गाँव स्टार्क बिल्में कितने ही नारकी जीवोंके उत्दृष्ट कार्पानलेह्या होती है, तथा किनने ही नारकेंक जघन्य नीटटेस्या होती हे, पर्योकि, जघाय नीटिन्स्या और उत्टप्ट कापीतटेस्याकी मान

मागरीपम स्थितिका आगममें निदेश है। भनपत्र तीसरी पृथितीके नीर्ने राजक बिटमें हा उत्हर कापोत और जधन्य नील्टेस्या यन सकती है। इमप्रकार नृताय पृथितीम अल् कारोतरेक्या थोर जघाय नीलेरेक्या कहना चाहिए। चौथी पृथियीम मध्यम नालेरेखा है। पाववां पृथिवीं के पाव इद्रक बिलोंमसे ऊपरके बार इद्रक निलोंमें उत्रुष्ट नीलले या हा है ओर पाचेंचे इन्द्रक बिरमें उत्हृष्ट नील्टेश्या तम जब व क्लालेश्या ह, क्याँकि, अप्र

| रूपालेश्या और उत                     | EV नी रेटेरपाका आगममें सब्रह सागरप्रमाण कालका निर्देश किया                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                    |                                                                                                                                                    |
| न ५८                                 | डितीयप्रथियी-नारक असयतसम्यग्निष्टे आलाप                                                                                                            |
| गुजी प प्रास<br>१ १ ६ १०४<br>प्रतिसप | न देवा यो वेक हा सब ट हे मास नामि आ है ।<br>१९९६ प्रदेह हिरा दे है र<br>व पवे माम ४ अपि अप दह मा आवास नामि अपा<br>अपा अपा समाम अपा अपा अपा अपा अपा |

. :

\_ f

۲)، سر

-1

•

r

ابر مد ण्दाभा दा लम्माभे। पत्रम पुढवी वेरहयाव भगति। छुट्टीव पुढवीव वेरहयाव मजिल्लम विष्टत्रेसमा भगदि । सत्तमीव पुढवीव वेरहयाव उपरक्षियया रिष्ट्लेम्सा भगदि ।

निर्देशराण में प्रतिवास में प्रतिवास प्रतिवास में स्वित तिरिक्सा परि दिपिनिरेक्स प्रिटियनिरिक्सवज्ञना प्रिटियनिरिक्स नाणियों प्रिटियनिरिक्स अपज्ञना पेरि। तस्य निरिक्सण भणमाणे अपि पर गुणहानाणि, रोहम जीवनमाना, छ पज्ञनीओं छ प्रवज्ञनीओं पर पज्जनीओं पर अपज्ञनीओं चनारि प्रज्ञनीओं चनारि अवज्ञनीओं, हम पाण मन पाण यर पाण मन पाण अहु पाण छ याण मन पाण पव पाग छ पाण चनारि पाण चनारि पाण निष्य पाण, चनारि मणाओं, निरिक्सनदी, गर्दिपजाटि आर्द्रा पर जाटियों, पुद्रिकायादी छनाय, गगराह जोग, तिष्नि वद, चनारि कसाय, छ माल, हा मजस्, निष्न हसार, हवा मार्बाह छ लेसा, भवनिद्विषा अनामिहिया, छ मस्मनाणि सार्थियों अनाष्णियों, आहारियों अणावारियों, मागाह

गंवा है। अनयप पाबधी पृथियांने पात्रयें राष्ट्रक विनमें हो उत्तर्थ नारनेदमा ओर जयन्य रेप्पार्ट्या कन सनती है। हमावनर ये दोनों हा नेदयार्थ पावर्यी पृथियति नारको आसीरे होनों हैं। एटी पृथियारे नारकोंने अध्यक्ष कृष्णतेत्या होनों है। सारायी पृथियाने सारकोंने उत्तर हम्पार्ट्या होनों है।

#### इसमहार नरहगतिके भाराप समाप्त हुए।

भव निर्मेचगतिके भालगांको कहते हैं। तिर्मेच पाय प्रकारके हाते ह, १ तिर्मेच, " पर्वोद्ध्य तिर्मेच, १ वर्षोद्ध्य प्रचारक तिर्मेच १ वर्षोद्ध्य प्रचारक तिर्मेच १ वर्षोद्ध्य प्रचारक तिर्मेच १ वर्षोद्ध्य प्रचारक तिर्मेच १ वर्षोद्ध्य भागव वहते पर-भारिक पाय प्रवार्ध्य विद्यार्थ भागव प्रचारक । समझे भीर विक्रमध्यों के पाय प्रवार्ध्य प्रचार्ध्य प्रचारक प्र

मिन्ती अमञ्ज्ञिणो, जाहारिणो अणाहारिणो, मागाम्बद्धता हाति अणागाम्बद्धता व । मपाँड तिरिक्स मिन्छ।इट्टीण भणामाणे अतिथ एय गुणहाण, नीर्म वीवनवाण,

छ पत्रवीत्रो छ अपलनीत्रो पत्र पन्तर्नात्रो पत्र अपलनीत्रो चर्चार पत्रकार चनारि अपलनीत्रो, दम पाग मत्त पाग गार पाग मत्त पाण अह पाग छ पान तर पान पच पान छ पान चनारि पाण चनारि पाण तिर्णि पाण, चनारि सन्तर,

तिरिक्यनर्था, एउद्विपजादि आदी पच आदीओ, पुढिविशायादी छक्काया, एगाग्र कर

िंगि बेर, चनारि कसाय, तिण्यि अण्याण, असत्तम, दो दसण, द्वा मार्गी ह

ममाबिकः महारक अनाहारक, माकारीपयोगी और अनाकारीपयामी होते हैं। मद निर्देश मिर्प्यादाप्र जीवाँके सामा य भालाप कहते पर--एक मिर्प्यारप्रि गुजना

बीहरी बीचमताम, मंत्री पचेदियोंके एडी प्रयानिया छहीं मप्रयोगियाः ममेत्री पन रूपे भैन विकास ने पास प्रवासियां, पास अपूर्वासिया पही द्रियों हे बार प्रवासियां का अवर्गात्राच्याः संबीत्यवेदियोंके दश प्राप्त और सात प्राप्त, असबी पमेदियोंके में वर्ष र्थन सन्त प्राच अनुनिद्धियोंने आठ प्राच भीर छह प्राच, त्राद्धियोंने सात प्राच भी र्थंब झाए, डॉ. इपॉडे छड मार भीर चार भाग, यहेन्डियोंके चार माग भीर तन वर्ष बरूप कर्णन और अपयोज अवस्थान होते हैं। बारों सजार, तिर्ववाति, यह दिव क्रांत मारि पांची प्रातिया पृथियाँकाय माति छहा काय, खारी मनायोग, खारी प्रवत्ता 

कारी बक्ता मनी अवान समयम सह भीर अवस् ये दो दर्शन, द्रार्प भीर मन्त्रे \* 17 सम्मन्य निर्वेशोह अववीक आराप

व के बाबिश कि बिकास सेवाद । से साम सर्वाश

| 14 4 4<br># | ίξ.<br>, , | ; | ء<br>ڊ | - | •     | € 1<br>≈ 7 |   | - | 3                              | ,<br># | 3<br>71 | ₹<br>€ ₹ | 41       | 1 | 3 | र<br>दि     | 4<br>4<br>4<br>7 | 4 7<br>4 7<br>44' | 4<br>4 f<br>4 f | - |
|-------------|------------|---|--------|---|-------|------------|---|---|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---|---|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---|
| **          |            | : |        |   | ,     |            | ĺ | 1 | स <sup>्</sup><br>: धः<br>; वः |        |         |          | H'<br>H' |   |   | स (<br>क्षा |                  | <br>              |                 |   |
|             |            |   | _      |   | <br>_ | ÷          | _ | _ |                                | _      | _       |          |          | _ |   |             |                  |                   |                 |   |

। सिरमार्शय जीवींद भाराप

रम्माञ्जे, भरतिद्विया अभरतिद्विया, मिळन, मण्णिणे अमण्णिणे, जाहारियो अणाहारिका, सामान्यजना होति अणामान्यजना वा ।

वैभि चर पज्ननाण भण्णमाणे अिर एय गुणहाण, यन जीरममाया, छ पज्ननीतो पर पज्रनीशे चनारि पज्रनीश हम याण णर पाण अह पाण यन पाण छप्पाण चनारि पाण, रानारि सण्णाता, विरित्तवारी, लडिन्यनारि जारी परा गरीजा, पुरित्तिवारी छाय, णर जोग, निष्णि देद, चनारि प्रमाय, निर्णि जन्माण, जगजम, रा हमण, दद्य भारीहे छ सम्माया भरामिष्टिया अमराविद्या विरुक्त विरुक्त

सिन्नामा असिन्नामा, आहारिमा सामारश्चना होति अनामारश्चना या ।
साम नेत्र अपरन्ताम अन्यसामे अधि एय समहान सन जीरमयामा ह

महीं संदयानं, भस्यसिद्धिकः, भसस्यसिद्धिकः, विश्वास्य, गीविकः, भगीवकः, भारतिकः अनाहत्तकः

सावारापयाती और अनावारापयाती होते हैं। उन्हें सामान्य निर्वेच मिण्यार्गण जीवाब चवान्यवान्यवर्धी मान्यव बद्दब वर न्यन्य सम्प्रार्गण सामान्य, वयान्यवेवची साम जीवासाय सर्वाव रहा चवान्त्रवी

तिथानि श्रीतानाति, त्यांनानिकार्य ताता जायसमाय नामक एटा क्यांनावी क्यांने मिर्ग विश्व ज्यांना पान व्यक्तिया वर्णकाया मा वर्णकार्य मान वर्णानिकार माने क्यांना क्यांने माने माने माने क्यांना क्यांने माने माने क्यांने क्यांन

उन्हों साम्रास्य भागम विश्वासीए जीवार अववाराजस्वन्यः आणाव रहत वर यह विश्वासी मुजान्यांन भवया नानेक्न्यः सामा जीवसमास सहार ६ हः अवस्य कर

स्रामा य त्रियम मिथ्याराष्ट्र आयान प्रयान भाराद

अवज्नतीओ पच अवज्ञतीओ चचारि अवज्जतीओ, सन पाण सन पाण छप्पाण पन पाण चचारि पाण तिप्णि पाण, चनारि मच्णा, तिरिक्यमही, एडदियजाहि आदी पन जारीओ, पुरविकायादी उद्याय, ने जोग, तिप्णि नेट, चनारि कमाय, दें। अणाण अमनम, दें। दमण, दच्चेण काट सुक्तरुष्ट्मा, भागण हिण्ड णील-वाउलेमाआ भरमिद्धिया अभरमिद्धिया, मिन्छत्त, मण्णिणो अम्ण्णिणो, आहारिणो अणाहारिण, सामारमञ्जा हाति अणासारमञ्जा मां।

निरिक्स सामणसम्मादद्वीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दो जीवनमामा, ए पक्चर्याजो छ जपञ्ज्ञचीजो, दम पाण सच पाण, चचारि सण्या, निरिक्समर, पर्गिटियचाटी, समकाजो, एमारह जोग, निरिक्ष बेट, चचारि समाय, निर्णि अण्याण

अनर्जा और विकण्ययाने पाय अपर्यान्तिया क्वेन्त्रियाने या अपयान्तिया, मणा मान आव, असनाने मान प्राच, जानित्रिय जायाने छह प्राच, ब्रांत्रिय जीगाने पात्र प्राच, ब्रांत्रिय जीगाने पात्र प्राच, ब्रांत्रिय जीगाने पात्र प्राच, ब्रांत्रिय जीगाने पात्र प्राच जीनित्र जीनित्र प्राच कार्य प्राच स्थान, विवेत्र प्राच प्राच प्राच प्राच प्राच प्राच कार्य प्राच प्राच प्राच कार्य प्राच प्

साराज निर्देश सामाहासम्बर्गण औषाने थोवानाप करत पर-पक्त सामार्थ गुरुरणन सशास्त्रवाल आर संगी स्वर्धाल य है। औरसमान, छहाँ वर्षालिया छों अपर्योत्त्रवा होते प्रसार, सात प्रापः नार्से सागर, निर्वचाति पार्वेद्विकाति, असमर्ग साते प्रतरण सामा स्वत्रवाम श्रीहारिकाययोग श्रीहारिका स्वाप्या और सावे-क्षाणे सामार्थ यात्र तांचे येह नार्स क्याय सीता क्षाम, अस्वस्त, वर्षेषण

### न ६३ - सम्मान्य निर्यय मि व्यान्ति भागान अपूर्यापन भागाप

| ; | ) 2°<br>3°7 | ۲<br>۲۶۰<br>۱ |   | • | 7 | ſ | • | r<br>(r<br>(r | 4 | ŧ | #1<br>F#<br>7 ध | सप<br>१<br>त्रम | र<br>४<br>४१ | त<br>इ.स.<br>इ.स. | म म<br>२ १<br>भ ॥<br>4 | 4 x x | 41 44 |
|---|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|-------|-------|
|   | 1           |               | : |   |   |   |   |               |   |   |                 |                 |              | मार्<br>√‴        | !                      |       |       |

ामत्तम, दो दसण, दघर भारोहि छ लेम्याओ, भरतिदिया, मारणसम्मन्त, मणिगणा, आहारिणी जणाहारिणी, सामाह्यज्ञता हानि जणासाह्यज्ञता रा ।

तेमि चेर प्यनाण मण्णमाणे अधि एय गुणहाण, एनो बीरममाना, छ पननीआ, उस पाण, चनारि मण्णा, निरिक्रागरी, परित्यनारी, तमरात्रा, एर जाग, निष्णि देद, चनारि क्साय, निर्णि अप्णाप, अभनम, दा स्मण, इस्य मोर्गेट उस्मा, भरमिदिया, मामणमम्मा, माण्गणा, आहागिणा, मायास्त्रजुना होति अना गारसञ्जा वा ।

भारतु ये दे। दर्गत द्वार भार आरम छन। वेदलाल प्रायामदिक सामाद्वमध्यक्त स्विद् सर्विद, साद्वारण असाद्वारण सादारीप्रवाणी वीर अवादारीप्रवाणी द्वान र ।

उन्हीं सामान्य निर्देष सामाद्रस्यस्यण्ये आवाद यदा नवाण्यद्वामा भागाप वहने यर—यव मामाद्रत् गुवायमान वव महायदाया श्रीणमान्य एटी प्रधानण वर्षो क्षण सारा महाया निर्धनमानि, पन्नेहियज्ञानि, समवाय, मारा रामाया गारी प्रमत्यात भाग भादाविवाययोग यंत्री योगा गीता यद सारा वराय गीता नवात भागाम नवाण्या भी भीद भागमु ये दो द्रिनी प्रथम और भागम स्त्रीणणार्थ स्थापाण्यात्रामाण्यात्रम

में १९ सामाप्य विशेष सामाद्वापमण हि आधारि सामान्य भागाय

ताम चेर अपरचनाण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, ए.शे जीरममाभे, व अपरजनीओ, सन पाण, चनारि सण्णाओ, तिरिस्पानी, पविदियनाटी, तनकाश व जोग, तिष्पि बेट, चनारि समाय, टो अप्णाण, अमजम, टो टमण, टटबेण राउसुका लेम्मा, भावेण रिष्ट णील राउलेम्मा, भाविष्टिया, सामणसम्मन, मिण्णो, यहाँगा अनाहागिणो, सामान्यन्ता हाति अणागास्यनुना र्या ।

निरिस्य मम्मामिन्छाइट्टीण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, गन्नो जीनमानः छ पञ्जनीत्रो, दम पाण, चतारि सच्लात्रो, निरिस्प्यादी, पनिन्यिज्ञानी, तमझान घर जोग, निर्णि बेट, चतारि रसाय, निर्णण णाण नीहि अप्लाणेहि किम्माणि असजम, दो दसना, दरुप मोपेडि छ लेम्सा, भरसिदिया, सम्मामि छत्त, मिल्लाण,

उन्हों मामाय विश्व मामाइनमम्परश्यि जीयाके अपयातकारमक्यी आगाः बहत पर—एक मामाइन मुणस्थाति यह सबी अपर्यात्न जीयममास एवः भएगीत्राते मान प्राप्त बारों संबार निर्वतमानि परित्रयज्ञाति, अमदाय, भोदारिकमिश्रवायमेन और बग्रमाक रचीन थेदा योग नीनों येद चारी क्याय, बुमति और बुश्नत येदी अवन समस्य बार् और अवश्येष देहे द्वीन प्रथमे बायात और गुक्त नेदया, मायसे हच्च नन और बग्नोन नेटनार्यः मायमिनिक मानाइनसम्यदस्य, स्वित्व आहारक प्रनाहार बरद्योग्यानेर्या भंदर सनावारययामा दोते दे।

सामान्य निर्मेस सम्बाधिष्याराष्ट्रि आयाते भाराप करते पर नाव सम्बाधिष्याराष्ट्र गुष्टरूप्तव वह सका त्यांन्य श्रीयसमास उप्ती पर्याण्या, दृशी शाण वारी सक्षण निर्मे वित्त दिविद्यापि समस्य सारी सनायोग, वारी यसत्योग भीर श्रीदानिकात्याप के श्री सप्त को बेर स्वास्ति स्वास्त्र कार्या स्वासी सिधित शादिक तात बात, अस्तर्य वर्ष अरु अवस्थु य का क्या दृष्ट्य भार सायस रहा कित्याचे, स्थानितिक सम्बाधिष्या व

स ६३ सञ्चन्य निर्वेत सामान्त्रमध्यान्ति भाषात अपूर्णात भाणाप

र इ. ए. प्रकार कर देश के सार प्रमास तीन भारी १ प्रकार है कर प्रदेश र रेड्ड इ. इ. इ. इ. प्रदेश में से से से की ए. इ. इ. इ. बर्ग में से की

#### बार्गाना, मामास्याचा होति अनामास्याचा वा ।

शिवरा त्रभवण्यासारहाण भाष्यमाणे अधि एय गुणहाण, हे जीवनसासा, ए दबलीआ ए अवदवर्गाओ, हम बाल भाष बाल, च्यारि सप्पा, निरिकासरी, शिविष्याणी, नववाआ, एगार जाम शिका बद, चलारि कमाय, निष्या लाल, भागम, निर्णय हम्य स्थानिक स्थान, निष्या साला स्थानिक स्थान, निष्या साला स्थानिक स्थानि

## महिद आशास बादाराययोगी आर अम्रावारीययामी हात है।

सामान्य निर्मेच अन्यनसरम्पर्शिक स्वीके सामान्य भागाव वहने पर—पद अधिक सम्वादिश मुलाध में, कहा च्यान्य भाग नाई भागवित्र य श्री आव्यास्त, उद्दी व्यवित्र में सीत सर्वेत्र मान्यास्त कार्य स्वाद्ध स्वीक्ष स्वीक्ष विद्यासि क्षेत्र प्रवित्र स्वाद 
### नंदर सामाप्त निर्मेश सध्यमिक्य प्रशिक्ष भागापा है अंद बात का कहा सहस स्मास असे असे ब र द र द द र स स स स अप साध समय स भा अस

| <b>स्</b> ६६ | मामान्य | (मयच | भसयम्बस्यग्रागी | आयॉङ | सामा प | भारा |
|--------------|---------|------|-----------------|------|--------|------|
|              |         |      |                 |      |        |      |

अन्यास्त्रस्य वा ।

र्नोन चेत्र पत्रनाम भागमाने अधि एय गुजहाज, एको जीतमण्य प्रकाशी, दम पान, चनाति भागाभी, निर्मित्रमधी, प्रतिदेवनाती, तमकाभाः विता निति वेद, चनाति समाय, निति पान, असनमः निति देस दम दाव प्रविक्ति समायो भागीमानुसा है

र्रेस चेद परचनार भाजमारे अधि एक मुगद्राण, एओ वीर्गमारः अरमर्गाओं सम पार जनारि मात्राः निरिम्सम्ही, प्रितियवारी, नार्गाः केत द्वारे चार्ति समारः निल्य पाण, असवम, निल्य द्वार द्वार हे दुरस्टिकाः, स्रोदेश वहन्तिया कार्येष्टमाः, भरमिद्धियाः उरममस्मारेग रिर्ण

हरू स्वान्ध्य विश्व अस्तित्रसस्य १८ अस्यात अस्य दिवस्य स्थाप । १९ १६ व्याप्त स्थाप्त स्थाप । १९ १६ व्याप्त स्थापत स्थाप । १९ १६ व्याप्त स्थापत स्थाप । १९ १६ व्याप्त स्थापत स्थापत स्थापत । १९ १६ व्याप्त स्थापत स्थापत स्थापत ।

स्चान्य अ व अवन्यसद्धार ७ अप्ति स्वापाल साराप

2, 2 7 सन पुरूरमाणयोगहारे गदि आला रसमाण 186 सम्मत्त । मणुम्मा पुरुवरद्ध तिरिवरायुगा पच्छा सम्मत्त धत्तण दसणमोहणीय स्विव सहयसम्माहद्वी होत्व असरोजन नम्मायुगेस तिरिक्तेम उपपत्नति व अष्णाच, तव भोगभृमि तिरिक्सेसुप्यजनमाण पिक्सऊर्ग असनदमम्माइहि अपजननहाले सहयसम्मन लम्मादि । तत्थ उपपनमाण-कदरमणिजन परच वरणसम्मन लम्मारे । एव तिरिस्प असत्तरसम्माइद्विम्न अवज्वनस्राते दो सम्मत्ताणि हत्रति । मण्णिणो, आहारिणे। अणा हारियो, सामास्त्रज्ञुना होनि अणामास्त्रज्ञुना या ै। विग्विय-सप्तरास्त पर्याण भण्णमाण अधि एय गुणहाण, एत्रो जीवसमासा, छ पत्रचाओ, दम पाण, चत्तारि मण्णा, तिरिक्समर्गी, पर्चिटियचाटी, तमकाओ, एव जीग, निष्णि वेद. चनारि कमाय, निष्णि णाण, सनमामनमो, निष्णि दमण, दब्वेप प्याच दा सम्ययस्योंके होनेका यह कारण दे कि जिल मनुष्यांन सम्यक्तान हानेके पहले निर्वेच आयुक्ते बाध लिया है ये पीछ सम्यक्त्यका प्रदण कर आर द्वानमोद्दनायका क्रयण बरके शायिकसम्यादाणे होकर असल्यात पर्यका भागुयाल भोगभूमिक तिथेकामें हा उत्पन्न होते हैं अन्यत्र नदा। इस वारण भीगभूमिके तिर्थेचीमें उपस होनवाले आयींका अवस्थान असयतसम्प्रमाष्ट्रिके अपयापकारमें शायिकसम्प्रकृत पाया जाता है। आह उन्हीं भीतभामिके

निर्धिम उत्पर होनवारे आधों के हमर प्येद्दवनी अपेसा पेदनसम्बन्ध भी पाता आमा है। हमजार मिर्च अस्वमास्यारि आधार अपवाजनाम हा सम्बन्ध हान है। सम्बन्ध भागापन भागे सिज्जन अस्वमास्यारि आधार अपवाजनाम हा सम्बन्ध हान है। सम्बन्ध भागापन भागे सिज्जन आहारिक सामाय किन्न स्वाचान अपवाजनाम होते हैं।

सामाय निर्मन स्वाचानम्य आधारे भागाप नहत पर—वन द्वादित गुज्जन हैं स्वाचित आवस्य सामाय सिज्जन स्वाचान स्वचान स्वाचान स्वाचान स्वचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वचान स्

पर नवा प्रयान आवस्तार छट्टा प्रयानिया हुए। आज वारा सहार निरुक्तान प्रिम्टियानि, प्रसाद प्रयान प्रमादिक स्वान प्रमादिक स्वान प्रयान प्रमादिक स्वान स्वयास्थ्य आहिं तत हुएन स्वयास्थ्य आहिं तत हुएन स्वयास्थ्य आहिं तत हुएन स्वयास्थ्य आहें तत हुएन स्वयास्थ्य आहें तत हुएन स्वयास्थ्य आहें तत हुएन स्वयास्थ्य स्वयास्थ्य आहें तत हुएन स्वयास्थ्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्थ्य स्वयास्य स्य स्वयास्य स

मैं ७१ शामान्य निथम भगवतसम्बन्धि आयों के अवर्धाण आलाप "भी पुसुन हुए वृक्ष सामान्य दुसुन सम्बन्ध

छ लेस्माओ, भारेण तेउ पम्म सुरुक्तलेस्माओ, भर्रासिद्विया, राइयमम्मेचण शिषा र सम्मत । केण वार्णण ? तिरिस्य-भजदामजदा दमणमीहणीय रम्म ण स्पेति, त्र निर्णाणमभाराने । मणुस्मा पुट्य रद्ध तिरिक्यायुमा राइयमम्माइद्विणो कम्मभूमीतु व उपज्जिति रित्तु भौगभूमीतु । भौगभूमीतुष्पण्णा ति ण सजमात्तनम पढिवज्निति, वर्ग तिरिक्य-भंजदासेजदद्वाणे साइयसम्मत्त णारिय । मण्णिणो, आहाण्णि, मागान्यद्वत्त होति अणागाहरज्ञत्ता वा ।

पिंचिटिय तिरिक्साण मण्णमाणे अस्यि पच गुणद्वाणाणि, चतारि वीर्यमाणाः पञ्जचीओ ठ अपञ्चचीओ पच पञ्जचीओ पच अपङ्चचीआ, दम पाण मत्त पाण प् पाण मत्त पाण, चतारि सण्णाओ, तिरिक्सगदी, पाँचिटियचादी, तमकाओ, एणाः

विना दा सम्यास्य द्वाते ह। आधिकसम्यास्त्रके नहीं द्वोनेका कारण यह द कि सरतावण तिर्वेच द्वीनमोहनीय कमका अपण नहा करते हैं, फ्योंकि, यहापा जिन अर्थान केवल थ श्रुतकेवलीका अभाग है। और पूर्वम तियच आयुक्ते बाघकर पीठ आधिकसम्याणि होतेण मतुष्य कमभूमियोंन उत्पन्न नहीं होते हैं। किनु भोगभूमियोंमें ही उत्पन्न होते हैं। पानु भा भूमियोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्वच सयमामयमको प्राप्त नहीं होते हैं, इसल्यि तिर्वचोंके सर्ण स्वयन गुणस्थानमें आधिकसम्यस्य नहीं होता है। सम्यक्त्य आलापके अयो सक्षिक, आहार साकारोपयायों और अनाकारोपयोगी होते हैं।

पचे दिय तिर्वचे सिमान्य आलाप कहते पर—आदि वे पाय गुणस्थात, सर्ग पर्या समी अपर्याप्त, असमी पर्याप्त और असमी अपर्याप्त ये चार जीवममान, सम्र वर्वे द्विष्ट छहाँ पर्याप्तिया, छहाँ अपर्याप्तिया, असमी पचे दियों के पाय पर्याप्तिया, पाय अपर्याप्ति समी पचे दियों के देशों प्राप्त, सात प्राप्त असमी पचे दियों के नी प्राप्त, सात प्राप्त, की सम्राप्त, निर्वचर्गन पचे दियमानि, यसकाय, बार्स मनीयोग, बार्स यनस्योग, भी रिककाययाग, भीदारिक मिश्रकाययोग और कामणकाययाग ये स्वारह योग; तार्नो वा

## मामा य निर्वेच संयनासयत जीवांके आराप

| , | खा.<br>१<br>ज | q<br>Ę | 5<br>10 | सं <sub>।</sub> स्<br>४ । | <br>_ | या<br>स ४<br>स ४ | - 1 | शा<br>३<br>मात<br>धत | सय<br>१<br>दश | <u>र</u><br>१<br>६ द<br>रिना | ड<br>इ ६<br>मा ६<br>मुम | म<br>१<br>म | स<br>र्थान<br>श्री | lt | e<br>arti | 3 |
|---|---------------|--------|---------|---------------------------|-------|------------------|-----|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----|-----------|---|
|   | _             |        |         |                           |       | થા ૧             | í   | ٠,<br>٦              |               |                              | 5"                      |             |                    | _  | !         | _ |

जोग, निष्णि नेद, चतारि कमाय, छ णाण, दा सत्रम, निष्णि दमान, द्य मोर्नाह छ त्तेम्याजा, भवमिद्धिया जभवमिद्धिया, छ सम्मन, साण्याणा जसिनाणा आहारिया अणाहारिणो, मागास्यज्ञना होति अणागार्यज्ञना वा ।

तेर्सि चय पत्रननाण भण्णमाणे अत्यि पच गुणहाणाणि, ना तीरममामा, छ पञ्चतीओ पत्र पञ्चतीत्रा, दम पाण णत्र पाण, चनारि मुण्या विरिक्तमरी, पत्रिय जारी, तसराओ, पर जोस, तिल्लि बेर्, चनारि बसाय, छ जाज, ना सदम, तिनि

चारों बचाय, तीनों भन्नान और शाहके तीन बान ये राष्ट्रकार असरम भार राजसाम

थे दी सबस आदिक तीन दर्गन, इच्या आर आवार एटा एटवाए अध्यान अक्षाच सिविष: छट्टों सम्ययत्य, सक्षित, असक्षितः आहारत, अनाहारतः साताराययागी अन धनावारीपयोगी होते हैं।

उन्हों पचे द्विय निर्धेचोंक पर्या नकार संबर्धा आराय बदन पर-आर्तक याब राज न्धान सम्मी प्रयापन शार असमी प्रयापन ये हा जापसमास समीह सार्ग प्रया नदी समेईहर पात्र प्रयाप्तियाः स्ट्रजीके हत्याँ प्राण श्रीर शस्त्रप्रके मा प्राण व्यामा समापे निर्वेणसनि प्रकार्तन जाति प्रमुक्षाय, जार्श मनायान, जारा यसमयान और आदारिक रायपान थ ना दान में में

यद, बारों क्याय, तीनों अल्लान और आहर्त तीन लान य एट लान अम्बयम आह बन्माटम

म ७३ पर्वा द्वय तिर्वेच जीवार सामान्य मानाप

एका इय नियक्त जीवाद चयाप्त आगण्य



पितिदेवितिस्तिर मिन्छाइट्टीण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, चत्तारि जीतममामा, छ पज्ञतीओ छ अपञ्जतीओ पच पज्जतीओ पच अपञ्जतीओ, दम पाण
मन पाण पत्र पाण मन पाण, चत्तारि सण्णा, विरिक्ष्मपादी पित्रिदेयनारी, तस्वराओ,
एगारह जोम, तिष्णि वेन, चत्तारि कमाम, तिष्णि अण्णाण, असज्जन, हो दसण,
क्य मोति छ हेस्मा, भत्रमिद्विया अभ्यमिद्विया, मिन्छन, सिण्णो अपिणणो,
आहारिणो अणाटिणो, मागाराज्ञना होति अणामाराज्ञना त्र'।

तेर्मि चत्र पडनताण भष्णमाणे अश्यि एय गुणहाण, दो जीतसमासा, छ पडनत्त्रीओ पत्र पञ्जतीओ, दस पाण पत्र पाण, चत्तारि मण्णा, तिरिक्समदी, पर्विटिपनादी, तमताओ, पत्र जोग, तिष्णि वेद, चत्तारि समाय, तिष्णि अष्णाण,

पथिदिय निर्धेन मिध्यादिष्टि जीयाके सामान्य आराप कहते पर—एक मिध्यादिष्टि प्राप्तमान, नामीन्यात तथा अपयाँन, असमा प्रयोत में आर अन्यमी अपयाँन से बार जीव मामान, सक्षक रहाँ प्रयानित्वा, रहाँ अपयोतियाः असमीके गान पर्यापित्रा पाय अपयोतियाः समाने स्वाके हरों मान, सान मानः असमीके नी मान, सान मानः सार्वे मानः, सान मानः सार्वे मानः, निर्वेच्याति, पर्याद्वयानि प्रस्तवात् पार्यो मानेयोग, गार्यो प्रवत्योग, आहारिक वार्यो क्षायाः, भीतो अद्याने मानेयां प्रयानियाः, स्वाक्षक स्वाव्याप्त स्वाव्य स्वाव्याप्त स

उन्हीं पचेन्ट्रिय निर्धय मिष्यारिक आरों ने प्यातगरम्बयार्थ आराप वहने पर—पन्न मिष्यारिष्ट गुणस्थान, महापर्यात्म आर अस्त्री पर्योत्त्य थे हो जीयसामान, सदाने पहाँ प्यातिश, अतमाने पान प्यातिया सतान दशों माण, असताने भी माण सार्य सतान निर्ध्याति, पदेन्द्रियाति, समाना, यार्थों मानोशाण गार्थे पननयोग आर आहारिक शयोग थे नी थोग सीती वेद आरों क्याप तार्यों अज्ञान, अस्त्रम, यशु आर अवस्त्र थे शो

न ७५ पचेटिय तिर्थेच मिध्याहिए जीवीं हे सामान्य आराप

| 19 | र<br>संप  |   |   | ٧ | ia<br>Tar | ;<br>E | 4 X        | 1 | Ţ | ষ্ ।<br>সুশাসন | ২<br>বয়ু<br>এব | द<br>भा | €ृश<br>६ म<br>- अ | ₹ |  |
|----|-----------|---|---|---|-----------|--------|------------|---|---|----------------|-----------------|---------|-------------------|---|--|
|    | अम प<br>अ | ų | ٠ |   |           |        | धार<br>कार |   | ĺ | ĺ              |                 |         | 1                 |   |  |
| l  |           |   |   |   | ١,        |        |            |   |   |                |                 |         | 1                 |   |  |

காறிர்கள் வாசிச் பாக்கி ப

असजम, दे। दमण, दब्न भानेहि उ लेम्पाओ, मनमिद्विया अभविमिद्विया, मिलन मण्णियो जमण्णियो, जाहारिणो, मागाम्बजुत्ता होति जणागास्यज्ञता वा ।

तेमि चेन अपञ्चलाण भष्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, हो जोत्रभामा, ह अपञ्चलीओ पन अपञ्चलीओ, मच पाग मन पाग, चलारि सण्णा, तिरिस्तगरी, पर्विटियजारी, तमरात्रो, ने जोग, तिष्णि नेट, चलारि कमाय, हो अण्णाण, अन्तर्व स्वत्य, हट्येण नात्र सुरुक्तेस्माओं, भार्तेण हिल्ह शील राटलेस्माओं, अस्तिरिण

जमर्राभिद्विया, मिन्छत्त, मिष्णिषो अमिष्णिषो, आहारिषो अषादारिषो, गागाराउत्त होति जणागारगत्त्वता रा । क्रान, इच्य श्रीर मार्गसे छन्। जेन्याण भाजासिद्धिक अभाजसिद्धिक मिष्णार, मार्थ

द्वार, २०० जार सान १९ १८ वर्गा से यासाहरू अस्यासाहरू । सर्वार, जार समित्रकः आहारक, सामाभेषयोगी और अनाकारोपयोगी होने ४। उत्तर परिचय निर्देश सिध्यात्रश्चित्रीरेरे अवशास्त्रात्रस्य सामाभित्रस्य करी पर्याप्त पर सिध्यारित मुक्त्यार, सनी अवशीत्र आर असती अवशास ये दा जीवसाम सार रही स्पर्यापिया, समुद्रित यात्र अवशात्रिया स्तादे सात प्रणा और अस्त्राहे सात प्रणा

र्म 55 पर्याट्टय निर्धेय मिध्यार्ग्य जीशाचे वर्यान्त आराप

| 1 | 7 | दी<br>२<br>२ व<br>४म<br>६ | ę | , | ď<br>ť | ↑<br>• | 5<br>,<br>91 | €ा<br>१<br>१म | म इ | ्व<br>३ | Æ<br>¥ | হা<br>3 | सय | ۲ | र<br>द ६<br>मा ६ | <b>म</b> | म<br>१<br>नि | साज , आ उ<br>२ १ १ १<br>म भाग वर्ष<br>नगा अना |
|---|---|---------------------------|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----|---------|--------|---------|----|---|------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|
|---|---|---------------------------|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----|---------|--------|---------|----|---|------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|

व अ एक दिय निर्यंच मिश्याद्य जायों के अपूर्याप्त आराप

|                                       | f e t ele p | माह्य समामा गा<br>१२ ८२२ १२<br>वर्ष पराच्या समिता<br>वर्ष मुद्रा वर्ष | NI - 8-  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 3 F 4 # 14  | उच्चेत्र इत्येषे निया<br>उच्चेत्र सुद्र अर्थ<br>भारे                  | 7 1 8 4° |

परिदियतिरिक्य मामणमम्माइद्दीण भष्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दे। जीव ममामा, छ पञ्चतीओ छ अपञ्चतीआ, दम पाण सच पाण, चतारि मण्या, तिरिक्य मरी, पर्विदियज्ञादी, ससराओ, एगारह जोग, तिणिग चेद, चतारि कमाय, तिण्यि अण्याण, अमचम, दो दसण, दच्य भोविं छ स्तरा, भयमिद्विया, सामणयम्मन, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाह्यजुत्ता होति अणागाहरुज्ञता वा ।

तेर्मि चेत्र पत्रचाण भण्यमाणे अस्थि एप गुणद्वाण, एजी जीत्रमामो, छ परचर्चाओ, टम पाण, घचारि मण्णा, तिरिस्प्यग्री, पर्चित्यगारी, तमकाओ, णत्र जोग, तिष्णि देह पचारि क्माय, तिष्णि अण्णाण, तमनम, दो दशण, टब्य मार्गर्ट

पवादिय निर्वेत सासाइतसम्पर्धाए जार्जों से सामाय आलाप बहते पर—एक साक्षा दत गुणस्थान सर्वो पर्वाता और सजा भपवात ये दो जीवसमास, छहाँ पर्वाताचा छहाँ भपवातियाः दहाँ प्रावता और सामाय सामाय स्वात्त तिर्वेचमति, प्रवदेषज्ञाति, प्रसाय वार्ते सामाय द्वारों प्रावतीय नार्ते वप्रवाता आहारिक सामाय नार्ते वप्रवाता कार्ते वप्रवाता आहारिक सामाय नार्ते वप्रवाता कीर्यात कार्यों वह वार्यों कार्या वे प्यात्त वीता तीर्ने वह वार्यों कार्या वे प्यात्त कीर्या कीर्यों कार्यों व्यात्त सामाद स्वात्त कार्यों कार्यों व्यात्त कार्यों क

उद्धा पचे द्विय तिर्धेय सामादनसम्बन्धि आंधों पेयामहालस्वाधा आराप हरने पर—पक सामादन गुणकान, एक सत्री वर्षान्य आवसमास, छढों प्यान्तिया, दार्गो प्राल पारों सजाप निर्धेवनानि परेट्रियजानि धनकाय चारों मनोयोग, चारों यजनवीन और भीकृत्विकाययोग ये नो योग तीनों येद, चारों क्याय तानों अग्रान असवम वस्तु

म ३९ प्रमेदिय तिर्यन सासाइनसम्पर्गाष्ट जीवींके मामान्य भाराप

गर्भी प्रशास गांड वा या विक सा तर्या देते सा न तरि अपी व रिकेट (१) है। राज्य दे के देव दे दे के विक सा अप पा ति पान सर्थ इस पान सर्य इस पान सर्थ इस पान सर्य इस पान सर्य इस पान सर्य इस पान स्र स्व इस पान स्व अमजम, दे। दमण, दञ्य भार्नेहि छ रेम्पाओ, मर्गमिद्विया अभन्मिद्विया, मिळण मण्जिजो असण्जिजो, जाहारिजो, मागाम्यज्ञना होनि जजागाम्यज्ञना रा

तेसि चेत्र अपञ्चनाण भण्यमाणे अस्य एय गुणहाण, हो बांत्रभामा, ह अपञ्चनीओ पच अपञ्चनीत्रो, मन पाग मन पाण, चनारि मण्णा, निरिम्नगरी, पाँचिद्यजादी, तमराओ, ते बाम, निष्णि तट, चनारि ममाय, टा अण्णाण, अमन्दर, टेर दमण, दब्बेण राउ सुरस्लेस्माओ, मात्रेण रिण्ड णीट राउलेस्माओ, भानित्रिण अभारतिद्विप, मिच्छन, मण्णिणो अमण्णिणो, आन्तरिणो अणादिग्णो, मापान्त्रतुना होति अणागारत्वन्ता ना ।

..... दर्शन, इच्य ओर भाउने छुटें रेड्याण, भायमिदिङ, ाभूयमिदिङ मियात, मीर अमुनिङ, आहारङ, सारागेषयोगी अर अनुकारोपयागी दुने र !

उद्या पंचीद्रिय निर्मेच सि यात्रष्टि जीतोंने अपवातशात्मय यो अत्रण नहत पर— एक सिच्यात्रिष्ट गुण्य-प्रान, सजी अपवीत्त्र आर असमजी अपवाति ये हे जीवसमास समर्थ उत्तें अपवातिया, असमोने पान जप्यात्त्रिया समाने सात्र प्रान्त मात्र का अस्योत्त्र स्वाप्त 
म ७३ पचेडिय तिर्धेच मिध्यावृष्टि जीगीके पर्याप्त आराप

| ग <u>डा प श</u><br>२ २ ६ १०<br>च न प •<br>अस<br>प | 1 1 1 1 | या विकक्षासय<br>१ ३४३ १<br>म ४   यहा अव<br>ब ४ | 3 4 7 3 1 2 | सबि , आ   है<br>२ |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|

न ७८ पत्रेडिय निर्यत्र मिथ्याहाष्ट्र जीवाँके अपर्योपन आराप

| तू । जा प मा । संस | इ इ  यो  द | क हा <u>मय</u> | 2 2 2 2 1 | महि । आ व द |
|--------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| १२६७ ४३            | १ १ २  ३   | इ.स. १         |           | २ २ २       |
| विसे अर्थ ७ । त    | अगिम्      | इ.स. १४        |           | स आग हाडा   |
| अर्थ ५ ।           | इहाम       | इ.स. १४        |           | अमं अना धना |

पिंचिद्वयतिरिस्स सम्मामिच्छाइहोण भणमाणे अघि एय गुलहान, एखे. जीउममासो, छ पज्वनीओ, दम पाण, चनारि मणा, निरिक्रस्पनि, पविदिवज्ञाई। तपराओ, णर जीया, निष्णि नेन्न, चनारि श्वसाय, निष्णि णाणाणि तीहि अालादि मिस्साणि, अमुनसी, हो दमण, दच्य भोरीहें छ हेन्माओ, मामिहिया, मम्मामिन्छन, मिष्णणो, आहारिणो, मासाहबज्ञना होति अनामाहबज्जन रा ।

पचिदियतिरिक्सः अमनद्रममादृष्टीणं भष्णमाण आधि एय गुणराण, हो जीव समामा, छ पञ्जवीञी छ अपन्वाजी, दम पाण मन पाण, घत्तारि मण्णा, निरिक्स गरी, प्रविदियनादी, तसराजी, ध्यारह जोग, निर्णि वर्ष्ट चतारि क्याय, निर्णि णाण, असनम्, विण्णि दमण, दच्य मार्गिह छ लम्माजी, भरमिदिया, निर्णि सम्मन

पवेद्वित निर्देव मध्यभिष्यादि आयों भागप बहने पर-पब मध्यभिष्यादि गुणन्यान, एक मधी-पयान आयसमान छहाँ प्रयामित न्यों मण, बारों महाद, निर्देव गिन, पवेदि द्वानीन, इसकाय बारों महोशीन, बारों धननयोग भीन भीति किसार के महोशीन, बारों धननयोग भीति के भीति किसार के मधी के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्

वर्षाद्रिय निर्धय अस्वतस्त्रप्रयाणि आवाबे सामा सामाण बहुन वा—तक अविष्ठन सम्बागि गुणस्थान सजा-वर्षात और सजा अववात ये हा आवसमाम गरों चणा तण एवं अववात्त्रया, हुगों माण, सात प्राच्या चारों सजारी निर्धयमीन प्रयोग्ध्यमित का वार, सारों मनोदीत, पारों यचनयोग, श्रीहारिववायणा औहारिकायध्यकण्या अन्व कामाणवायाया दे स्वाद्य होगा नाहीं येतु, सारों बणाव आदिवे तात कात अवस्य आदिवे मीन दुर्गन द्वारा और सावार एवं निरमाय आपारिकाय भीणावक क्षणिक

त ८२ थविजय तिर्यय सम्यग्निभ्यादीय जीवाके भाराय

रिवार प्राप्त का दा के का तर के रूप र १९६४ ९६९ ९३४ ११४४ १४६९ व्यक्ति त्रकार का का का का का का का १ ४४ १४६ छ तेम्माओ, भर्गमिद्या, मामणसम्मच, मण्णिणो, आहारिणो मागास्वतुका तेर अभागास्वतुका वा ।

नेमि चेर अपन्तनाम मण्णमाणे अस्ति एय गुणहाण, एवो जीवनमाण है अपहजनीतो, मन पाण, चनारि सण्णारो, निरिस्मान्दी, पिनित्यमारी, तनहाभ र जाम नित्ति केर, चनारि कमार, हो अण्याण, अमजम, हो दमण, दुर्लेण साउनुसा किमारी, भारण दिल्लेण काउनुसाथों, भारणिदिया, सामण्यम्मन मिन्न अलिले काउनेस्मायों, भारणिदिया, सामण्यम्मन मिन्न अलिले कार्याग्यों जाहारियों सामार्यम्चन होति अणासार्यमुना रा

भर भवन् ये दा दर्शन, उच्च भीर भारते छहाँ ले त्याव, भ्रायमितिक, मामारामाण्डा सर्वक, भारतक साहारेरायोगी भीर भारतायेषयोगी दान दे।

बारी प्रशन्ति निर्शेष मामानुनसम्बारिण आयावे अपर्यातशाणमा आप्राहर्ते पर—एक मामानुन गुण्डणान, एक नीवी अपर्यात जीवनमान, एसे अपर्यात नी ना अन्य सार्थे श्रेडणान, विश्वमान, एसे अपर्यात जीवनमान, को बारिसमित्रवायाल जे कर्में क्ष्यमां, विश्वमान, प्रयोद्धियाली, प्रमाय, जीवित विश्वमान, अने क्ष्यान, अ

करों सर्वेट्य निर्वेच सम्माननसम्प्राप्ति भौषोक्त भगवाला भाणाप दास्त करा कर्न क्रास्त स्वास्त स्वास स्वीत वी १९६१ र १९८१ र १९११ र १ १९७० च्या प्रमान स्वीत स्वास स्वीत स्वास स्वीत स्वास स्वीत तेमि चेर अपज्ञचाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, ए.ते जीराममामो, छ अपज्ञचीओ, सच पाणा, चचारि मण्या, तिरिस्तामो, पारिस्यचादी, तपराजो, दो जाग, पुरिसोद, चचारि स्वाय, तिथित णाण, अमजम, तिथित दमण, दस्त्रेण काड गुक्तिलेमा, भारेण जहण्यिया काडलेम्या, भारीसिद्या, उरमाममम्बरेण निणा दो सम्मन, सिथ्यणो, आहारिणो ज्याहारिणो, मासाहरजुना हानि अणातास्यज्ञचा वा ।

पिंतियितिरिक्रा-सन्तामनदाण भणामाणे अस्य एय सुणदाण, एजी बीत-समायो, छ पन्ननीओ दम पाण, चनारि मणाआ, निर्मिपसादी, पिंतियदादी, नगराओ, णर बाग, निर्णि बेद, चनारि कमाय, निर्णि णाण, शनमामनमो, निर्णि दक्षण, दन्येण छ छेस्सा, भागेण नेउ पम्म सुन्त्रन्तेस्नाआ, भनसिद्विया, गारवमम्मनण

उदी पंचे कि विर्वेच अन्यतमध्याराण जीयों के ध्ययातकारम्बर धी मान्यत बदने पर—पक अवित्तमध्यस्त कृष्णास्त्राम, यह मजी अय्यों ने जीयसमाम, एटी अप्यामिन सान आप जारा संज्ञार विव्यानि पंचेहियजानि प्रमानाय, भीयारिकारिकार आप काम्यायस्याप थे हो या, पुत्रचेद, बारा क्यार आदि नीत क्रांत भागाय आप काम्यायस्थाप थे हो या, पुत्रचेद, बारा क्यार आदि नीत क्रांत भागाय आप काम्यायस्थाप के स्वाय वापोत और गुक्त नेर्द्यार्थ आयों जाय काम्याव नेर्पाः भाग स्वाय क्रिकार क्यार्थ क्य

पवेद्विय निर्धाः संयनास्थम भौराण आरूप बद्देन पर-पद हेगियरम गुलायान पर मार्ग पर्यात जायरमास, सर्वे प्रयानिका हर्दो प्राण, पत्ते समाप, निर्धे बच्ची व जीति यसवाय चारों सन्योग पत्ते वक्तयोग आर आर्मणकाणी पत्त पत्ति विद् पर्द, चारों क्याय आदिश नीत बान स्वासम्यय आदिशे तान दश्म द्रष्टश स्ट्रा उप्याप सर्वेद तेम व्या आर्मण निर्देश स्वासिक शाविकसम्प्रकृषक विमा संस्वकन

" वर्जान्य तियम अस्यमस्यागान्। जावार अपयो न भागप

मण्णिणा, आहारिणो जणाहारिणो, सामारुउजुत्ता हाति अणागास्यजुत्ता ना ।

तेंमि चेत्र पञ्जचाण मण्णमाणे अत्थि एय मुणहाण, एओ जीतमाना, ह पञ्जचीओ, टम पाण, चनारि मण्णा, तिरिस्दागटी, पचिदियजादी, तमसात्री, णा जेण विण्णिं वेद, चनारि कमाय, तिण्णि णाण, अमञम, तिण्णि दसण, दण्य भार्मेह छ लमा भरमिदिया, तिण्णि मम्मच, मण्णिणो, आहारिणो, सागास्त्रज्ञुचा द्यात अणाणार तम्बत्ता वा

भीर क्षायोपदामिक ये तीन सम्यक्त्य, सक्षिक आहारक, अनाहारकः साकारापया<sup>मा आ</sup> अनाकारोपयोगी होने हैं।

उ ही पचे हिम तिर्धेच अस्तयतसम्बन्दि जातके पर्वाप्तमालसक्यी आलाएका पर—पम भिषरतसम्बन्दि गुणम्थान, एक सही पर्वाप्त जीवसमास, छही पर्वाप्त दुनों माण, चारों सत्राप, निर्धेचगति, पचे द्वियज्ञाति, प्रसम्बन्ध, चारों मत्रोकोत का पपनयाम और भी द्वारिकमाययोग ये नी योगः तीनों वेद, चारों मनाय, आदिक ता कर भगयम भादिन तीन दर्शन, हम्य आर भावसे छहा लेदबाए, भन्यानादिव भीपातिक सार्थिम और सार्थिक सार्थिक सम्बन्धन्य, सिन्निन, आहारक, साम्प्रापयोगा और मनाक्रस्यप्तार्थ हाने हैं।

| न | a | पत्रदिय वि | र्यंच असयतस | व्यम्बद्धि जीवॉक | सामा-य | आलाप |
|---|---|------------|-------------|------------------|--------|------|
|   |   |            |             |                  |        |      |

| į | म् साया हा<br>स्वया ०<br>स्वया ० | 137 8 12 | 11 1 | <del>-</del> 3-, | द <u>स्</u><br>इ द इ<br>इ द मा इ<br>विना | 113  | 1 341 |   |
|---|----------------------------------|----------|------|------------------|------------------------------------------|------|-------|---|
|   |                                  | * 1 ( j  | 414  | - খৰ             | 1                                        | KHAI | 1 1   | _ |

नै ८४ - प्रान्टिय तिर्यंच अस्यतसम्यान्त्रि भीवाह वर्याप्त आराप

1 0

तेर्मि चेर अपजनाण भण्णमाणे अन्यि एय गुणहाण, एजो जीरममानो, छ अपजनोजो, सन पाणा, चनारि सण्णा, निरिक्रगण्णी, पांचित्यवादी, समराजो, दो जोग, पुरिसरेद, चनारि कसाय, तिण्य णाण, अगनम, तिण्णि दमण, टच्येण काउ स्टरम्नेम्मा, भारेण जडण्णिया काउलेम्या, भरमिदिया, उरमममम्मनेण विषा दो सम्मन, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामार्गञ्जना हाँति अणागाम्यञ्जना वारी।

पर्चिदियतिनिक्य सनदामनदाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एजो बीर-समासो, छ पञ्चतीत्रो, दम पाण, चचारि मण्णाओ, निरिक्तगदी, पर्चिदियज्ञादी, तमराची, णा जोग, निष्णि बेद, चचारि क्याय, निष्णि णाण, सनमासनमो, निन्ति दक्षण, दुष्टेण छ छेहसा, भावेण तेउ पम्म सुक्तरुष्टमाओ, भारसिद्विया, गण्डयसम्मत्तेण

पवेद्वित निर्वेत सेवतासयत भागक आलाव बहने पर—पव ब्रावियन गुण्यान पर नाम वर्षावियन गुण्यान पर नाम वर्षाय अविद्यानार उद्यो वयानिया द्वामा प्राप्त मा स्वाप्त, निर्वेशानि पर्वोत्व स्वार्त अविद्याने प्रविद्याने प्रविद्याने प्रविद्याने स्वार्त मा स्वार्त प्रविद्यान स्वार्त मा स्वार्त प्रविद्यान स्वार्त मा स्वर्तन स्वार्ति स्वार्ति स्वार्ति स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वरत्तन स्वर्तन स

वेने जिय तियम अस्यतसम्बद्धि जायार अपवाज आलाव

त्रिणा दो सम्मच, सम्मिणो, आहारिणो, सागारु जुत्ता हाति जणागार रजुता प्र"।

पचिदियतिरिस्सपनत्ताण भण्णमाणे मिच्छाटद्वि पहुडि जार सजदामनना वि पचिंदियतिरिक्स-भगो । णनि निसेमो पुरिम णनुस्यनेदा दो चेन भनति, रिवेहा णरिय । अथवा तिण्णि वेदा भवति ।

र्पाचिटियतिरिक्सजोणिणीण भण्णमाणे अत्य पच गुणहाणाणि, चतारि जा ममासा, छ पञ्नचीओ छ अपञ्जनीओ पच पञ्जनीओ पच अपञ्चनीओ, दम पाप मन पाण गर पाण मत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिस्यगडी, प्रचिटियनारी, तमराज, एगारह जोग, डित्थिरेद, चत्तारि ऋमाय, छ णाण, दो सजम, तिण्णि दमण, दृष्ट्य भाराह

सबिक, आद्वारक, माकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाते हैं।

पचेटिय तिर्वेच पर्योप्तकाके आलाप कहते पर—मिध्यादृष्टि गुणस्थानमे हेक्र स्यतास्यत गुणस्थान तर पचेन्द्रिय निर्यच सामा यरे आलापाँके समान ही आलाप समहन चाहिये। बिरोप यात यह है कि इनके वेद स्थापपर पुरुष और नपुसक थे दो ही बेद होते ( र्मापेड नहीं होता है। अथना तीना ही पेट होते है।

रिगेपार्थ- पचेटिय तिर्थेच पर्यातकाके दो ही चेद बतलानेका यह अभिनाप है कि योनिमती श्रीयोंका पर्याप्तक भेदमें आन्माय नहा होता है पर्योक्ति, योगिमतियाँका स्वतंत्र भी गिनाया है। भूथवा पर्याप्त और योनिमती तिर्थेच इन दोनों भेदींकी गाण बरके पर्याप्त राष्ट्र हारा सभी पर्याप्तवींका प्रहण किया जावे तो पचेद्रिय तिर्यंच पर्याप्तवींके आलापमें तानी पेदोंका भी सदाय सिद्ध हो जाता है।

पचेन्ट्रिय निर्यंच योनिमनियाने आलाप वहने पर--आदिने पाप गुणस्थान, सवा पर्योज, सहा अपयाज, अमजी पर्योज, अमजी अपयाज ये जार जावसमासः सर्जारे छ पर्योत्जिया और छड भपयाजिया, अनुसार्व ने पान पर्योत्जिया और पान अपर्योजिया। महाहे हुन् प्राण, सान प्राण, असवारे नी प्राण, सान प्राण, चारों सदाए, तियं प्राप्ति, पर्वे द्ववडानी ह्रमस्त्रय, चार्षे मनोयोग चार्षे यचनयोग, श्रीहारिकत्रावयोग, श्रीहारिकत्रिवनाय श्रीर क्रमणकाययोग ये स्थारह योग, त्रायेद चारा क्याय, तीनों भन्नात और भादि तैव बान ये छद्द बान अस्यम और देशभयम ये दो स्यम, आदिके तीन दर्शन, द्राय और मायम

वसे दिव निर्वेच सवतास्वत जीवोंके भाराप न ८६

| 7 | 7<br>?<br>F | 4 | , | 4i | ٦  | • |   | ٠. | 1  | सय<br>१<br>१३ | ₹<br><b>€</b> ₹ | द ६<br>मा ३ | र∤ ३<br>म और |   | 37 TE |
|---|-------------|---|---|----|----|---|---|----|----|---------------|-----------------|-------------|--------------|---|-------|
|   | ~           |   |   |    | Ď. | - | 4 |    | ¥1 |               | विना            | TH          | 1            | _ |       |

ए नम्माकः भविभिन्ना अभविभिन्नम्, मरुष्यमम्मनम् विषा प्रय सम्मनः, मर्ल्णियीत्रा, अमरिक्ताकाः आसरित्यः अनास्तियी, सामास्त्रजुनाः सिन्नि अनामस्त्रजुनाः वाः ।

त्तारि पर पत्तन नाणियाण भग्गमान अधि पत्र गुणहाणाणि, रा जीतसामान, ए पत्त्तोभी ५८ पत्तत्तिमा, हम पाण जर पाण, चनारि सण्मानी, निनिस्सानी, १६/दिपानी तमराना, जर नाम, १९१३६, तत्तारि रमाय, ए णाण, हा सजम, नित्ति दसल हार मारार ए जन्मामा, भरानिहिया अभरनिहिया, प्रासम्बन,

रों केरणाव भागितिकत् भ्रभागिताकः शाक्षित्र सम्बन्धे विवा पात्र सम्बन्धः सीवती, भ्रमाव्यक्ति सारास्य स्थातास्य स्वाक्षरेषयावियो भीर भवाषासीपयोगिती होती है।

उमा प्रशास्त्र विशेष भागिमानियाव प्रयानगण्याचा भागाय बहुने पर—भादिके पात्र गुण्यप म समी प्रयान भर भगामी प्रयोग ये हैं। जीवसमास, समान छद्धा प्रया क्रिया मुख्यप्र प्रयाक्त भर भगामी प्रयोग माम माम स्वाह छद्धा प्रयाक्तियात, स्वस्था प्रयाक्तियात, विशेष माम प्रयाक्तियात, विशेष माम प्रयाक्तियात, विशेष माम प्रयाक्तियात, प्राह्म प्रयाक्तियात, प्रशास माम प्रयाक्तियात, ये स्वाह्म माम प्रयाक्तियात, प्रशास माम प्रयाक्तियात, भार माम प्राप्त माम प्रयाक्तियात, भार माम प्रय

## प्रजन्तिय निर्वेच योतिमधारे सामा य आराप

ह का यो , व कहा ,सय द ले । संस्थी। आप ज

| ١  | ¥<br>R Q      | 19     | ít |   | # 2 * 1<br># 2 * 1 | ह द्र<br>हा द अग | ् <b>१</b><br>कृद | ह ६<br>भा ६ | 4 | क्षा स | र<br>आहा | साम |
|----|---------------|--------|----|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------|---|--------|----------|-----|
|    | 4 8           | q<br>× | ÷  | ř | 4 4                | त ३ ¹दश          | विना              |             | ¥ | वि अम  | भग       | ना  |
| ¥. | אין א<br>קייא |        |    |   | काम १              |                  |                   |             |   |        |          |     |

## पत्रा द्रय तिथत्र वानिमतीक पर्योप्त भाराप

| )  | 31     | • |    |   |     |      |    |      |    |    |      |    | ,    | 1    | 1 |
|----|--------|---|----|---|-----|------|----|------|----|----|------|----|------|------|---|
| 1  |        |   |    |   | 1   | 5    |    |      | •  | ,  | 4    |    | i ŧ  | ₹.   | ĺ |
| Ì  | f ft q |   |    |   | - 1 | ANI  | ЯŦ | ₹ €  | H! |    | eff  | Ħ  | 4[7] | माका | Ì |
| h  | 1 84   |   |    |   |     | 4    | ξį | 1141 |    | Эŧ | 1477 | 44 |      | अना  | ł |
| ŀτ |        |   | 11 | * |     | हान  |    |      |    |    |      |    |      | 1 1  | l |
| k  | ! अम   |   |    |   |     | 4    |    |      |    |    |      |    |      | 1    | i |
| ļ  |        |   |    |   |     | <br> |    |      |    | _  |      |    |      | ′ -  | ı |

सरिणणीओ अमुन्जिणीओ, आहारिणी, मागान्त्रजुना हाति अणागान्त्रजुना वा।

पचित्रियतिरिस्तान्यउपनानोणिणीं मण्यामाणे तीच दा गुणदणाणि हो वत समासा, छ अप्याचीनो, पच जपज्ञचीनो, सत्त पाण भन पाण, चनारि मणाजा, विरिक्तावरी, पचित्रियनादी, तमहानो, दो जीता, द्वीचोद, चनारि दसार, ह्य अण्णाण, असनम, दो दसण, दध्येण दाउ मुस्केलस्सा, भारण दिण्ड णीलकाडेल्ह्मा, भविमिद्विया अमनिविद्या, मिन्डस सामणसम्मनमिदि दो सम्मन, सणिजी जम ण्यणी, जाहारिणी अणाहारिणी, सामान्यजुना हाति ज्ञामान्यजुना न्ना

पचिदियतिग्निसनोणिणी मिन्छाउदीण मण्यमाणे अस्य एय गुणहाण, वनार्ग

आहारक, माकारोपयोगिनी ओर जनाकारोपयोगिनी लाती हूं l

उद्धा पचेडिय तिर्धेच योगिमानयाँके अपयाजनाजम्मा जालप नदने पा—मिना दृष्टि श्रोर मासाधनसम्पद्धि ये दी गुलम्मान, मर्सा पर्योज और अमग्री प्रपाल ये दे जीयसमाम, समीके छुद्दों अपयाजिया, असमीके पाच अपयोजिया, मन्ना आर्रास्त्रामान सान सात प्राप, चारों महाण, निर्धेचमानि, पचेडियमानि, समानदा, आश्रारिनामान्य योग श्रीर पामणकायपोग ये देशे योग, म्हाँग्न, आर्थे न्याप बुमानि और इन्तु ये द अमान, अस्वसम, चनु श्रीर अख्यु ये देशेन, इध्यमे क्योत और मुक्तकेयाण माने क्या, गीन और कायोज नेप्याण मानमिक्ति, अमर्शासिक मिन्यान श्रीर समानद सम्यनस्य ये देशे सम्यनस्य, मानिनी, अस्विनी, आद्वारिणी, अनाद्वारिणी सानारीपंगीलिंग और अनाकारीपंगीगनी होती है।

भार बनाकारापपारिमा द्वांती है। पवेडिट्य निर्वेच मिथ्यानिष्टे योतिमतियोंके अल्याप कहने पर—एक विष्यानिष्टे हुए स्थान, मझी-पर्याप्न, सम्री अपर्याप्न, अस्त्री पर्याप्त आर अमझी गपर्याप्त ने नार अन

| Ħ        | С.                     |                                        | ч       | येटि                | य निर्येच र                         | ोनिमत                    | विके अपर्या | न्त आ | राष                                           |      |      |
|----------|------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------|------|------|
| 1 a (ii) | र्जा<br>२<br>स अ<br>अस | ्ष प्र<br>- ६३४ <sup>(</sup><br>- ५, १ | े विशेष | ं का<br>। १<br>- चम | या   व<br>२ । १<br>ओ मि स्वा<br>दाम | क ता<br>८ २<br>इम<br>इध् | 312         | ३₹    | स्त ∤ सबि<br>२ २   २<br>स सि   स<br>∡   या अम | 1121 | साधा |

जीवनमामा ए परन्तिश ए अप्रन्तिशे, एत पत्नतीश्रा पत्र अप्रन्तिश, दम पाण मत्त पाण पर पाण मत्त पाण, चनारि सण्णाश्रा, तिरियमादी, प्रिन्यितादी, तम्बादों, नमास्य जोम, इरियोद, चनारि एमाप, तिष्णि अण्याण, अस्रजमें, दो दमग, दय्त भावति ए रेस्माश्र, भवगिद्धिया अभवगिद्धिया, मिच्छन, सण्यिणशेश्रो अमण्णिणशेशे, आहारिणोशे शणाहारिणोशे, सामाहरज्ञना हाति श्रणामाहरज्ञना वा ।

पदा परिदियतिरिक्य नेशिणी मिच्छारहीण भण्णमाणे अरिध पय गुणहाण, दो नोरममाना, छ पद्मचीओ बच पद्मचीओ, दस पाण या पाण, चसारि सण्णाआ, निरिक्यमर्ग, पर्चिद्य नादी, तमकाआ, णत्र जोग, दिखवेद, चतारि कसाय, तिशिण अण्णाण, अमनम, दो दमण, दन्य भोरोह छ केस्माओ, भत्रनिद्धिया अभरसिद्धिया,

समाम, निक्षित्रके रुद्धे पर्योजिया छहाँ भाषयांजियो, समित्राक्षे पाय प्याजिया, पाउ भाष्यांजिया, स्वात्राक्षे द्वर्धो प्राण, मान प्राण, भारतिकाक्षेत्र मान, सान प्राण, पार्थे मानेथी, सारा प्राप्त, सान प्राण, पार्थे मानेथी, सारा प्रयानेथी, श्रीहरिक कायण प्राप्त सानेथी, सारा प्रयानेथी, श्रीहरिक कायथान, श्रीहरिक क्षिप्त कायथान, श्रीहरिक स्वात्र कायथान, श्रीहरिक सामा कायथान, स्वात्र कायथान, श्रीहरिक सामा कायथान, स्वात्र कायथान, श्रीहरिक सामा क्षेत्र क्षेत्र क्

उन्हें। परिश्विष निर्मन निरमाराहि योनिमनियों व पर्याजनात्तसवाधी आलाव सहते पर---जन निरमारित गुजनभान, सभी गयांना भीर असंबी पर्याज ये हो जीवसमास सभी छहाँ पर्याजनां आर भसश्राचे गाउ पर्याजनात समी दे द्वारी माल, ओर भस्ता भी मल सारों स्थाज निर्माणनि पर्योजनाति, प्रसाया स्थापी मनोयोग धारी प्रस्तानोत आर आहारिकाशयोग ये भी योग, त्यायेद बारों क्याय सार्वी समान भनगम का भार कार प्रसाद करा यह स्थापी स्टॉलिस्सा में प्रसाद स्थापी आपित स्थापी

भा द्वय नियन योनिमनी मिध्याराधिके मामान्य भाराप

| Í | 3           |    | 3  |   | ; | ı |   | ť  | 41 |   | II. |    | 4   | * | #I  | rt | 6   | ø  | H  | Ħ | माह | 67 |      |
|---|-------------|----|----|---|---|---|---|----|----|---|-----|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|---|-----|----|------|
| l | 型<br>2<br>可 |    | ×  |   | ų |   |   |    |    |   | t   |    |     | ĸ | ₹   | ,  |     |    | •  | * |     |    | *    |
| ļ | ¢           | -  |    | u |   |   | 4 | 14 | 11 | H | ٠   |    | . 1 |   | *#1 | 44 | 4.3 | HI | 17 | H | н   | 10 | माका |
| ì |             | R  |    | ý | 4 |   |   |    |    | 4 |     | ŕ  |     |   |     |    | 44  |    | *  |   |     | 44 | 441  |
| ł |             | 41 | FI | 9 |   |   |   |    |    |   | 1 > | •  |     |   |     |    |     |    |    |   |     |    |      |
| } |             | s, | q  |   |   |   |   |    |    | • | _   | ٠. | _   |   |     |    |     |    |    |   |     |    |      |

मिच्छत्त, मण्णिणीओ अमण्णिणीओ, आहारिणी, मागास्यज्ञता होति अणागास्यज्ञता रा ।

तानिमयः चीण सण्यमाणे अति र प्य गुणहाण, हो जीतमामा, छ अस्य चीत्रो पच अवन्तचीत्रो, मच पाम सच पाण, चचारि सण्यात्रो, तिरित्तरा पचित्रियज्ञादी, तमकात्रो, ते जेला, इत्यित्र, चचारि समाय, दे त्रणाण, अमन्त्र र दमण, दन्त्रेण राउ सुस्केलमा, भावेण किन्द्र-णोल-नाउलेमा, स्वामिद्रिया नात्र सुस्केलमा, भावेण किन्द्र-णोल-नाउलेमा, स्वामिद्रिया नात्र सिद्रिया, मिल्ट्रन, मिल्लिणो अमिण्लिणो, जाहारिलीशो जणाहारिली हो, सामारवर्षेन होति अलामाहन्त्रचा वा ।

मिन्यात्य, मधिनी, अमधिनी आदारिणा, मारारोपयोगिनी और अनावारोपयोगिना होना है।

उद्घे प्रवेदिय निर्धेय मिन्यारिष्ट योनिमृतियों अपयापारारम्य वी आर्था इर्ष पा—यह मिन्यारिष्ट गुलस्थान, सन्धे अपयापा और अनुमी गपर्योपा वेदो जायन व संक्रिमेंह रहाँ अपयाप्तिया, अन्धिनाह पास अपयाप्तिया निर्धेन के प्रविद्याप्तिया, अन्धिनाह सार य समिन्नी सम्योपने सात प्रापः सारों सद्धार, निर्धेन्नारि, पर्योप्तः सार्याप्तिया स्वाप्ते प्रविद्याप्ति, प्रमाप सार्वादिसिध्वायपोग और हामण्डायपोग ये दो योग, न्यायेद चारों क्याप, इत्यो भीर कुणुन येदो सक्षाः, अन्यस्त, चमु और अच्यु येदो द्वार, इत्यो दाने भी गुक्रण्याप भावते कृणा नील और वापेन नेद्याप, सत्यापिदिक, आग्रामिति विषयापान, संक्रिते, समार्विनी। आहारिणी, अनार्दारिणी, सादारोपयोगिनी और जारा

में ११ पत्रे हिय निर्यत योनिमनी मिध्यादेश्वि वर्याप्त आराप



रचन्द्रिय निर्मेस योगिमना मिश्यार्थिक अपर्योप भाराप

हे से पर पर इस्ता वह जा गय द ते समागा आर्थे पर पर १९६० १६ १० १९ मा प्रश्ति है है है जिस्ता १२ इस्ति हम पण प्रशास मंग्री आण स्मार्थ प्रशास अवस्ति अर्थ ۲, ۲, 1

प्रिदेशितिरेक्य नाणिणी मामणमम्माइद्वीग भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण. दो जीरममासा. छ पञ्जनीती. छ अवज्ननीओ, दस पाण, सन पाण, चनारि गण्याचा, तिरिक्तमदी, प्रतिदेवचादी, तसकाओ, एगारह जीग, इत्थिवेद, चत्तारि ष्माप, तिण्णि जण्गाण, अमञ्जमो, दे। दमण, दब्द भारेहि छ लेस्साओ, भनमिद्रिया, सामणमम्मन, मण्णिणीओ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सामास्यजनाओ वा होति अणागास्त्रज्ञताची वा "।

तानि चेर पञ्जीण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एओ जीरममामो, छ पजनीओ, दम पाण, चत्तारि सण्या, तिरिक्यगदी, प्रिंग्यजादी, तसराओ, णय

पर्चेद्रिय तिर्वेच सासादन सम्यग्टार्थ योतिमतिर्योक्ते सामान्य आलाप बद्दने पर-पक मानाइन गुणस्थान सन्ना पर्याप्त और संग्री अपयाप्त ये दो जीवसमास छुदों पर्याप्तिया, घरों अपयाप्तिया हड़ों प्राप, सात प्राप: चारों सवाय तिर्वेचगति, पचेटियजाति, त्रस काय चारा मनीयोग बारों यजनयोग, ओर रिक्काययोग, ओरारिकमिश्रकाययोग आर षामणवाययोग ये म्यारद्व योगः स्वायेद, चार्ने षणाय, तोनें अश्वतः असयम, चन्दु और अयुपु ये देः दर्शन, द्रष्य और भावते छड्डों ेर्याय, भायसिद्धिक, सासादनसम्यक्त्य, संविता, अ हारिक्षा, अनाह रिक्षी। स कारोपयोगि में भार अनाकारोपयोगिनी होती हैं।

उद्धाँ पचे द्रिय निर्यंच सासाइनसम्बन्दारी बोनिमनिर्वोक्ते पर्याप्तकालसक्षायो आलाप षदने पर-एक सासादन गुजस्थान, एक सज्ञी प्रयाप्त जीवसमास, छहाँ प्रयाप्तिया, दशाँ प्राण, चारों सजाप निर्धनगति, पचेटियज्ञाति, बसकाय, चारों मनोयोग चारों वचनयोग

#### 4 63 पने दिय तिथे र योनिमती सासादन सम्पर्दाप्ति सामान्य आलाप

|   | 7  | बी  | Þ | भा | सं | q  | ŧ    | ধা | यो   | 4    | 4 | £1   | सथ    | ξ    | रु |   | म | स    | सन्द | वा   | ∣ ड         | ı |
|---|----|-----|---|----|----|----|------|----|------|------|---|------|-------|------|----|---|---|------|------|------|-------------|---|
|   | ₹  | •   | Ę | 1  | ¥  | *  | 1    | *  | * *  | *    | ¥ | ą    | *     | ٦,   | ×. | ξ | ŧ | 7    | ٠,   | 1    | र<br>साका   | ı |
|   | 41 | स प | 4 | 9  |    | ति | पर्च | ₹8 | π¥   | र्या |   | -বের | श्रमं | বয়ু | मा | Ę | Ŧ | वामा | ₹    | 'आहा | साका        | ı |
|   |    | म अ | Ę |    |    |    |      |    | 4 A  |      |   |      |       | 34   |    |   |   |      |      | अना  | <b>জন</b> া | ı |
| i |    |     | अ |    |    |    |      |    | ¥! ₹ |      |   |      |       |      |    |   |   |      |      |      |             | 2 |
| Ì |    |     |   |    |    |    |      |    | €] 1 |      |   |      |       |      |    |   |   |      |      |      |             | ı |

#### पर्वात्त्व तिर्वेच योनिमती सासाइन सम्यग्दर्शि पयाप्त आलाप स १४

| र । र | q | 21 A |    | 1 5 | ₹1 | 4   |    | 4   | £   | <b>E</b> 1 |    |   | 4    |   |     | स झे | 37               | 3          |
|-------|---|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------------|----|---|------|---|-----|------|------------------|------------|
|       | Ę |      |    |     | *  |     |    |     |     | Įŧ         |    |   | 4 E  |   |     | ₹    | , - <del>.</del> | ` <b>.</b> |
| या सप |   |      | 14 | 44  | 44 | a   | ٤. | ١,  |     | नहा        | ≒म | ₹ | मा ६ | म | सभा | Ħ    | आहा              | elet.      |
| l , . |   |      |    |     |    | 4   | ¥  | 1   | - 1 |            |    | ¥ |      |   | į   |      |                  | जर'        |
| 1     |   |      |    |     |    | 2(1 | ŧ  | -[  | - 1 |            |    |   |      |   | !   |      |                  | - 1        |
| , ,   |   | J    |    |     |    |     |    | _ • |     |            |    |   |      |   | ı   |      |                  |            |

जोग, इत्यि वेट, चनारि स्माय, निष्णि अष्णाण, अमनमे, टा रमण, रा सर्वार्ट छ रुस्साओ, भरसिद्धिया, मामणमम्मन, मण्यिणीआ, आहारिणीओ, मामास्युन्तान ना हाति अणामास्युन्ताओं वा ।

तामिमपरनतीण भण्णमाणे अति एय गुणहाण, एते। जीवममामी, उत्तर स्रतीओ, भत्त पाण, चतारि मण्णाओ, तिरिमगरी, पर्वित्यिनारी, वस्त्रात्र, र स्रोग, इरिय नेद, चतारि क्रमाय, टो अण्णाण, अमनमो, टो टमण, टब्बेग राउसुत्तर स्रमाओ, भारेण निष्ण णीस्त राउस्टेस्माओं, मानिद्धियाओं, मानणमम्मन, मण्णिकीयं,

आहारिणीओ अणाहारिणीओ, मागारुपनुताओ हाति अणागारुपनुताओ ग । पर्चिदियतिरिप्रपनीणिणी सम्मामिच्डाटद्वीण मण्णमाणे अपि एप गुणहण्

आर ओदारिकशययोग ये ती योग, स्त्रीनेद, चारों क्याय, तीनों अक्षान, अमयम, वर्तु आर अच-तु ये दो दर्शन, इच्य आर मारसे छड्डों लेन्याप, भाषानिद्धक, मामादृतमध्यक्ष सम्रित, आदारिणी, साकारोपयोगिनी आर अनारारोपयोगिनी होती है।

एओ जीनमामो, छप्पञ्चचीओ, दम पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्कानी, पॉविरि

उद्दाँ पदो इय तिर्यंच मासादनसम्यग्दाष्ट योनिमनियाँने अपर्यानकारसव यो अन्तर कहने पर—पक सासादन गुणस्थान, एक सबी अपर्यान्त जीनसमास, जहाँ अपर्यानंतर सात प्राण, नार्षे समाप, तिर्यंचगति, पचेटितजाति, असकाय, औदारिकमिश्वाययि आं कामणकाययोग ये दा योग, जायेद, चार्षे क्याय, कुमित और उग्रुठ वेदे आर् समयम, चमु आर अच्यु ये दे हर्दने, द्रुप्टमे क्योत आर गुज देर्द्य, भानसे हृष्य, इन और कापोत लेन्याय सन्दामिद्धिक, सासादनसम्यसन, सिनिरी, आहारिणी, अनाहान्या साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोगिनी होती है।

पचेटिय निर्वेच सम्यामिय्यात्रिय योनिमतियाँ अालाप बहने पर--पर सम्यामिया दृष्टि गुणस्थान, पत्र सज्ञी पर्यान्त जीतसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दृशों प्राण, चार्रा सम्ब

सन परापाण्यपोगहारे गदि भाजावरध्या

1886

बादी, नगराओ, णर जोम, इधिरेद, चनारि स्माय, तिण्णि वाणाणि तीहि अण्णा पेहि मिस्पाणि, अमत्रमा, दो दमण, दृष्य भारीह छ लेस्माओ, भारिनिद्वियाओ, सम्मा-

1, 2, 1

स ९६

१ १ सम्बद्ध

मि उत्त, सण्गिणीओ, आहारिणीओ सामाहरजुनायो होति अणागाहरजुनाया वा"।

पर्विदिय तिरिक्य जीणिणी अमनन्सम्माद्दीण भण्णमाणे अतिथ एय गुणहाण,

एओ जीरममामी, छ पनचीओ, दर पाण, राचारि सण्याओ, तिरिक्सगरी, पचिदिय-जादी, तमकाओ, पार बोग, इत्थिबेद, चर्चारि कमाय, विध्यि पाण, असजम, विध्यि

दसण, दच्य-मोर्गेहं छ लेस्याओ, भगिनिद्वियायो, राइयसम्मचण निणा दो सम्मच, सिनाणीओ, आहारिणीओ, सामाहबजुचा होति अणामाहबजुचाओ वा ।

र्तिर्धेचगति, पचे उपजाति, श्रमकाय, चाराँ मनोयोग, चारौँ यचनयोग भार आदारिकञ्चययोग पे माँ पाग, म्हीपद, खारी कपाय, तीनी अज्ञानींसे मिधित आदिके तीन झान, असयम, खधु भार अख्यु हे दें। दर्शन, द्रव्य भार भाषसे छहीं तेरवाएं, भन्यसिद्धिक, सम्यागिश्यात्य,

पचे द्विय निर्वेच भसवतसम्बन्धि योनिमतियोंक आलाप बद्दने पर-एक अधिरत सम्यन्दाष्टि गुणस्थान, एक संजी पर्याप्त जीवसमास, छही पर्याप्तिया दशीं प्राण सारी सज्ञाप, तिर्यक्षमति पर्चे द्रयजाति त्रसहाय, चाराँ मनोयोग चाराँ यचनवाम और आशारिक शाययोग ये मा योग, त्यांपेद, चारी क्याय, आदिके तीन झान, असयम, आदिके तीन दर्शन, इच्य और भावसे छहाँ लेहवाय अ यसिद्धिक, शाविकसम्यक्त्यक विना हो सम्यक्त्य संक्रिती,

वनेटिय तिर्वेच योनिमती सम्यग्मिध्यादीप्रयोंने भाराप

प्रााल्य तिया योनिमती अस्यतसम्यग्रियोंक भालाप

शासिय दाठ मोस सक्ष

सा६ समन्य स अरु

सक्षिना, आहारियी, साकारोपयोगी भार अनाकारोपयोगी होती ह ।

भाहारिणा साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी दोती है।

पचिदिय निरिक्स जोणिजी-सन्तराभवरण मरणमाण अणि एय गुजराण, एका जीतमसासो, छ पञ्जतीजो, रम पाण, चनारि मण्णाओ, निरिक्तगरी, परित्रियारी, तसकाओ, जा जोता, इचित्रेदर, चनारि इसाय, निर्णिणणाण, मनमामनमो, निष्णि दसण, द्रोण छ लेम्याओ, मारेण तेड पम्म गुन्दर्रनेस्माजा, भवमिद्धियाओ, सर्वेण मम्मचेण विणा हो सम्मच, मण्णिणीआ, आहारिणीओ, मागाहर नुनाजो वा होति अणागाहर मुन्ताओ वा ी

पंचिदिय तिरिक्तर-रुद्धि-अपज्यसाण भण्णमाणे अपिय एय गुणहुण, र आ समासा, ठ अपज्यसीओ पच अपजयीओ, गच पाण मच पाण, चयारि सणाण, तिरिक्सगदी, पंचिदियजादी, तमराओ, र जोग, णगुमयोट, चयारि समार, न अण्णाण, असजमी, दो दमण, दृष्येण राउ-मुक्केल्माओ, मोरेण रिण्हणीन अर

पचे द्विय ल्याच्यांत्वज्ञां आलाप बहुने पर—वज्ञ मिष्यादिष्ट गुवारण, सत्री अपर्याप्त और असती अपयाप्त ये दें। आंत्रसमाम, मजीके छहीं अपर्याप्तिया असते पाव अपर्याप्तिया असते भाव अपर्याप्तिया असते भाव आपर्याप्तिया असते भाव आपर्याप्तिया असते अपर्याप्तिया असते अपर्याप्तिया असते अपर्याप्तिया असते अपर्याप्तिया से से विश्वयात, पर्वेदियातीत प्रवेदियातीत अस्ति अस्

नं ९८ पचेडिय तिर्पेच योनिमती स्वतानयतीं के आछाप स्वाचीय | प्राप्त गरदा या वृक्षा सरद <u>छेम स हर्ष</u> | । ६६४ र र र ९ प्रभुष्ट र पुरस्कर र

| U  | 14 | ના | ч | 1 41 | 41 | 41 | 4 | <b>4</b> €1 | 41 9   | 1 2 | #II   | सय | ۹_   |      | *  |     |          |      | - 2  |
|----|----|----|---|------|----|----|---|-------------|--------|-----|-------|----|------|------|----|-----|----------|------|------|
| 13 | ī  | τ  | Ę |      | ¥  | \$ | ŧ | ₹           | 41 4   | l٧  | ₹     |    | 1    | Σ ξ  | ₹  | 4   | ,        | -m21 | £ £. |
| ŀ  | _  | स  |   |      |    | 13 |   |             | म ४ स  | ì   | र्मात | दश | हे द | मा ३ | ্দ | आप  | स        | 01.4 | अना  |
| ŀ  | 5  | q  | l |      |    |    | 7 | 3.5         | व ८¹   |     | धन    |    | विना | 3ुम  | l  | পশা |          | 1    | 1    |
| 1  | 1  | •  | 1 | 1    |    |    |   |             | ર્ચા શ |     | अंब   |    |      | 1    | l  |     | ,        |      | 1    |
| 1  |    |    | 1 | ı    |    |    |   |             |        |     |       |    | 1    |      | i  | l _ | <u> </u> |      |      |

रम्पापा अर्थागद्भिया प्रशासिद्भिया मित्रम् मण्यिषा अमण्यिषा, आहारिणी अपारास्थि मागास्याचा होति अणागास्यकुता या ।

#### दर हिस्मानी धारण !

मण्या घटिशा हवति मण्या मण्य पञ्जा मण्यामीमी मण्या अवनता भेदि । तथ मण्यामाण भण्यामण अधि चादम गुण्डाणाणि, दो जीवनमासा, छ पञ्जाभा त उपाज्याभी देश पाण मण्यामण प्राप्त प्रवादि स्वाभी द्वीवाणणा वि अधि, सण्यामणी प्राप्ति प्रवादि त्राप्ति, तिष्णि प्राप्ति स्वाभी वि अधि, तिष्णि पण प्रसादवर्गा वि अधि, पणारि प्रमाय अस्पानी वि अधि, अङ्गाणा, सच सज्जा, पणारि द्वाप, द्वाप, स्वादि एत्राप्ती अन्द्रमा वि अधि, अस्विद्या अपविद्या, ए मम्मल, मण्याने, वा मण्यामा व्यव अपविद्या, वा स्वादा स

लिडिक अभूत्रानिसद्भः त्रियास्य सक्रिक, भयब्रिकः साहारक भगद्वारकः साकारोपयोगी भार भगवारोप्रतीर्था होने दे ।

## इस प्रकार निर्वेषागिने मालाप समाप्त हुए।

पचेन्द्रिय निर्यंच रूप्पपर्यापक आयोंके भाराप

| 15 | Ī | 3    | 1 | 4      | 1      | ĸ | r | Ţ | €ĵ       | यो              |   |   |         |         |          |                    |                 |         |           | आ     | - 8        |
|----|---|------|---|--------|--------|---|---|---|----------|-----------------|---|---|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------|------------|
| ,  |   |      |   | ۱<br>خ | ,<br>, | • | Н | , | •        | २<br>आसि<br>इतम | * | ٠ | र<br>1म | श<br>अम | र<br>वपु | · 和                | । <b>र</b><br>म | र<br>नि | ी स्<br>स |       | स<br>साका  |
|    |   | अर्ग |   | ¥      |        |   |   | 5 | <u>.</u> | €ाम             |   |   | 14      |         | अवस      | सु<br>मा ३<br>अद्ध | 3               |         | সম্ভ      | ∖क्ता | <u>খনা</u> |

पैचित्य तिरिक्स जोगिणी-सन्तरामचराम माणमाण आ व एय गुणणण, एता जीयसारमे, छ पज्ञती तो, दम पाण, नजारि मण्याओ, निरिक्समरी, पाणिवाण, तसकाओ, एर जोस, इत्थिर, चलारि दसाय, निश्चित णाण, सवमामवमो, तिलि दसण, दोण छ छन्मात्रो, मारेण तेउ पम्म गुस्तरूमाओ, मागिदियाओ, नार सम्मत्तेण विणा दो सम्मत्त, माण्यिलीओ, आहारिणीओ, मागाहरवृताओ या होति अणानाहरूकवाओ वा ।

पंचिदिय तिरिस्त्य-रुद्धि अपजनभाग भणमाणे अिय प्रय गुणहाण, व र्वाः समासा, छ अपजनतीओ पन अपजनीओ, गत पाण गत पाण, चनारि भणाण, तिरिक्सगदी, पंचिद्यजादी, तमराओ, वे जोग, णगुमयोर, चनारि कमाण, व अण्णाण, असजमो, दो दसण, दृष्येण काउ-सुरुक्तेन्द्रमाओ, भारेण विष्टुणार राउ

पचे द्विय सयतानेयत योतिमितया के साराय बहुन पर—एक देगियत गुँ स्थान, एक सही पर्योन्त जीयसमान, छहीं पर्योन्तिया, हृशा प्राण, चारें समाव, विवेचणिक पचे दियज्ञाति, प्रसन्थ, चारा मनोयोग, चारों स्थनयोग और औहारिक्षायोग वेते योग, क्षेपिद, चारा क्याय, आदिके तीत द्वान, स्थममत्यम, आदिके तीत द्वान दृष्टि छहीं रेश्याय, मात्रसे तेज, पद्म और शुद्ध रयाय मायसिद्ध, स्रायिक्सप्यम्त्वे विज दे सम्यन्य, साहिती, आहारिणी, साक्षरोपयागिना और अनाक्षरोपयोगिनो होता है।

पचे द्रिय तिर्वेच संप्यपयान्तवाँ से आत्मप कहने पर—पक्र मिध्यादि गुणरान, सभी अपयोन्त और असभी अपयान्त ये दो जी तसमास, सभी रे छहाँ अपयोन्तिया असभी पाव अपयोन्तिया सभी अपयोन्ति मात आण, आर्थ सभा पाव अपयोन्तिया सभी अपयोन्ति मात आण, आर्थ सभी तिर्वेचगति, पचे हियान्ति से स्वीति अदिस्ति स्वात् आण, आर्थ सभी विश्वेचगति, पचे हियान्ति से दे विष्यान्ति पचे स्वीति स्वात् अस्य स्वात्  स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात्य स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात्य स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात्य स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात्य स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात् स्वात्य स्वात् स्वात्य 
## न ९८ पचेट्रिय तिर्येच योनिमती सयतासयतीके आलाप

| गुः।<br>स्था | जी<br>१<br>स<br>१ | q<br>E | मा<br>१ | स ग<br>४ १<br>वि | देश है | हा<br>१<br>स् | या व। व<br>९ १ ४<br>म ४ हा।<br>व ४ | हा<br>मिति<br>श्रुत<br>अत | सय द<br>१ ३<br>दश कद<br>दिना | हे<br>इ.६<br>भा ३<br>शुम | म स<br>१२<br>म आप<br>क्षामा | साहि<br>र<br>स |  | र<br>साका<br>अना |  |
|--------------|-------------------|--------|---------|------------------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------------|--|
|--------------|-------------------|--------|---------|------------------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------------|--|

लेस्माओ, भर्नामादिया अभरभिदिया, मिच्छत्त, साण्णियो अमण्णिया, जाहारियो अणाहारियो, सामारउनुता होति अणामारउनुता रा

# एव निन्धियमदी समत्ता ।

मणुमा चउिन्हा हबति मणुम्मा मणुम पञ्चना मणुसिणीओ सणुत अपञ्चना चेटि । तय सणुम्याण भण्णमाण अत्थि चाहस सुणहाणाणि, दो जीयममामा, छ पञ्चनीओ छ अपञ्चनीओ, दस पाण सन पाण, चनारि सण्णाओ खीणमण्णा नि अत्थि, सणुमानी, पाँचिद्रयज्ञादी तमराओ, नेरह जीग अनेगो नि अपि, तिष्णि वेद अस्पादेदा नि अत्थि, नवारि रुमाण अस्माओ नि अत्थि, त्रह णाण, सच मजम, चमारि हमण, द्रुप भाराहि छ तस्माओ अलेस्मा नि अत्थि, अविष्णि अस्पादिद्या, छ सम्मन, मण्णिणो पर मण्णिणो वि अस्थि, आहारिणो जणाहारिणो, छ सम्मन, मण्णिणो पर मण्णिणो पर अस्थिणा नि अत्थि, आहारिणो जणाहारिणो,

सिद्धिकः, सभायसिद्धिकः सिष्यात्य सिद्धिकः, अविश्वकः आहारकः अनाद्वारकः। नाकारोपयोगी आर. भनाकारोपयोगी होते हैं।

#### इस प्रशार तिर्वेचगतिके भालाप समाप्त हुए।

मनुष्य बार प्रवार होता है—मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य सेंदर संघ्यप्रधान मनुष्य। उनसेंस मनुष्याभाग यह भागपा वही पर—पर्याद्धि गुणस्यान, समें प्रयोत्त सम्बद्धि भाष्यां से हैं आध्यमाम छाँ भागपा वहीं मन्यादिया होते मन्यादिया, वहीं मान्याद्धित सम्बद्धि स्थाप, और रिशासिकाय भी स्थान होता है। मनुष्याति, पर्योद्धित्याति, नमुद्धान्त होते हो मनुष्याति, पर्योद्धानि, मनुद्धान्त होता है। मनुष्यात् भागपा स्थापन्य कर्म होता है। सारी वर्षाय सम्बद्धान्त कर्म होता है। भाग वात सार्वा स्थापन्य कर्म कर्म स्थापन स्यापन स्थापन स

वनाहरूय । तथा स्थापपाप्तक आवीक मालाप

×

# 100

मागास्त्रज्ञुचा होति अणागास्त्रज्ञुचा त्रा मागार- गणागोर्गह जुगारदुवज्ञुचा त्रां ।

तेमि चेत्र पटजत्ताण भण्णभाषे अस्य चोहम गुणहाणाणि, एश्री जीवनमाक्षा छ पज्तत्तिश्रो, दम पाण, चनारि मण्णानो ग्रीणमण्णा वि अस्यि, मणुनगर, पांचिदयनादी, तमराओ, तेरह जोग ओसालिय-नाहार मिन्म रूम्मट्ट्हि विचा रम श अजोगो वि अस्थि, तिष्णि वेद अनगरनेदो वि अस्थि, चनारि रमाय, अरमाशे वि अस्थि, यह णाणा, मत्त मत्तम, चनारि दमण, दद्य-भाजेहि छ लेस्मानो अनुमा वि अस्थि, महामिद्धिया अमनभिद्धिया, छ मस्मत्त, मण्णिणो श्रेत मण्णिणो जे स्मिणाणो लेस

पयोगी, भनाशरोपयोगी और साशर अनाशर इन टोबा उपयोगींस सुगपन् उवपुर भी द्वेले हैं।

उन्हों मामान्य मनुष्यांने पर्याप्तकारम्याः आलाय बहने पर—जीहरी गुरस्ण्य पह संग्रापयान्त जीवममाम छटीं पर्याप्तियाः इसीं मान, बारा सहाए, त श शानमास्य भी म्यात होता है। मनुष्यानि, पत्री इयजाति, जमवाय, वितिविकाययोग वितिविक्षित्र स्वययोगहे विना तेरह योगाः अथा पूर्वान ही और आहारित्रमिश्रवाययोग आहारित्रमेश स्वययोग भीर कार्मण्याययोग हन पात्र योगींने जिना द्वायोग तथा ग्योग न्यात भा है। तीन यह तथा स्थापत्र-येह न्यात भी है जारीं क्याय तथा अक्याय न्यात भी है। आरों इत, मन्त् स्वयम बागे द्वार, इत्य आर भागमे छहीं लेखाय, तथा अन्द्र्या स्थान भी है। भागोत्तिक स्थापानिद्वह छन्नों सम्यवन्य, संविक्ष तथा संविक्ष तथा स्थापन हत्ता है।

सामान्य मनुष्यीत सामान्य आराप

. \$

نج

\*

वि अत्थि, आहारिणो अगाहारिणो, अत्रोगि भयवतम्म मरीर णिमित्तमाग्च्छमाण परमाण्णमभाव पेक्सिङण पङ्चलाणमणाहारिच लम्मदि । मागास्यज्ञचा होति अणागारुरजुत्ता चा सामार अणागोरीह जुमददवजुत्ता वा '।

भा स्थान है। भाहारक, ओर अनाहारक भी होते है। मनुष्योंके पर्यान्त अवस्थामें अनाहारक द्दोनेका बारण यह ह कि अयोगिकेयली भगवान्के दारीरके निमित्तभूत भानेवाले परमाणुमाँका

भभाव देखकर पर्याप्तक मनुष्योंके भी अनाहारकपना बन जाना है। साकारोपयोगी अनाकारी पयोगी तथा साकार भनाकार इन दोनी उपयोगीसे युगपन उपयुक्त भी हात है। विगेषार्थ-- उत्तर योग आलापका कथन करते दूर पेत्रिपिकिक भाद्वारकमिध भीदारिवासिश और बामणकाययोगके जिना बदा अथया कैयल यत्निविविकिक है विना तेरह योग बतलाये हैं। इस योग तो मनुष्योंकी पर्याप्त अवस्थामें होने हा है, परतु अपवीष्त अवस्थामें होनेपाले आहारिकमिध आहारकमिध और वामणवाययोगको मनुष्योको पर्याप्त मयस्थामे बनानेका यह कारण है कि यद्यपि तेरहपें गुणस्थानमें समुद्रानके समय योगोंकी भन्नर्धना रहती है किर भी उस समय पर्योध्त-नामकमका उदय विद्यमान रहना है भार दारीरकी \_1

पूर्णना भी रहती है, इसलिये पर्यान्त-नामकप्रके उदय और दारीरकी पूर्णताकी अपेश्त कपार मनर और लोकपुरवसमुद्धानगत केवली भी पर्याप्त है और इसमकार पर्योप्त अवस्थाम आता रिकमिश्र तथा बामेजबादयोग सन जाते हैं। इसीनकार छन्ये गुजरपानमें आहार्रामधकाय 1 योगके समय भी पर्योक्त-नामकमेका उदय रहता है, इसलिय पेमा निर्वृतिसे अपवाम हाना हुमा भी जाय पर्यान्त नामक्षत्र द्ववकी भवेशा वर्यान्त ही दै। भन भाहारविधकायदांग सा पर्योत्त्र सपरस्थामें बन जाता ह । इसमनार उपर्युक्त तानों योग पिषशा भेरूसे पर्याप्त भवन्यामें 1 मी बन जाने हैं इस्रांज्ये अनुष्यांकी पर्याप्त अवस्थामें तेरह योग भा गिनाय है। 18

सामान्य मनुरविकि वर्षाया भारतव

तेमि चेर अपञ्चलाण भणामाण अधि पन गुणहाणाणि, एशे जीतमाला, ह अपन्जसीओ, सच पाग, चनारि मण्याश अहीरमणा ति अधि, मणुमारी, विविद्याशी, तसकाथो, अहारमिम्मेण सह निष्णि जोता, निष्णि नेर अर्थरंगरा ति अधि चलारि कसाय अकमाओ ता, पन णाण केरालणाण ज णाण, अमनम मानाव छेदीवहारण जहानपाटेहि चलारि मनम, चलारि दमण, टच्येण काउ सुक्केस्सा, मानव छ केस्साओ, भरतिदिया अवस्थितिह्या, सम्मामिन्छन उरम्ममन्मनेग विगा चनारि सम्मक्त, मणिया अणुमओ ता, आहारियो अगाश्विणो, मामाकरमुना होति अगानाह यज्ञना ता तहभ्या वा' ।

उद्धा सामा य मनुष्यों अवयाप्तकार संवर्षा आराप कहो पर-मिध्यारि, सासाइनसम्यग्दार्ध, अविरत्तसम्यग्दार्ध, प्रमत्तस्यन ओर मयोगिने नरी ये पाव गुणस्यन, एक सभी अपयोप्त जीयसमास, छद्धा अपयोप्तिया, सान प्राण, वार्रो समाप तथा अनतस्वा स्थान भी है। मनुष्यगति, पवेद्रियजाति, इसहाय, आद्वार्गिनेश्वाययोगि साथ भौगारि मिश्रकाययोग और कामणकाययोग इसमकार तीन योग, तीनों वेद तथा अवगनेत्र स्थान भी है, सुमति, सुभुत तथा आर्थिक तीन बात ये वव कान भी है। सुमति, सुभुत तथा आर्थिक तीन बात ये वव कान भी केत कामण्याय स्थान भी है। सुमति, सुभुत तथा आर्थिक तीन बात ये वव कान भी केत कामण्याय स्थान केत कामण्यात केत योगित कामण्यात केत कामण्यात केत कामण्यात केत कामण्यात कामण्यात केत कामण्यात कामण्

मं १०२

### सामाच मनुष्योंके अपर्याप्त आलाप

| यु जी<br>५ १<br>भिस अ<br>पा<br>अ | प्राप्त संग्रहेश<br>७४३११<br>इ.स. प्राप्त | यो व क<br>३ ३ ४<br>ओ मि हिस्स<br>श्री मि हिस्स<br>इस मि | झा सिय द<br>६ ४ ४<br>विभ अस<br>सन सामा<br>विना छेदो | हे म<br>इ.२.२<br>इ.स.<br>इ.अ. | स सहि<br>४ १<br>भि सं<br>सा अउ<br>क्षा | জা ব<br>২<br>সাহা চলো<br>স্বা<br>ম্বা<br>মুব |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|

7

-1

¢'

ام

トナイト

. !

मणुम मिन्छाउद्दील भण्णमाले अधि एय गुणद्वाल, दो जीउनमामा, रह पत्रसीत्री छ अपञ्जवी हो, दम पाण मत्त पाण, चनारि मण्याओ, मणुसगरी, पनिदियनारी, तमराओ, गगारह जोग, निष्णि वेट, चनारि समाय, निष्णि अण्याण, अमन्रमा, हो दमण, दय भारीहि छ लेस्माओ, भागिदिया अमाहिदिया, विच्छत्त, मणित्यो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारतजुना वा हाति अणागारवजुना वा '।

तेमि चेत्र पत्नचाण मण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एत्रा बीवसमामा, छ पज्जनीओ, दम पाण, चनारि मण्गाओ, मणुमगृदी, प्रिंदियनादी, तमराओ, धन जाग, तिर्णि वेद, चत्तारि वनाय, तिर्णि अण्याण, अगनमा, दा हमण, दस्त्र मार्वाद छ लेम्पाओ, भरमिदिया अभवसिदिया, भिष्ठच, मण्णिणा, आहारिणा, सामास्वत्रचा

सामान्य मनस्य विश्वादृष्टि जीवींके भागप बहुने पर-एक विष्यादृष्टि शहकताब सही प्रयास और सही मध्यास, ये हो जीवसमास, छहाँ प्रयानिया, छही भववानिक दशों प्राण, सात प्राण: चारों सहाय, मुख्यमति, पश्चित्रज्ञाति जनवाय, बारो प्रशाय: बारों यानुयोग, भोडारिक्काययोग, भीडारिकमिश्रकाययोग और कामणकाययान व स्मन्द्र योग, नीलों वेद, खारीं बचाय, तीली शहात असवम, खारु आर अखार थे दा दरान इस्व भार भायने छहीं लेश्याप, अध्यसिद्धिक, असध्यमिद्धिक। मिश्यान्य, साईक आहारक अना द्दारकः साकारोपयोगी और सनाकारोपयागी होते हैं।

उन्हों सिच्यादिष्टि सामान्य मनुष्योंके पर्योग्रकारसकाती भारतप करने पर--एक मिध्यादारी शणस्थात यह सर्जा पर्योज्य जीवसमास छही पर्याक्षिया हरी। प्राप्त कारी सहाय मनुष्यगति परेश्टियज्ञानि अस्रवाय खारी सनायाग खारी यसमयोग भीर भारारिकसायधान

ये मी थोग सानों येद मारी क्याय मीनी भक्तन असेपम बस आर अबस यह दर्गत द्वस्य भार भावमे छह। रेरवार्च अध्यानिद्विक भभग्यानिद्विक विश्वान्त संकत्त

Hot k

होंति अणागारुपञ्जना वा'"।

तेसि चेत्र अवजनाणं भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एअं जीतममामा, अवजनीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुमगदी, पर्विदियजानी, तमशका, जोग, तिण्णि वेद, चतारि कमाय, देा अण्णाण, अमजम, दो दमण, द्वेण बाउनुर हेस्माओ, भारेण किण्ह णील काउलेस्मा, भार्मिद्विया अमत्मिद्विया, मिच्छत्त, मिण्णि आहारिणो अणाहारिणो, सागाहरज्त ना होति अणागाहरज्जता ना ।

## आद्वारक, सामारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ह ।

उन्हों मिध्यादि सामान्य मनुष्योंक अपयासनालसर यो आलाप नहते पर-य मिध्यादि गुणस्थान, एक सज्जी अपयोंन्य जीतसमास, छहों अपयासिया, सात प्राण, न सज्ञाए, मनुष्याति, पचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, ओद्वारिकमिश्रकाययोग और नार्भणकाययोग दो योग, तीतों वेद, चारों क्याय, कुमति और कुश्त ये दो अज्ञान असयम, चनु और इन ये दो दर्शन, दृष्यसे नापोत और गुद्ध नेस्याए, सावसे रुप्पा, गील आर कापोत नेर्याय मं सिदिक, अम्पिसिदिकः मिध्यारत, सिनिक, आद्वारक, अनाहारक, सानरोपयोगी और क्र नारोपयोगी होते हैं।

सामा य मनुष्य मिख्यादृष्टियोंके पर्याप्त आराप

| र १ ६                         | त्रा-सगई।                            | हा यो व ह हा मय द ह मा व हिस्सी था।                                                                                                                                                               | 7777   |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ।स मप                         | १४११                                 | २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                           |        |
| त १०<br>ट्राप<br>११६व<br>विस् | सामान्य<br>शस्य इस<br>अप्रश्<br>स्यव | सम्बच्य सिध्यादिएसॅविं अपयोज्य काराय<br>स्या व कहा सब द िंस सहक्षेत्र श<br>र २ १४ २ १ १ १ १ १ १ १ १<br>व अंति कृत्र भने बहु का सिनि अस्त<br>बन्द कृतु भने स्व | 1 4 PF |

मणुम्स मासलगम्माइट्रील भन्नमाने अरिप्त एय गुणहान, रेत जीवरामाना, छ पञ्चत्तीओ छ अपअत्तीओ, दम पान सच पान, चचारि सम्माआ, मणुमगदी, पाचदिय आदी, तमराओ, एमासह जोग, तिरिन वेद, चचारि रुमाय, तिरिन अन्मान, अमजमी, दो दमन, दर्य-भोवेहि छ लेस्बाओ, अविगिद्धिया, मामनमम्मन, मिण्णिन, आहारिणो जनाहारिनो, मामारुपञ्चना होति अनागाहरञ्जना वा '।

तेमि चेत्र परन्ताण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा जीतममामा, छ पञ्जतीओ, दम पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुमत्तरी, पत्तिदयत्तारी, तनरावा, णत्र जोग, तिण्णि वेट, चत्तारि रमाय, तिण्णि अण्णाण, अमत्तमो, दो दमण, दम्य मात्रीह छ रेस्माओं, भत्रमिद्धिया, सामणमम्मत, सण्णिणो, आहारिणो, मागारत्त्तना होति

सासान्तसम्बादिष्ट सामा य मुख्याने आलाय बहुने पर—यन सासाहत गुजरधान, मामी पर्यात और सन्ना भववात ये हो जीवनमाम, छहा पर्यानिया छही अवसानमान हो स्वाद्यान स्वाद्

ज हाँ सामाहनमस्पराधि सामान्य मनुष्यों व पर्याणकारणक्या आजाप कहन वर— पक मामाहन गुणक्यान, वक मेटी पर्याण जायममाम छटी पर्याण्या क्यों प्राप्त, सार्ग मेजार, मनुष्याति, पर्योद्धनपानि प्रवक्षाय पार्गे मनोयोग, वार्षे यक्तयोग और आसीर्ग कोययाग ये नोयोग, तार्थे वेद, चार्थे क्याय नीता अटान अययम बन्यु भार कवा यदा देशन देवन केया सार्थे कार्यो लेन्याणे, अन्यांसन्ति सामाहनमस्यक्ष्य संजिक आहार

हो । व्याप्त प्रमुख्य सासाइत सम्प्राप्टियों के सामान्य भागाप त्रु से या गाना देश से कहा तद हे से तक के बार ते से देश प्रभा देश देश देश देश देश देश सार्व देश के स्टूब्स अहा अर्थ से साथ के है के अगुल्या , अर्थ के से साथ अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ सार्थ

#### त्रवागास्यवसा वा ।

तेर्षि चेर अपजनाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहुण, एआ जीवननान व अपजनीओ मन पान, चेनारि मण्जाआ, मणुमगडी, पनिदियज्ञारी, तवकात्रा, र जोता, तिरिन देद, चनारि जनाय, टो अण्णाण, अपजमे, टो टसण, टलाण का गुस्केटमायो, भारेण विश्व णीठ-काउटेस्सा, भर्रामिदिया सामणगम्मन, गामिण आदारियो जनादारियो, मामास्यञ्जना हानि अणामाहयञ्जना वा

भणुम्य सम्मामिच्छाउद्दीण भण्णमाणे अतिथ एय सुणहाण, एत्रो जीवनमान प

## सामारीयणाना भीर मनामारीययोगी होते हैं।

दर्गं नातारतसम्बन्धार्म सामान्य मानुष्यांके अववारावानमंत्राची भाजार वर्षं पर---क नात्मारत मुन्दशात, एक गाँधी परवार्त जीवगामाना, छात अववारिया मन प्रान्त वार्ते शंक्षांचे, मानुष्यार्भि, पर्योद्धिकार्ति, अन्तरात्, भीदारिकमिश्रवार्योत के वर्षा भीत्म स्वत् ये दो योग, गाँधी वेद, यादा वर्षाय, सुमारि और तुकृत ये दा भावत, अवत अव वर्षा भीत्म स्वत् ये दो दोगि, गाँधी वर्षे यादा वर्षाय, सुमारि और तुकृत ये दा भावत, अवत के वर्षा भीत्म स्वत्यार्थिक स्वति स्वति स्वति भीति नुक्र निर्माण स्वति 
कारू<sup>र्</sup>वस्थारूपे नामास्य मनुष्याके भाराप करने पर—पक सम्यक्षिपाणा<sup>त सुक</sup>

| # 105 | स्यामा                         | य मनुष्य                    | मा <u>माद</u> नमस्यम    | क्षियाने प्रया              | न आराप            |         |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| , e t | शिक्ष है।<br>१ हर्ने।<br>य प्र | दा <u>र</u><br>(श्रम म<br>द | ्र विद्यास<br>१ विद्यास | मय द त<br>१ २ १ १<br>भय द म | भ म<br>रार<br>समग | 4 27 45 |

# १०८ माजन्य प्रमुख सन्सन्दरमध्यानीवर्षोत अपूर्वीत भागा।

|   | , | * | 8<br>1 | , | ¥<br>\$ | • | , | 1 | 1.2 | र<br>,<br>, (द<br>१प | 4 | • | F<br>72<br>14 | 47<br>3<br>14 | 42<br>42<br>44 | 5 2 81 4 H | स न<br>२ १<br>५ न | 4 X<br>2<br>4 | 77 27 |   |
|---|---|---|--------|---|---------|---|---|---|-----|----------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|------------|-------------------|---------------|-------|---|
| l |   | 1 |        |   |         |   |   |   |     |                      |   |   |               |               |                | 3.1        |                   |               |       | _ |

पड़नतीओ, दम पाण, चचारि मण्णाओ, मणुसगढ़ी, पांत्रियनाती, तमझाओ, णव जोग, निष्णि नेर, चचारि रुमाय, निष्णि णाणाणि तीरि अण्णाणीह मिस्साणि, अमनसी, दो दमण, दरत्र भानेहि छ लेस्माओ, भनसिदिया, मम्मामिन्छन, मण्गिणो, आहारिणा, मागारतज्ञता वा होति अणागास्त्रज्ञता वा ।

े मणुत अमनद्सम्माइद्दीण भष्णमाणे अिः एय गुणद्दाण, ने नीरममाना, छ पञ्जनीओ छ अपञ्जनीतो, टम पाण मच पाण, जनारि मण्णात्रा, मणुमगरी, प्रस् नियनानी, तससाओ, एमारह नोग, निष्णि रेन, चनारि एमाप, निष्णि पाण, अमञ्जम,

न्यान, पह नक्षीत्वयान जायममाम, छहाँ वयानिया, इहा माण, मारी सवाय, मनुष्यानि, पर्वेटियज्ञानि, प्रमहाय, जारो समीयोग, न्यारे यमस्योग और अहारिववायोग ये मा सान, पर्वेट वारों वच्याय, नोतों अज्ञानीस मिछिन आदि नात वात, असयम चम् आर अच्छा ये हा व्योत इत्य आर मार्येन छहाँ देश्याय, सरविश्वित, सम्याभिष्याय अविव आहार नावारोचियाना आर अनुवारोचीनी होते है।

अभवत्तमन्यादिष्ट मामा'य मनुष्यंदे मामा'य आलाए बहन पर —पह अविहानमन्य रहि गुज्यान नमा पर्यात और नमी अपयात देश अवसमान छाँ पर्यात्तास, छाँ अपयात्तिया रूपों प्राप्त, मान प्राप्त वार्षों माना मनुष्याति पर्याऽपक्षाति करावा स्वार् मनोयोग, चार्षों यन्त्रयोग, औश्वविकारयाम, औश्वविकारयाम और कामण्यस्य प्राप्त पंचादह योगः नोनी वेद, चार्षों क्याय, आदिदे नीन कान अनयम सादिक नीन करीन

त्र २०० सामान्य मानुष्य सम्याभाष्यापष्टियोके भारताय युद्धी (युद्धा संग इंबा या वेकह तय क्रमान्ति के क्रक् र'र (६) ४ १ ९ ९ ९ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ प्रविद्धा युद्धी या रेक्सा के मेरी सार्यक्षा के क्रमा स्थाप प्रविद्धा युद्धी स्थाप स्था

स्त्रमान्य मुरुष भश्ययतसम्पन्दिएयान स्त्रमान्य भारतप

ति जी प्रशास र की भी के प्रकृत है । देवर है है । है । इस प्रकृत के प्रकृत क

तिष्यि दमण, दन्त्र भारेहि उ लेम्माञी, भरमिद्धिया, निष्यि सम्मन, मिल्ला जाहारिणी जणाहारिणी, मासारगजुना हानि अणागारगजुना रा ।

सेमि चेर पञ्चनाम मण्णमाणे अथि एय गुणहाण, एया चीरममानी, ह पट्ननीजी, दम पाण, चचारि मण्णा है, मजुमगदी, पिच्टियजारी, तमकारो, का जोग, तिरिण देद, चनारि रमाय, तिरिण णाण, उस्तम, तिरिण दमण, स्त्र माही ठ रुम्माजी, मरसिद्धिया, तिरिण सम्मन, सर्णिणो, आहारिणी, मागाम्बनुना होति अजागाम्बनुना सं

तेर्स चेत्र अपटनचाण भष्णमाग अति एय गुणहाण, एया चीत्रमाणा, ह अपडनचीत्रो, मच पाण, चचारि मण्णायो, मणुमगदी पर्विटियचाटी, नमहायो, र जोग, पुरिमोद । देत्र णेरटअ मणुस्म-अमजट अम्माटहिणी चटि मणुस्मेसु उराजीत र

इष्य और मार्ग्ने 'प्रश्ने लेश्याप, मृत्यमिदिङ, अपनिमङ, लाग्नि आर साथोपानिहरू तीन सम्बन्ध्य, मापिङ, आहारङ, आगारङ, माङारापयोगी और जनाङारोपयोगी हेर्ने हैं।

उन्हों अमयनसम्बन्धि सामा य मनुष्यों वे पर्यावसानमञ्जा आलाप वहते पान पक अधिरतसम्बन्धि गुणम्यात, एक समी पर्याव जीवसमास, छडों पर्याक्षिय हर्षों कर पार्ते प्रमाण मनुष्याति परिटियम्पाति, स्पन्धाय, चार्ते मनीयोग चार्ते वात्रयोग पर्य अहारिकशयेगा ये ने योग तीसी देद, चार्ते क्याय, आहिंद तीन पान, अस्पता, अस्पता, जीर नीत हर्पोन, हर्पाय की सामने छडों लेखाया, भाषानिक्षित, औरवाभित, साविक भीर सम्बन्धि गीमक ये नीत सम्पन्धाय, सन्निक आहारक, सावक्ष्यायोगी जीर अनाकारोगयोगी होते है।

उदी अमयनमायादि मामाय माउदाहे नयामीलहारमायी आहार बहुने वा-एह अविश्वमायादि गुणस्यान, एवं मधी अवर्धाल जीउममाम, छही अवर्धालिय मने मण, वारों माइए, मतुर्वाल पोडियवाल, प्रमाय, औदारिविम्यवावयाग भीर बदंव बाववाग ये दे। योग, एवं पुरुषद होता है। देवर एवं पुरुषदे होतवा यह बाववें हि देव, नारवी भार मतुर्व अमयनमायारि जीव मरकर यदि माउपाम उपय होते हैं "

न १११ समाय मनुष्य अमयनमायानविधीने वर्षान्त आराप

जी पान न है हा सा बहि हा सद द न स स ती है जा है। भी कर कर पर पत्र कर कर अपन कर साहस आ में हैं। वर्ष कर पर पत्र कर कर अपन कर साहस आ में हैं। वर भर । तह णियमा पुरिसारेदेतु चेर उप्यज्ञित ण अण्यारेदेतु, तण पुरिमबदी चेर भणिदे। चलारि समाय विण्णि णाण, अमनम, निण्णि दमान, दर्वेण साउन्मुक्टलेस्मा, मार्गण छ केम्माओं। न नहा—लोहरपा असनदममाद्दिष्ट्यो पदम पुदि आदि जान छट्टी पुदि पज्ञानाणामु पुदर्शता द्विरा साल साज्य मणुम्मे चेव अपप्याणा पुदि पात्रीमान्तिमाति कि स्वाप्याणाम पुदि साल साज्य मणुम्मे चेव अपप्यद्वामा कि सामाद्वामा सामाज्य सामाज्य सामाज्य प्रसामान्ति । देश व अम्पद्वामा दिखी पात्रीमान काल्य मणुम्मे पुदि पात्रीमान सामाज्य सामाज

जणासाहबन्ता वा । मणुम्म सनदासजदाण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, छ

नियभम प्रायदेशी मतापाँमें ही उत्पन्न होते हैं। आयदेशवाले मानपाँमें नहीं। इससे यक प्रया

संवतासवन सामाध्य मपुष्योंके भाताय कहते पर-एक देशविरत गुणस्थान, एक

प्रश्रीप सास्य दर्शों वे कहा स्वयू र ते संत ना माहे आ उ रेहर प्रश्रे दे प्रश्रे हैं हिस्सी या से असा सा इस्ते अप्रश्रे कि स्वयू क्षियों हैं स्थित स्था से असा साम इस्ते अप्रश्रे कि स्वयू क्षियों हैं सा स्था से असा साम अस

सामान्य मनुष्य भसयतमम्यग्द्रष्टियाँके भएयोप्त भाराप

पञ्चत्तिओ, दम पाण, चत्तारि मण्याओ, मणुसमरी, पनिश्वितारी, तमकात्रा, का जोता, तिष्णि वेद, चत्तारि प्रमाय, तिष्णि णाण, धत्तमासत्तमा, तिष्णि दमण, स्वत्र उ देहसाओ, भावेण नेद-पम्म सुप्तरतेनमाओ, सवसिद्धिया, तिष्णि सम्मन, सिन्ति, आहारिणो, सामारवज्ञा होति अणानारवज्ञा वा '।

मपहि पमचमलर प्यतृष्टि जार अत्योगिरेशिल नि तार मुलाराजरी अणुणे अण् रिओ वचन्दी। मणुस्य पचचाल भूण्णमाणे मिन्छाइट्टि राहुडि जार अत्योगहेरिल <sup>तृत्</sup> मणुस्योगभगो । अथरा इत्रिशेरेण रिणा टे. येरा उच्चा एनियमेश चेत्र विसेया।

सम्म पर्योप्त जीवसमान छहा पर्याप्तिया, दशों माण, वारों ममण ममुप्तमति, पर्वाप्य जाति, त्रसराय, वारों मनोयोग, चारा यवनयोग आर शीदारिकनाययाग ये ती यात, तर्वो यद, वारों कपाय, आदिके तीत बात, सयमासयम, आदिके तीत द्वीत, द्वाये एमें रेपार्य, भागमे पोत, पद्म आर शुक्ररण्याण, भग्यसिद्धित, जीएमामिक धायिक और स्वयोपप्तिक हे तीत सम्यस्य समिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हाते हैं।

अब प्रमत्तमयत गुणन्यालमे लेकर अवेगिकियली गुणन्यात तक स्तृतना और अधिरताने रहित मूल ओखालाप कहना चाहिय, अर्थान, गुणन्याना अपेता औ आर्था छेठे गुणन्यानमे लेकर चोत्हर गुणस्थात तक कह और है वे ही यहा मत्यों है छेठ के क्यातमे चोहर गुणन्यात नकके समाजला चाहिये, क्योतिक छेठोन आगेक मार्थे गुण्यात मतुर्थों के हो होते ह, रमल्यि सामा यह बनमें और रम क्थतमें कोई विशेषना नहीं हो

मनुष्य पर्योज्यस्के आलाप कहते पर—मिश्यात्रिष्ट गुणस्त्रातमे तेकर न्योक्सिंग गुणस्त्रात तक मनुष्य सामात्र्यते आलापकि समात आत्राप जातना चाहिते। अध्या वर आत्राप कहते समय स्वीत्रहे जिता हो तेह शी करना चाहिते, त्रयोकि सामात्र मनुष्त्र पर्याज मनुष्योम स्तनी ही जिहोपता ह।

निर्मपर्थ— जब मतुष्यांके अवाजर भेदोंकी विक्रश न करके पदान शब्दे हुण मामान्यसे मभी पदाप्त मनुष्यांका ब्रह्म किया जाना है तब पर्याप्त मनुष्यांका नहीं हैं।

मणुनिशीण भण्णमाणे अस्य चाहम मुणद्वाणाणि, दा जीरममाना, छण्यज्जतीया छ अपजन्तीयो, दम पाण, मन पाण, चनारि सण्णाओ खीणमण्णा वि अस्यि, मणुमगदी, पन्तिदेवज्ञानि, तसराओ, एगाह जोग अनेगो वि अस्यि, एन्स आहार आहारिमामसम्पन्नीमा णस्य । कि सालण ? नेसि भागे इस्पियेदो दब्ब पुण पुरिसर्वेदो, आहारिमामसम्पन्नीमा परिवर्जित । दिन्तिभेदोद । मम् ण परिवर्जित सिन्तिनादा । भावित्ययदाण दन्येण पुराण वि सन्दाल णाहारिद्धी सञ्चप्यक्षदि दन्य भावित पुरिसर्वेदो, सोम्पन्तिस्य सञ्चप्यक्षदि दन्य भावित पुरिसर्वेदो, सोम्पन्तिस्य सञ्चप्यक्षदि नेणित्यदि पि णिर्द्ध । सहस्यक्षरि दन्य भावित व्रोप्ति । भि सालण १ स्वर्यक्षरि स्वर्णमानस्य जोगा भणिया। इत्यियदा असमन्त्रद्दा वि अस्य, एन्स भावरण्य प्रदानिक्षर ण व्यवदेश । कि सालण १

यालारा प्रदल हो जाता है, अन इस अवेशाने पया न मुग्रांकि आणाप सामाण मानुष्योंके सामान बनलाये गये है। परनु जब मानुष्योंके अवातर सेहेंमन प्रयाण मानुष्योंके सामान बनलाये गये है। परनु जब मानुष्योंके अलात हता प्रयाण जाता है तह प्रयाण कर केही मानुष्योंका होता है क्यांकि मानुष्योंका होता है क्यांकि मानुष्योंका मानुष्योंका मानुष्योंका मानुष्योंका मानुष्योंका भागाय कहन भीत न्युसकेशी मानुष्योंका भागाय कहन समय स्वित्त हो होता है है।

सनुष्वनी (धानिमनी) निवाँ हे आजाव बहुने वर—बीहरें गुजरधान संहों प्रवास भार भारती प्रवास्त ये दा जीवसमास छहा पर्वास्त्रिया, छहें भवदास्त्रिया, हरों मान, मान व्याप, बारों सज्ञाप तथा शीवसमास्त्र भी स्थान है। मनुष्याति, पर्वे द्रवज्ञानि अनदाय बार। मनोवान बारों बरनवीन भारारिक वायोग औदारिक मिश्रकाणवीन और कानज्ञापयान ये स्वारह वाया, तथा अयोगस्त्र भी स्थान है। वह सनुष्यतिवीं काहारक कार्यास अरह भारतक सिवास स्वयोग से दा वान नहा होने है।

"क्षि"—प्रमुख निवयन आहारककाययोग भए भारतकायिशकाययाम नही हानका क्या कारण हा"

समाधान वाचार किन्दु भाषकी भाषकी स्थापित भार इत्यहा भाषकी पुरुषण्य होता हु य (भाषाता) चीरा भा सदसका भा न होते हैं। वह दु हरवही स्थापता सर्वाद्यक अपने स्थापता न होता न तरन हु चार्कि चार्यका अध्यापता नहीं जा न तरन हु चार्कि चार्यका अध्यापता अध्यापत

पज्जन्तिओ, टम पाण, चत्तारि मण्णाओ, मणुमगदी, पाँचटियजादी, तमकाशे, का जोता, निष्णि वेट, चत्तारि कमाय, तिष्णि णाण, सनमामनमो, तिष्णि टसण, टलेक ह रुस्माओ, भारेण तेउ-पम्म-सुन्करुरमाओ, भरमिद्धिया, तिष्णि मम्मन, सन्त्रिका

अहारिको, मागारुरजुत्ता होति अणागारुरजुत्ता पा ै।

मपहि पमत्तमनर-प्यइडि जार अनोशिकेरिल सि तार मुलोबालारी अणुली बण-रित्रजो रत्तवेरा। मणुम्प पन्तनाण भण्णमाणे मिन्छट्टि पर्रुडि जार अनोशिकेरिल कर भणस्भातमारी। अचरा इटिरोटेण रिणा टेर्टिट नत्त्रा एतियमेनी वेर स्मिती।

सन्ना पर्याप्त जीतसमास छहाँ पर्यास्तिया, द्वाँ प्राण, जारा सन्नाप मनुष्याति, वर्नाद्रा, जाति, इसदाय, जाते मनोयोग, जारा यजनयोग और नीदारिक्शायमा ये नी याग ननो थेद, सार्थ द्वारा प्राप्त आदि है तीन द्वीत, इत्येन छत्र हे निर्माण मार्थम योग, यम और इस्ति है निर्माण मार्थम योग स्वास्ति है निर्माण मार्थम योग स्वास्ति है निर्माण स्वस्ति है निर्माण स्वस

भद प्रमामयत गुणनातमे त्रेष्ठ अयोगिकाली गुणस्यात तह पृत्ता भर्र भविकामे रिति मृत्र ओधात्राय बहुता चाहिने, अयोग, गुणस्यातीका अरेभा आभात्त एत्र गुणस्थातमे त्रेष्ठर चाइह्य गुणस्थात तह बहु आये हु ये ही यहा मनुष्ति छ श्व स्थानने बहुरय गुणस्थात तह हे ममजना चाहिये, क्योंकि छन्ने आयेष्ठ मार्थ गुणस्था मार्थों है हो होते है, रमित्र सामात्य क्यतमें और इस क्यतमें की विशासता स्थान

मार्च पर्यानविषे भाराप बहुने पर—मिश्याणीय गुणस्थानसे रेकर भवाणिकार गुपस्थान तक मार्च सामार्चक भारापाक समारा आराप जाका धादिय। भगा की भाराप करने समय स्वीवदेके जिना दे। वेद को कहना चादिये, क्योंकि सामान्य महुराने पर्यान्य महुर्पामें दननी ही विशेषना दे।

रिमेशार्थ-- जब मनुष्योंके अवाजन मेहोंकी विक्रशा म करके प्रयान शावकरण मामान्यमें मनी प्रयान मनुष्योंका प्रदल किया जाता ने जब प्रयान मनुष्योंके जैनी हैं।

ट्टा भागीह ए टेरमा अटरमा नि अस्पि, भागिनिद्वाओ अभविनिद्विया, ए सम्मण, मणिणीया पत्र मण्डिणी पत्र अमुख्यणी, आहारिणी, अणाहारिणी, सामारत्वचा हाँवि अणागारवजुवा वा सागार अणागारिह जुगपदवजुवा वा । ।

सामि चेत्र अपज्ञसाण भज्जमाणे अस्यि तिन्ति गुजद्वाणाणि, एजे जीतसमासे, ए अपज्ञसीओ, सम पाण, भमारि मच्चाओ गोणशच्या ति अस्यि, मणुसगदी, पर्सि-दियनारी, तमसाओ, टा जोग, इस्थिनेदो अरगरनेदो ति अस्यि, चमारि कमाय अक्-सामा या, दो अच्चाल कन्नलाणेण तिर्णेण पाण, असनमी जहाकगादेण देरिण सनम,

पिना छड सपम, बार्स र्सन, स्टब भीर भाषसे छडी लेखाव तथा मलेर्या स्थान भी होता है। भन्यस्तिद्वेष, भभ्राणानिद्विष छडी सम्बद्धाय सबिनी तथा सबिना भीर असबिनी दिक रूपन रहित भी स्थान होता ह। आहारिया, समाहारियाँ। साकारीपर्योगिती, अनाकारीपर्यो प्योगित तथा मलेर स्मान सन्ते को उपने सिन्दे स्वयन उपने मोहीला है

रिरोपार्थ — पर्वाण सामाय मनुष्यंके तेन्द्र नथवा द्रा योगावे होनेका स्पर्धकरण ऊपन कर भावे हैं, दमादकार पर्वाल मनुष्यत्विधें व्यास्त अथया ना योगोंके नक्ष्ममं सी जीन तेना पादिय । बहा तता योगाचना है कि नार्यदियों के माहारक ऋदि नहीं होनी है, अनव्य दनके आहार भार भाहासीमध्र य दो योग नहीं पाये जाते हैं। इसनकार सायोदियोंके प्याप्त अनुक्यामें स्वारद्ध थथना ना याग हर होते हैं।

जरों मन्यानियों स्वर्णानियान्य भी भाराव इस्ते घर-मिष्पारि सासाहत स्वराद्धि और संयोक्षेत्रणी ये तीन गुलम्यान, गर शता प्रयोचि जीस्तासाल, वार्टी भाराव निया, सात यह वार्टी सक्षय समा शीसमा मध्यान मी स्वत्यानी विजित्यानी, ममश्य भारागिर्कासध्वायवाय भर कामणकाययोग वे हो योग न्यायेट्र तथा भारान वैरस्थान भी द्वा वार्टी क्यार नथा अक्ष्याय स्थान भारि हुमति आर कुमून वे हा भगान मथा स्वयोगक्ष्य गुलस्थानका अव्या केस्ट बात कामणकार नाम बात भार यस भार स्थानशालाहानिय वहां सदम चन्नु भारानु आर क्यर वे तात क्यार

'अपगद्दरों ति अस्थि' चि ययणाटो । चचारि उमाय, अफ्रमात्रो वि अत्रि, मणपद्भा णाणेण निणा सच णाण, परिहार सजमेण निणा उ मजम, चचारि दमण, दन्न भर्ती छ लेस्सात्रो अलेस्सा वि अस्थि, भरमिद्वियात्री अभरमिद्विया, छ सम्मच, मणिष्वीत्र णेप मण्णिणी णेप असण्णिणी वि अस्यि, आहारिणीओ अणाहारिणीजो, मागान्तरुण होति अणागारुरजुचा या सागार अणागारेहि जुगरदुरजुचा या '।

तार्मि चेर पञ्चलाण मण्णमाणे अतिव चोहम गुणद्वाणाणि, एषो जीउममण छप्पञ्जलीकी, दस पाण, चलारि सण्णानो, ररीणमण्णा नि अत्थि, मणुमगदी, पर्विरिश जादी, तसकाओ, एपारह जोग णर वा अजोगो नि अतिय, उत्थिदेद अराग्नेदा वि अतिथ, चलारि कसाय अकमाओं नि अत्थि, सत्त णाण, छ मजम, चलारि त्वण

प्रयोजन होना तो अपगतवेदरूप स्थान नहीं बन मकता था, क्योंकि, ट्रव्यंद बाँहर्ड गुँ स्थानक अस्ततक होता है। पर तु 'अपगतवेद मी होता है' इस प्रकारक बन्न निर्म नेये गुणस्थानके अवेदसागसे किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि ग सायवेदसे ही प्रयोजन है, द्रव्यंवेदसे नहीं। वेद आठापके आगे चारों क्याप, ता अक्षप्रत स्थान भी होता है। मन प्रयाजनिक विना सात ज्ञान, परिहारिन द्विसंत्रक कि एड सयम, चारों द्वान, ट्रव्यं और भावसे छहीं नेद्रयाप, तथा अन्द्रेशान्य मी स्थान हैं है। मत्यसिदिक, अम्प्रसिदिक छहीं सम्यन्थ, सिक्री तमा सिक्री और असिक्रीं है। होनों विकरणेंसे रहित भी स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकारिपालन अनाकारोपयोगिनी, तथा साकार और अनाकार उपयोगसे गुनायन उपयुक्त भी होता है।

उ हाँ मनुष्यनियों के पर्योप्तकाल्सव भी आलाप कहते पर—वाहहाँ गुणस्यान ए सबा पर्योप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दश्राँ शण, चाराँ सहाप तथा श्रीणस्वा ना भी है। मनुष्यगति, पचे ट्रियजाति, प्रसकाय, वित्रियककाययोग, वैतिथिकमिश्रकाययो श्राहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग हत चार योगाँके निना व्यारह योग, अत्र उपयुक्त चार और ओदारिकमिश्रकाययोग तथा कामणकाययोग हत छह योगाँके विना हत थे तथा अयोग क्यान भी होता है। अथिवृत तथा अपनात्येवृत्त्यान भी होता ह। चार्रो का तथा अवगण स्थान भी होता है। स्रीयेवृत्त्यां अपनात्येवृत्त्यान भी होता ह। वार्रों का

न ११४ मनुष्यनी स्त्रिया हे सामान्य आराप

1. ? ]

डण्र भारीह छ लेस्सा अलेस्मा वि अपि, भवनिद्विषात्रा अभवनिद्विया, छ मस्मम, मण्जिणीआ णा मण्जिणी पाव अमण्जिणी, आहारिणी, जणाहारिणी, मामान्यतुचा होति अणामास्त्रतुचा रा मागार जणामोहि सुभवरवस्मा रा ।

हानि चर अवज्ञवाण भग्गमाण और निश्नि मुंबहुणाणि, एको बीदममाने, छ जवज्ञचीओ, सम पाण, चचारि मण्याओं गीवमणा वि और, मणुनगर्ग, सींच रियमणि, तमशोज, दा जाग, हरिश्नो अस्पनश्ना वि अपि, चमारि बमाय जब साओं या. दो अण्याच वेसक्षाणा निश्चिण गाण, अस्पनमा नदानस्मारण दालिय सहस.

विना छड सबस, जागे हुनीन, हृद्य कीर आयोर राष्ट्र एक्टाण मणा भगस्य स्थान सी होता है। अव्यक्तिहरू अभागतिहरू, छारा सम्यवस्य राशिमी, मध्य पानिमी और क्यानेसी हिस् स्थान रहित भा स्थान होता है। आदारियां असारातिकाः व्यासायकारियां आसरारायको प्रयोगिती स्थानस्याद अस सार हम होतों उपयोगार्थ सुगयन उपनुक्त भी हार्गी है।

त्रियाथ — ययांज सामाण मनु याचे नग्द भागव दण याणाव द्वानक वण्टे वरक ऊपर कर भागे हैं, दमायकार पर्याज्य मन्यानियाक व्याद्य भागा मा थाणाव नावस्थ्य के ज्ञान जन पादिया याचा तना विचायना द कि न्यायदियाक भागाव आदि नदी, दानी ह भागय दनके भागार भीर भागाविष्य ये दे याचा नवः याच जान है। इनावता न्यावेश्टर के प्रयाज भावस्थास न्याद भाग्या मी याण द्वादान है।

उत्ता प्रमाणित्याक्ष आयर्षण्यक्षाण्यक्षाण्या आणाप करन पर-धिरणार्थि कारण्यक्ष मार्गाष्टि आहं सामीति या य नाम गुण्यात तह सहा अपयोग अधिवस्तास, स्टरं अपयोगिता, साम प्राप्त प्रमाणार्थि कारणार्थि कारणार्थि क्रिया साम प्राप्त कारणार्थि कारणार्थि क्रिया क्रिया कारणार्थि कारणार्थि क्रिया अपयोग्य क्रिया कारणार्थि  
DE DEL INTER BRIDE STATE

रेवनद्मणेण निष्णि दमण, दब्बण काउ मुस्स्नेम्मा, भारेण रिष्ट् णील राज्यमा मुक्तेरेम्माण चतारि रा, भरमिद्वियाना जभरभिद्वियाना, भिच्छन, मामण्यमन महरम्मम्मेण तिष्णि सम्मन्त, सिष्णिणीना अणुभयात्री रा जाहारिणीना अणाहार्गिका मामास्यञ्जना होनि जणासाम्यञ्जना रा नद्रभण्ण रा

मणुमिणी मिच्छाइट्टीण भण्यमाणे अस्यि एय गुणहाण, दो तीरामाणा, ह पञ्जमीर्जा उ अपन्तर्ताजी, दम पाण सत्त पाण, बत्तारि मण्याजी, मणुमण्य पाजित्यत्तरी, तक्षण ते, एगारह जीम, इत्यिदेद, चत्तारि उमाप, तिर्णि वित्रा

ड्रष्यम बारोन भीर शुक्र रहा, भावने हुण, नील और बारोन सेरवा अथवा गुक्रण है माथ उन नीनों लेखाए मिल्कर बार लेखाए होनी है। अञ्चित्रक अवस्थिति । विष्याल, मामादनसम्बद्ध आर साधिकसम्बद्ध ये नीन सम्बद्धाः सहिती भीर <sup>सुक्</sup> भव भल्प सहितो अमीनों विकल्प रहित स्थान भी होना है। आहारिणा, आहाराण माकारोपयोगिनी अल्पकाग्ययोगिनों तथा उभय उपयोगीने उपयुक्त होनी है।

मिन्यारि मोुप्यनियोंने सामार्य भ त्राय कहने पर—यह विश्वारिश गुरागने संशायरोज, और सम्भागपील ये हो जीवसमास, रूपों पर्योक्तिया, रूपों आयाल्या रूपों मार्च सन्त मार्ग स्थाए मगुष्याति, पाशिव्यज्ञाति, प्रतकात, नार्गकर यण, सार्गे यात्रयोग, शीदारिकताययाग औदायिविश्वेशवाययाग और कामताराष्ट्र य स्थाद याग व्यावेद, चार क्याय, तील भतान, अस्यस, घर्षु और अस्य व

## 

| 1 | •  | Ē   | ٩ | - | 4 | 2 | 1 | Ŧ? | > 1  | 4  | ₹ | <b>#</b> 1 | मय   | ζ   | ₹      | य | स  | RI | 41 1                                  | 1 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|----|------|----|---|------------|------|-----|--------|---|----|----|---------------------------------------|---|
| 1 | ŧ  | ٠   | 4 | 3 | * |   | * | *  | 3    | ٠, | 4 | ŧ          | 3    | ŧ   | - 4    | ₹ |    |    | त्र प्रश्न स्थाप<br>अस्य प्रश्न स्थाप | ì |
| 1 |    | ø ¥ | ¥ |   | = | ₹ | - |    | រ៍ ផ | ē, | _ | दुम        | শ্বৰ | ধন্ | ជា ៗ   | स | વિ | म  | 3.1. (2.2)                            | ļ |
| Ì | ۴. |     |   |   | Ξ |   | ÷ | ř  | ₹ इ  | -  | Ë | 71         | दश   | 44  | सा ४   | ¥ | सः | 47 | 341                                   |   |
|   | •  |     |   |   | - |   |   |    |      | ž  | 7 | •          |      | Ŧ7  | अस्य १ |   | श  |    | 13.                                   |   |
|   | ı  |     |   |   |   |   |   |    |      |    |   |            |      |     | 7 3    |   |    |    |                                       | , |

#### न । । सन्यापि मनुष्यितियों क सामा य आरण्य र प र न क क य व क क प्रव र स स स व क क र र र क क य व क क प्रव र स स स व क क र र र र क क क क र र स स व क क र र र क क क क क क र र र क क क क क क क क र र र क क क क क क क क र र र क क क क क क क क क क क क

रमजमो. देा दसण, दय्व भारीह छ लेस्माजी, मर्गमिद्वियाओ अमर्गमिद्वियाओ, मेळन, मण्णिणीओ, राहारिणीयो जणाहारिणीओ, मागाम्यजनाओ होति अणापाम

जिचाता या 1

. 2 1

मिन्छाइटि पञ्चन मणुमिणीण भण्यमाण अि । एय गुणहाण, एऔ जीरममामा. ४ परनत्तीओ, दम पाण, पत्तारि मण्याओ, मगुपगरी, पवितियनाता नगराओ हार रोग, इत्थिरेट, चनारि क्याय, तिल्लि जल्गाण, जमनमा, टा ट्रमण, दश्य भार्याद छ च्माजाः भविभिद्धपाता जनविभिद्धिपात्रो, भिष्ठतं, मण्गिणीः, जारारिणीजां, मागार

क्तिया। होति ।णागास्यजनाश पा '।

मिन्छारीह अपवास मणुमिणीण भण्यमाणे अधि एय गुणहान, एवा जाव ामामा, छ अपञ्चनीथा, मच पाण, चन्नारि मण्या ॥, मणनगरी, प्राटिपञारा, मिराओ, टा नेता, इधिरेट, पनारि बमाय, टा जणाण, जमनमा, टाटमण, टब्बव

र्णान, इध्य भार भावने सहही देखाए, आपनिश्चित्र अभन्यनिश्चित्र अभन्यनिश्चित्र

महारिणी, अन हारिणीः मानागेपयोगिनः तथा अनावागेपयोगिना होता है ।

मिध्यार्गि साम्यनियाँक प्रयानकारमकाश काराय कहन वर--एक ।सम्मर्हाई गुणस्थान, एक मही पूर्वान्त आयसमास रहा प्रयानियां हुणा प्रण कारी सङ्गान . भुष्यमनि वसेद्रियञ्चानि, त्रमदाय, चार्चे सत्तीधीम, सार्गे सन्तराम नाम आहारिवदाय थान से भी सीता, स्टावेड द्यारों क्यास कामा भक्षान भन्यम काम भार भन्नाम कर र्णित कृत्य और भाषमें सन्। नेद्रवार्ण भाषातिश्चित भग्नापाल नव विश्ला व संक्रश माराविणाः साकारोक्योगिनी और भनाकारोपप्रतिनी होना है।

शिश्वाक्षय अराज्य मेप्रशास्त्राव कालाव बहन वर न्यक अरा वर राजक्य म विसर्व भववान अवस्थास जारा भववानिया साम इ.स. साम ह स्थान ह स्थान प्रसिद्धिपञ्चानि चलकायः शहानकामध्यकाययागं भरकामत्त्वा यागः १३१ १३ घोराकणाथ क्यान सरकुष्टनंग्यहाभक्षात्र स्टब्स्स स्टब्स्स

ास पाटाए सनुरशावशाव वय व ।।व

काउ-सुस्कलस्मा, भानेण हिण्हणील हाउलस्माना, भानितिया जननिष्ठिण मिच्छत् मण्णिणीओ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सामारगनुना स होति जणाणा नजुत्ताओ नां ।

मशुमिणी सामणमम्माट्टीण भण्णमाणे अति । एय गुण्डाण, दे। पीत्रमाण उ पञ्चलीओ छ अपञ्चलीओ, दम पाण मन पाण, चलारि मणाआ, मशुम्पः। पर्चिदियजादी, तमराओ, एमारह जाम, इति गेट, चलारि रमाय, निम्नि यक्षार असजम, दे। दमण, दव्य मोगेटि उ लम्माओ, मग्निदिया, मामणमग्मन, मिण्णाओ, आहारिणी अणाहारिणी, सागास्यजना हानि अणागास्यजना मा ।

डम्पसे बापोन और शुङ्ग लेप्याण भाउमे राष्ट्रा कीर आर रापोन ये शेन अपुनकेपाण भाषमिदिक, अभ्यासिदिक मिथ्याच मधिनी, आहारिकी, अनारारिषी। माद्यागरिती भार अनुकारीपयोगिनी होती है।

सासाइनसम्बद्धि मनुष्यतियाके सामान्य आराप करने पर—एक सामान्य गुरं क्यान, सभी पर्याप्त बार सभी अपदान्त ये दो जीउसमास उर्दे। प्याप्तिया, छर्दी अपत विद्या, दर्शो प्राप, सान प्राण चार्से सम्बद्ध सनुष्यानि, प्रवीहयज्ञानि, प्रमहारा नार्षे सनोयोग, चारा प्रवस्त्रोग, ओदारिककाययोग, आदारिक निप्रकाययोग आह कामान्यार्ग्य ये खारह योग, व्यक्ति, चार्गे क्याप, तीर्नो अज्ञान अन्यम, चर्नु और अज्ञ क्षेत्र कृदीन, उच्य और सान्ये छर्दो नेद्याण, अपसीदिक सामादनसम्बन्य, माजना, अपन रिक्ती, अनाह्यतिष्ठी साक्तिप्रेपोगिनी आर अनाकागिययोगिनी हीर्तो होते हो

मं ११९ मिन्यादृष्टि मनुष्यनियोरे अपयाप्त भाराप

| गु जी<br>१<br>१ स अ | प प्र<br>६अ र | 2 X | म प | र<br>यस | यो<br>२<br>जीमि<br>काम | र | ₹<br>¥ | हा<br>२<br>इस<br>युध्र | मय<br>१<br>अन | र<br>चमु<br>अच | द ?<br>का<br>ग<br>मा | म्य | म _<br>श | म <b>ी</b><br>ग | श्रा<br>श्रामा | 2 1 2 1 |
|---------------------|---------------|-----|-----|---------|------------------------|---|--------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----|----------|-----------------|----------------|---------|
|---------------------|---------------|-----|-----|---------|------------------------|---|--------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----|----------|-----------------|----------------|---------|

९ उन मण्मिणी साराणसम्मादद्वीण भ्रण्यमाण अधि एय गुणद्वाण, एञा जीवनमाना, ए पन्नीओ, दन पाण, चनारि राण्याओ, मणुनगरी, स्विदिश्वादी, तनशाभा, णर चेता, इत्विरेट, पनारि पनाय, तिणि अन्याण, अनवमी, दो हमण, टन्य मार्वाह ए रूरमात्रा, भरतिद्वियाओ, माराणसम्मन, सण्यिणी, आहारिणी, मासाह पन्नाता होति त्रणामारमञ्जाओ वा

अपरनच मणुनिणी मागणनम्मादद्वीण भणामाणे अस्ति एय गुणहाण, एजे भारममामा, छ अपअक्षेत्री, मन पाण, घचारि सण्यात्री, मणुसगरी, पाँचरियजारी, नगराजा, टो जाग, ही बजद, घनारि कमाय, दो अण्याण, अमनम, दो दमण, टब्नेण पाँउ गुसरणनमा, भावण रिण्ड जील काउलेस्मात्री, भवानिद्विया, सामणनम्मण,

पर्याज सामाश्त्रमम्बर्धार मजुष्यित्यों आजात बहते पर--एक मामाश्त्र गुण म्यात, एक संसे एवाज कत्यस्मात यही एकाजिया, दशा माण, जारी समाप, मजुष्य गित, पर्याज्यक्राति, समझाय, बारी मनोधीत बारी यात्रयोग और औद्वारिकशयकार में मा यात, जावद धारी क्याय, मीसी अज्ञात असम्या, बश्चे और आपशु थे दे। दशीत, इन्य और भाषम छहा निर्माण सन्याविद्यक्त सामाश्त्रमम्बयन सम्रिती, भाहारिकी, गाझाराययोगिनी और मनाझरायेवातिना दीती है।

भगर्याज सातादनसम्बन्धि बहुण्यनियाँ भागाय बहुने वर—वह सामादन गुण ग्यान वह सदी भगवाज श्रीयसमास, सहार अवर्याज्या मात मात, सारी सम्राथ मनुष्यामि एप्रजियमानि सम्बन्ध अम्मिनिमिष्टनायमा भार बामाव्यायान य दा योग स्मायद बारी बचाय बुस्ति भीर बुस्तुन ये दो भाग सम्बन्ध सनु आ अपनु ये दे बचान इन्युचे बायान भार गुन्न लेट्याच सायम व्याच वाण नाण्या कामेत व नान अपुन न्यान स्वाधीन स्वाधीनसम्बन्धका स्वाधी भारतिया समहारिता सारायाय

माण्यणी, आहारिकी जनाहारिकी, मागाहतजुत्ता होति जनागाहरजुता वा '।

मणुमिणी मम्मामिन्छाइद्वीण भण्णमाणे अस्य एव गुणहाण, एओ औत्रमणन छ पज्ञचीओ, दम पाण, चत्तारि मण्माओ, मणुमगरी, प्विद्वियारी, तवशाओ, ण जाम, इचित्रेट, चत्तारि कमाय, निष्ण णाण तीहि अण्णाणिहि मिम्माणि, अनवण दा दमल, दन्त्र मोत्रेहि छ लेस्माओ, भन्नमिद्वियाओ, सम्मामिन्छन, मणिण्णेश आहारिणीओ, मागान्यत्वाओ होति अणागान्यत्वाओ वा '।

मणुमिणी जर्मनटसम्माइष्टीण मण्णमाणे जरिथ तथ गुणहाल, तजो जीरमान

यागिनी भीर भनाकारोपयागिनी होती है।

सम्पास्त्याराष्ट्र प्रमुख्यतियों भाग्य बहुते वर-एन सम्यामध्याणि गुवलवे एक संवापयान जीवसमास छहाँ पर्याणित्या, दशों प्राण, वार्षे सम्राप प्रमुख्यक पर्वेणित्यकार्ति, वसकाय, वार्षे मनोर्थेग, चारा प्रमुख्येग आर श्रीहारिकश्यने व है व येग कादर, चार्षे क्याय, शीनों श्रवानीस विश्वित आहें तीन ब्राप्त अस्य क्यु स्रोप सक्यु येशे द्रांति, द्राय श्रीर मायसे छहाँ ठेट्याए सन्यासिटन सम्यामण्या शास्त्री, भारतिर्थं, साक्योग्यासिती और समावारोण्योगिती होती है।

सन्दरनप्रवारणि सनुष्यतियोंने आन्तव वस्ते पर-गत अदितिमार र गुजरत्त्व, वह मर्झ-वर्षान्त अधिनमाल, छन्। प्रवारिया, त्यों आण, वारा मन्नण मह

ष्ट पज्याभेगे, दम पाण, चचारि मण्यामा, मणुममदी, पित्रिप्यादी, समस्याम, णर जोत, इत्पिरद, चचारि बमाय, तिष्णि णाण, अमनमे, तिष्णि दक्षण, दब्ब भारीह छ रेरमाभा, भवितिद्वाभेत, तिष्णि मम्मम, मण्यिषीत्री, आहारिणीत्रा, सामाहरज्ञात होति अणामाहरज्ञात्रा वा री

ं मशुमिकी सनदासनराव भव्यामाने आधि एव गुणहाण, एथी जीदसमामा, छ पण्ननीत्रो, रत पान, पचारि मण्याओ, मशुमारी, प्रतिद्वारी, तमराओ, गर ओम, शोधीर, पचारि पणाप, निष्ण वाल, भनमासनमो, तिश्चि दमण, दब्बेण छ रेस्साओ, भारेण तेड परम मुक्केट्सा, धर्माहिद्या, तिश्चि सम्मन, सिक्क्षिओ, आझरिणीओ,

प्यानि, प्रचष्टिपजाति, इसहाय, धारी प्रमुणा शारी प्रचन्योन भार भारास्तिहाययोग य मा योग, म्हापेट्र धारी हपाय, आदिने तीन ब्रान, भ्ययम, आदिने तीन द्वान द्वार लीग भाषने छुटी स्प्याने आपिताहरू, भैवस्तिहर, स्थिपक मेर स्थापसिक ये तीन सम्पन्नस्य, सीक्री, साहास्थित, साहास्थानिकी और अनाकारोययोगिती होता है।

मेशास्यत भ्राप्यतियां आलाय बहुते यर-णव देशायित शुण्यात यह संश्रेष प्रयोग आयसमास, लहां पर्याणिया दशों प्राप्त, सार्य समाप, मृत्युमानि, प्रेरीह्रयसानि, व्यक्षप्रय, सार्रो मनाशेष सार्वे यवस्योग और ओहारिक्वायशोग नेता योग स्वीवेत सारों क्याय आहेद तीत सार्य, स्थासमास, आहेद तीत दर्शन हरणेसे छहा सरमाय भाषत तंत्र पर और शुक्र लेग्याए स्थानिश्च, अध्यक्षीमक शायिक आग गायोगशीमक

| Ą      | , | 4 |   |   |   | અભ | यतः | H | И | 7 | ष्टि म | नु <b>प्या</b> | ď   | iè | आ | 71 | Ų |      |              |                    |
|--------|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|--------|----------------|-----|----|---|----|---|------|--------------|--------------------|
| 7 1 17 |   |   | 1 | 1 |   |    |     | ť | į | ¥ | - 1    | •              | . 4 | 3  | * | ç  | ŧ | •    | आ<br>१<br>सः | मन!<br>योक्षी<br>र |
| L      |   |   |   |   | 1 | _  |     | _ |   |   |        | ·<br>          |     |    |   |    |   | <br> |              |                    |

| # 1 | सयतासयत मनुष्यानयाक | भारा |
|-----|---------------------|------|
|     |                     |      |

# सागारुपजुत्ताओं हाति जणागारुपजुत्ता पा ।

मणुसिणी पमनमञ्जाण भण्णामांग जित्य एय गुणहाण, एजो जीतमामो, ह पजनकीतो, दम पाण, चनारि सण्णाओ, मणुसगदी, पिचटियजादी, तमशाओ, हा जोग, हत्थिनेद्र-णजुसयनेदाणमुदए आहारदुग मणपज्जजणाण परिहारसुदिमनमा १ लादि । हत्थिनेदो, चनारि कमाय, तिष्णि णाण, दो मजम, तिष्णि दमण, रुमेत ह रुस्मा, भागेण तेउ पम्म सुकरुलेम्मा, भामिद्धिया, तिष्णि सम्मन, मण्णिणी, आहािमार्था मानाम्बनुना होति अणानास्वज्ञना वा ।

मणुनिणी अप्पमत्तसज्ञदाण भष्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एओ ओश्मनाण छ पञ्जनीओ, दम पाण, आहारमण्णाए तिणा तिण्णि मण्णाओ, मणुमगदी, पारिवणणी

थ नीन सम्ययस्य, संनिनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती है।

अवसन्तमयत सनुष्यतियाने आणाप बहने पर—एक अवसस्वितत गुणागत का सको पर्याण जोवसमाम, छहाँ पर्याजिया, दशा प्राण, आदार सक्षते विना शेष के सकार, सनुष्यगति, पेचेजियनाति, समकाय, चारों सनोयोग, चारों यवनयोग, और आहीत

रामराओ, पर जाग, इधिनंद, चत्तारि कमाय, तिष्णि जाण, दो सजम, तिष्णि दमण, दच्यण छ लम्मात्रा, भारण तउ परम सुरुक्तरमाओ; भगसिद्धिया, विणिष मम्मन, मण्मिणी, आहारिणीओ, सामार्यज्ञताओं हाति अणागारुवज्ञताओं वा "।

ं मणुमिणी अपुरुवदरणाग भण्णमाले अत्थि एय गुणहाण, एओ जीवसमासी, छ पनचीओ, दम पाण, तिष्मि सण्याओ, मणुनगदी, पनिदियजादी, तसकाओ, णर जीम, रियोद, धत्तारि वनाय, तिथ्यि णाण, दो सनम, तिथ्यि दसण, द्वीण छ लेस्माओ, भरिण सक्तलेस्या, भविद्विया, वैद्यासम्मत्तेण विणा दो सम्मत्त, सण्णिणी,

बाययाग थे ना योगः स्वायेद धारों क्याय, आदिने तीन शान सामायिक और छेदीप र्यापना ये दो लंबम, आदिके तीन दर्शन, कृत्यसे छहाँ लेख्याप, भावसे तेज, पद्म और पुरू ये तान पुभ रेप्रयापं, भव्यतिदिक, भीवदामिक, शाविक भार आयोपरामिक ये तीन सम्यक्त, महिनी, आदारिणी, माकारीपवासिनी आर अनाकारीपवीसिनी होती हैं।

भपूर्ववरण गुणस्थानवतिनी मनुष्यनियाँने भालाप बहने पर-पक भपूर्यकरण गुण स्थान, एक सन्नी पर्याप्त जीवसमाम, छडीं पर्याप्तिया, दशा प्राण, भाडारसन्नाके विना बीप तान सजाप, मनुष्यगति, पचे हिम्माति, असकाय, धारा मनीयोग, चारी वचनयोग भीर भीदारिक काययोग ये की योग, म्हायिद, धारों कपाय, भादिके हाँन झान, सामाविक आर छेत्रागस्थापना थे दो सयम, आदिने तीन दर्शन, द्रम्यस छडाँ लेदयार्थ, भाषसे पुह टेरपा भग्यांसदिक, वेदकसम्पन्तवक विना आँपशमिक और शापिक ये ही सम्पन्त्य,

### भवमत्तसथन मनुष्यनियोक्ते भाराप

| न जा प मा स<br>। देहर दे<br>आरा<br>जिस्स दिना | ग इ का   या<br>१ ६ १ ६<br>म व पग म ४<br>ब ४ | १ ४   १<br> | सप दि। छ।म<br>२   ६   इ.६ १<br>।मा १ द भा ३ म<br>इदा  विना अम | स मंत्रि आ द<br>इ १ १ २<br>ओ स आहा साका<br>शा |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>i</b> †                                    |                                             | 1 1 1       |                                                               | ***                                           |

#### अवस्वरण गुणस्थानयातनी मनुष्यनियीक आनाप म १५/

R 1--

| [य जो पना र | 41 6 | का या                 | ने न | 13         | सम   | 4   | 3                   | म स        | संक्रिशा। उ                |
|-------------|------|-----------------------|------|------------|------|-----|---------------------|------------|----------------------------|
| 1 2 2 2 4   | 4 4  | ग्राम<br>संभ<br>ग्राम | *    | : ३<br>मीत | न मा | ŧ 4 | * ६<br>मा २ :<br>'उ | र २<br>म आ | र १ र<br>स आहा सामा<br>अना |

# आहारिणी, सामास्य तुत्ता हाति अणामास्य तुत्ता या ।

मणुमिणी पडम अणिपट्टीण मण्णमागे अिय एय मुण्डूहण, एत्रो बीवतम्खा उ पज्नचीओ, दम पाण, आहार-भयमण्णाहि विणा दो मण्णातो, मणुमारी, पीचित्रवारा तसकाओ, णत्र जोग, हत्यित्रेर, चनारि कमाय, निष्त्रि णाण, दो मनम, निष्त्रि त्यव द्वेण छ लेम्मारी, भारेण सुरुष्त्रेरमा, भत्रसिद्धिया, ते मम्मन, मिण्णीता, आत रिणी, सागाकरजुनाओ हाति अणागाहरवनाओ ता

मणुमिणी तिदिय-अणियद्रीण भण्ममाण अधि एय गुजहाग, एओ नीतमान, ठ पस्तीओ, टम पाण, परिगहमत्त्रा, मणुमगटी, पालिटयनाटी, तमराओ, णर वन, अगादरेदो, चचारि रमाय, निर्णणणाण, टो सनम, निर्णग दमण, द पेण ठ लेम्या, मोर्ग

#### -संदिनी, अहारिणी, सामारोपयोगिनी और अनामारोपयोगिनी होती है।

अनिज्ञुतिकरण गुणस्थानने मथम मागर्यानमी मनुष्यनियों आनाप बहुते पर —पह अनिज्ञुतिकरण गुणस्थान, पक सभी पर्यान्त जीतसमाम छट्टी पर्यान्त्रिया, द्वाँ प्रता अपर असर भयममाने निना दोव दो सजाप, मनुष्यानि, प्रेमोड्यजाति, जनकाप, वार्ष प्रत्ने प्रेमोड्यजाति, जनकाप, वार्ष प्रत्ने प्रता असर साम असर असर कार्य अपर साम आहे की त्र कार्य कार्य अपर साम आहे की दार्य कार्य अपर साम आहे की दार्य कार्य असर साम आहे की दार्य कार्य प्रता असर साम आहे की दार्य कार्य प्रता असर साम 
अनि र्तिकरण गुणस्यानके डिजीय मागवर्गिनी मनुष्यनियोंके आलाप करने पर-एक अनिर्शिकरण गुणस्थान, एक मही पर्याप्त जीवनमान, छही पर्यातिया, दर्शी मा परिप्रदक्षका, मनुष्यानि पवेन्त्रियज्ञानि, चनकाय, चार्षे मनोयान, चार्षे यत्रवेत का आहारिककाययोग ये नी योग अयगनवेद, चार्षे कपाय, आदिके तीन बान, सालाि और छिदोपस्यापना ये दो मयम, आदिके तीन दर्शन, ज्यसे छही टेर्सणए, मानसे पुत्रहरा

न १२९ अतिमृत्तिकरण मध्यमसागर्यतिनी सञ्चापतियों के शाटाप शुद्धी पुना सुगुक्त कर हा सगुद्ध है । सुगुक्त स्थापति स्थापत

मुक्तन्त्रेम्मा, भागिद्धिया, दो मम्मच, माण्याणी, आहारिणी, मागाराजुना होति अणानाराजुना पा

मणुनिकी-तिष्य अविषद्दीच मण्यमाणे अश्वि एय गुणहाण, एओ जीत्रसमासो, ए परन्ताओं, दम पाण, परिग्महमण्या, मणुमगदी, पित्रियनादी, तसराओं, चर जाता, अराग्नेदा, घोषश्माय विचा विध्य स्माय, विध्य वाच, हो मनम, विध्य स्माय, दराव ए स्हरवाजा, भाग्य गुश्हानेस्सा, भागिदिया, हो सम्मन, सध्यिणी, आहारिणी, मानाहरत्वा होति अगामाहरूमना वां ।

मुज्यसिष्ठिक, भाषणिमिक भीर साथिक ये दो सम्ययस्य, सिद्धण, आदारिणी, माकागेययोगिनी भीर भनाकारीपयोगिनी दानी है।

भिवृशिवरण गुणस्थात्वे नृताय भागयतिना सपुष्पतियों अल्पा कदने पर—पक्ष भोवृशिवरण गुणस्थात, पक्ष सद्धी पर्योज जीवमामा, छद्धी पर्यातिया दशो मण्य परिसद्धात मुल्याति, पवेदियमाति, प्रमानाय, सार्य मत्योगा, सार्य खबनयोग और आहारिकशाययोग ये मा योग, भागतवीद, शोधकपायके विना प्राय तीन क्याय अतिके कित प्रात सामाधिक और छहारस्वापना ये हो सम्या, भादिक तीन द्वांन सूच्यो छद्दों लग्याय आयते नुक्रनेद्या, स्थानिव्हक, ओवहातिक ओर सायिक य दो सम्यक्ष्य माजेती, आहारिया, साकारियारीगिनी और काराकारीयसीनिना दानी दे !

#### में १३० अति इतिकाणक डितीयभागयतिना मनुष्यनियोंके भागाप

|   | थ । जी<br>३। च<br>व । स व | य आसी गाई<br>इ.ह. इ.ह.ह. इ.<br>स.म. परे | का यो वे<br>१ र<br>१ म ४ ह<br>अ १ १ | का हा । सेय द<br>४। इ २ ३<br>सनि नामा कद<br>भूत दिश निना<br>अब | हे मासार्थ<br>न्द्रकी द<br>मारगाचा<br>पुंचा | ति आ उ<br>१ १ ३<br>ते भारा नावा<br>भना |
|---|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Į |                           |                                         |                                     |                                                                |                                             | 1 1 1                                  |

भ १२१ भारत अस्ति अस्ति क स्वासिक 
| य र्वा          | q | 4 | *1 | z | ,   | ą  | ų           | ŧ | đ   | 4               | <b>27</b> 7           | सय              | ₹            | ø |   | भ |          | स है | , vi | ~3<br>-3    |
|-----------------|---|---|----|---|-----|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|----------|------|------|-------------|
| र<br>१ व<br>१ व |   |   | q  | R | , p | 44 | #<br>#<br>1 | , | 874 | रे<br>कार<br>भग | रे<br>मान<br>भन<br>अर | र<br>स म<br>८८१ | \$ 7<br>1141 | ŋ | 3 | म | भा<br>भा | η    | *1 1 | साका<br>अना |

छ पञ्जनीओ, दम पाण, परिग्गहमण्या, मणुमगदी, पचिदियनारी, तनकाता, जीन, अपनदपेदी, दी कमाय, निष्णि णाण, अन्नि दह पीए अरुरी व्य दियनः

वेदौरय-र्मिय-जीते नेरोदण पिट्टे ति ण मणपजरणाणमुष्पञ्जादे । दी मनम, रि दसण, दच्येण उ लेस्मात्री, भारेण सुक्कलेम्मा, भरामिद्विया, टी मम्मन, मीर आहारिणी, सागारत्रजुत्ता होति अणागारतजुत्ता ता ।

मणुमिणी पत्रम अणियद्दीण भव्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एओ बीरनम छ पन्नचीत्रो, दम पाण, परिगाहमण्या, मणुमगदी, पनित्यनाती, तमराक्षेत

मणुमिणी चउत्थ जीनयद्वीण भण्णमाणे अत्य एय गुणहान, एता जीवनन

भनि इतिकरण गुणस्थानके चतुर्थ भागविनती मनुष्यनियोंके आराप करने पर-अतिगृतिकरण गुणरपान, एक समी पर्यात जायसमास, छहाँ प्यान्त्रिया, द्शीं प्रान र प्रदेशका, मनुष्यगति, पाडियजाति, त्रमकाय, चार्रे मनोयोग, चार्गे वानवीग । धीहारिक कायपोग ये मी योगा अवगायेद, माया और लोम ये दी क्याय, माहि न बात होते है। महारा न्यायेदने नए ही जाते पर भी मार प्रथमानि नहीं होतेन हान है कि जैसे भविसे दृष्य दृष्य दिनमें भहुर उत्पन्न नहीं ही सहना है, उसीनहार मा नपुरवाद्दे उद्यम दृषित जीवमें, धेदे।द्यके नए हो जाने पर मी, मन गथवजात उ नहीं होता है। इसिन्य यहा पर भी जीन ज्ञान ही वहें गये हैं। ब्राइ आरापने भागमा िक भीर छहेत्त्रकाचना ये दें। स्थम, बाहिके तीन दर्शन, द्वापने एडी हैरपाए, प्र राष्ट्रनेरागः सन्त्रांसदिक, भाषदापित थार शास्त्रि ये दा सम्प्रकाय, सामिता, भारी रमक्तरोत्तरीपानी और अनाकारीपयोगिनी होती है।

भनिष्टानिकाल मुलक्यानके यात्रम मागयतिना मनुष्यतियोके भाराय कहने वा अनिवृत्तिकाच गुणम्यान, यक सत्री पर्यात्त जीवनमाम, छुण पर्यात्त्रयो कृणे ह कड इरिक्रहमंत्रः सनुष्याति, परिन्द्रियज्ञाति, असवाय, चार्गे मनायोग, ब में बनन

स निवृश्तिकालों सन् । नागयाननी सन्ध्यानिया व नाग

स्य प्राथम क्ष्या क्ष्या क्ष्या मा स्वाप्त के स्वाप्त के स्वर्ण करें हैं। इस्ताप्त के स्वर्ण करें के स्वर्ण कर क्ष्या क्ष्य कर्म क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्य कर्म क्ष्य प्राथम क्ष्य क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्य कर्म क्ष्य

जाम, अरमद्वेदो, लोमकमात्री, तिष्णि णाण, दो सनम, तिष्णि दसण, दृब्देण छ लेम्मात्रा, भारेण सुबक्तनेष्मा, भवशिद्धिया, दो सम्मन, साण्णणी, आहारिणी, सामारराजना होति अणामालवाना चा" ।

े 'मशुमिणी-सुद्दमसावराइयाल मण्यासाचे अस्यि एय गुणद्दाल, एजो जीवसमाता, छ पञ्जचीको, दम पाण, सुरुमवरित्गहमण्या, मशुमगदी, पर्चिदियनादी, तसवाजा, गव चोगा, अरगददेदो, सुरुमलोमकमाजो, निष्णि णाण, सुरुममावराइयसुद्धिमत्रमो, निष्ण दमण, दण्बण छ लेस्माओ, भागण सुक्रतस्मा, भरमिद्धियानी, टो महम्म,

भीर नीहारिक राययोग ये मी योगः भयनतयेद होभक्षणयः, भादिके तीन बान, सामा विक भीर होदेशस्थापना ये दो सयम, आदिके तीन बसन, द्वायते छारे होदाय, प्रावसे युक्तनेद्या भाषानिद्धिकः, भीषदासिक भीर साथिक ये दो सम्पक्षयः, गतिनी भादार्ति, साकरोपयोगनां भीर भनाकरायेपयोगिना होती हैं।

पहममानपाय गुलस्थानयतिनी मनुष्यनियोंके भागप रहने पर---यर सहसमा ग्याय गुलस्थान, एक सक्षे ययोन्न जीवसमास, छहाँ पर्योज्नया, हगों प्राण सहस्र पति महस्या मनुष्यानि पर्वेटियजानि, यसराय, चारा मनोयोग, पारी पर्यवकोग भीर भीराविकाययोग वे नी योग, भयमनेयर, सहस्र नोसस्याय, भारिरे नतः हान, सहस्र सामग्रावणुद्धिस्वा, भारिरे तीन दर्शन, इम्यस छहाँ नेष्याण, भावने पुक्रनेत्याः भाव

ज 122 अनिश्चित्र राज्य सामापार्य निर्मा मनुष्य निर्मार महिष्य प्राचित्र के साम महिष्य प्राचित्र के साम महिष्य प रहर र र १३१२ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ म प्राच मुझा महिष्य के सारा माध्य स्था साम प्राचीय सारा माध्य स्य प्राचीय साम के साम स्था सारा माध्य साम सार्थ र १ १ । सन्य सा

संबद्ध साध्यस्याताय गुण्यामयात्रता माप्यतियोषे धाराप हर्मा व्याप्त र व प्रस्त र त स स तहे ६ उ ११ १ १ १ १ १ १ १ १ स स प्रमुख्य स स्थार विद्या मणुमिणी-चउन्य त्रणियद्दीण भण्णमाणे जी र एय गुणहाल, एत्रा वावनण्य, उ पञ्जवीजो, दम पाण, परिमाहमण्या, मणुमारी, पर्विश्वित्रारी, तबराज, प्रजाम, अन्तर्वरेदो, दो कमाय, निर्णेग णाण, तिमा दद नीए अहुमें च्य द्विश्वन्य वेदोदय-द्मिय-जीते नेदोदण फिट्टे ति ण मण्यत्रत्यालमुणदारि । रो मनम, निर्वेद दसण, द्वेयण उ लेस्माओ, भारेण सुरुक्तेन्या, मामिद्विया, दो सम्मन, मिनिज आहारिणी, सामाहरञ्जना होति जणामाहरञ्जना रा' ।

मणुमिणी पत्तम अणियङ्गीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एको त्रीवमाना छ पजनतीको, दम पाण, परिमाहमण्णा, मणुमगरी, पनित्यितारी, तमहात्रा, वर

अनि रुचिनरण गुणर गानके चनुर्ध साग ग्रांतिमां सनुष्य नियंके आगण कने वार्त्य सिन्दिचिकरण गुणर गान, एक सभी पयात जी गमामान, उद्धा प्रयाचित्रण, इसो प्रयान, प्रस्तिया, सनुष्याति, पर्वे जियान, प्रस्तिया, सनुष्याति, पर्वे जियान, प्रस्तिया, सनुष्याति, पर्वे जियान, प्रस्तिया, सनुष्याति, पर्वे जियान, प्रस्तिया, सनुष्याति, चर्वा व्याप, साहित नव सात्र होते हो यहापर स्थिति हो जाने पर भी सन पर्यव्यव्यक्त नहीं होने सात्र हो कि साथ हित से अपित स्थाप हो जाने पर भी सन्य स्थाप सामान प्रयाचन कि सन्य स्थाप स्याप स्थाप स

अति र्विषरण गुणस्थानके पचम भागवर्तिना मनुष्वतियों ने आहाप बहते पर्ट्या अतिर्विषरण गुणस्थान, एक सत्री पर्योप्त जीवनसाम, छहाँ पर्याप्तिया वर्णो हर्ने एक परिमद्दमंद्रा, मनुष्याति, पनेट्रियजाति, प्रमकाय, चार्ग मनोयोग, नार्गे वन्त्रप्त

न १३२ अनिमृत्तिकरणे चतुर्वभागमाननी मनुष्यनियाके वालाप

सन पम्बन्धानु मधहारे गदि आत्पारकणान् इंच्या छ लम्पाना, भारण सुक्लम्मा, भरमिद्विपात्रा, सङ्यमम्मन्त, साण्णणीत्रा, आहारिणीओ, यागार रजना हॉनि अणागार रजना वा 🕦 मणुसिवी मजोगिनिषाण भव्यमाणे अस्य एथ गुणहाण, दो नीमसमामा, छ पजनीओ छ अपजनीआ, चनारि पाण दो वा, खींणमण्या, मणुनगरी, परिदियनारी, तमकाश्ची, मच जाम, जुनमहन्द्री, अनुमाश्चा, केनलणाण, जहाक्ताद्विहारसद्धितनम्,

कत्रतद्भण, देचीण छ लेम्माओं, भारेण सुनक्तनमा; भागिदियाओं, संदेशकमां, तार रर्रान, मध्यते छडाँ टेर्याए भाषते पुनलेखाः म् यतिहिनः शाविकतस्यकतः,

सिंहना, आदारिणी साकारोपयोगिना और अनाकारोपयानिनी होगी है। मयांगिञ्जित गुणस्यातसनिना मनुष्यनियाँने भाराप बहुने पर-परक संगाणि केरान् गुणस्यान, प्रयाप्त और अववाप्त ये हो जावसमास, छही पर्याप्तिया छही अप्यानियाः यसनवरः, कायकः, आयु और स्यारी च्यास ये सार प्राण, तथा समुद्रा

न्यवाज्या यवनपर, बायपर, बायु बार स्थाता व्याप च वार करण, तथा प्रवास तर्वो अपयाच अवस्थाम, यवनपर भार स्यामीत्त्वयामका भगव हो जानेसे, अपया तहरूष गुणस्थानक अन्तमं आतु आर कायकृ ये ही आज होते हैं। शीणसना मनुष्यानि देकतावयोग, श्राद्मारिकमिश्रहाययोग और कामणहाययोग ये साल योग, अवगतवेदस्थान च्यावस्थात, चचरावात, यथावयताविद्याराचितस्यम, हेयारचीत, द्रव्यत् छही हेस्याय पतं गुचलेस्या अव्यक्तिविक, शाविकनायस्य, सिक्केनी और असिक्किन स्व क्षानी शीणक्याय गुणस्थानवर्तानी मनुष्यनियोंके भालाप

जी पुत्रा तथा प्रवास का स्वास सयोगिने यली गुणस्थानपातनी सनुष्पनियाँने भारतप य रात गहरा रावय तातव द ता मातह भ रूप राज प्रकार के प्रवास भीति से से मान्य से से किंद्र के किंद्र के प्रवास के मान्य से अंग माना सर्वास



```
617
                                        सन महत्रमाणुपागहारे गहि अन्तरमणा
            रियः छ त्यमात्रा, भावण गुरुन्तमा, भगमिद्धियात्रा, गर्थपम्मन, सांग्णा
            आहारिणीत्रा, मामान्यज्ञना होनि अणामान्यज्ञना यो ।
                  , मणुभिन्नो मञ्जामिनिन्नाम् भन्नमान् अस्यि एय गुनहान्, दो जीउत्तमामा
         पत्रमीओ छ जपजमीत्रा, चनारि पाण हो वा, सीणमण्या, मणुसाही, प्रिट्सिका
         हर्ने व्हार्या, देव्हाण हे लेग्माञ्चा, भारण मुक्कालेग्मा, भारणिद्वाची, सहस्रहम्मा
       नान रतान, मध्यम छण् नेरवाए भावते पुरस्या भव्यक्षित्रिक साविकताम्यकाव,
      हाहिता, भाषानिया सावारीपवामिती और अनावरतेषवामिती होनी है।
              नयाधिक्रेन गुणस्यानविनना मनुष्यनियाँ भारतप बहुने पर-पुक्त संयोधि
     वैष्या गुणक्यान प्रयास और अवद्यास थे ही जायसमास, छडी प्रयोशिया छही
    प्रवाह पुष्पत्यांन प्रवास भार अवयाच्य ४ श जावस्थास, ७३। प्रवास्थ्य एव
अवयोजिया। यानवल, बायवल, आयु और स्थासीस्प्रास थे चार प्राण, तथा समुद्रा
   भवाजां व रतवर, शतकर, शतकर, शतु भार स्थायाः स्थाय व बार लाग, तथा पद्मश
भवरमाम् व रतवर भार स्थायोज्ज्ञस्यसम् अभाव हो जानेस, अधवा
   महत्त्वे गुण्यामा व वनवर भार स्थामान्त्रवासः। मनाव व भारता भववतः
महत्त्वे गुण्यामारे अलम् अत् अरह वायवरु से ही आव होते हैं। हीवाहब महत्त्वाति
  पत्र प्राण्डातक कालस आहु आर बायबर व दा आण हात द : साणतका महत्रकात
पत्र त्रवाति, व्यतकातः साम और अनुभव से दी मगोयोग, से ही दीनी स्वनरोग, ओहा
 रिक्वाययोग, अंत्राहिक्तिश्ववाययोग् और काम्यावाययोग् वे सात्रायोग्, अव्यापान् वाचानाम्, वाच
 भारताव्यात, भारताव्यामाञ्चाववामा आर रामधाराववाम व स्वात वाम, व्याववार्यस्थात रामधारावाम व स्वत्रस्थात वामाववात्रविहारमुद्धिस्थम, रेवल्स्यान, स्वयसे एही छैरवाद
भाषा पुत्र हेवर होता, वधाववातावहार पुष्टिसवम, चवर दशन, त्रण्यस छहा अद्याव
भाषा पुत्र होता भरवितादित, सावित्र मध्यस्य सिंहती और असिहती हेन दोनों
न १३६
सर्वागक्ष्यंनी गुणस्थानवातनी प्रमुर्चानवाके आराप
मी प र
२ ६ q
```

्रा वह सामग्रदाल समग्रिया ज प्रमानिक त्रमार सामग्री भी स्व प्रमानिक स्वास्थ्य णेत्र मुण्णिणीत्रा णेत्र अमृण्णिणीत्रो, आहारिणीत्रा त्रणारारिणीत्रा, मागार ज्ञणामारि जुमनदुरमुत्तात्रो ता हाति।

मणुमिनी अजोगिनिन्नाण भन्नमांग अि एय गुनद्दान, गंभी जीवनमान, न पन्नवीओ, एवी पानी, व्यानम्ना, मणुमगदी, पनित्यनारी, तमहाओ, अवस्म, अवस्वतेदो, अक्रमाओ, केवलमान, जहारमादिवासमुद्धिमनमा, कवस्वमण, दन्त्रमण, रुस्साओ, भावेण अरुस्मा, भवमिद्धियाओ, सदस्यमम्मव, जेव सन्निनीओ पा अमन्निनीओ, अणाहारिनीओ, सामार-अनामारेहि नुगवद्ववनाओ वा होति '।

लद्धि जपजन मणुस्माण भण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एत्रो जीनमामा, उ अपजनीजो, सन पाण, चनारि सण्णाजो, मणुमगरी, पांचिटियजाटी, तमकात्रा, व

ितक्तपाले निमुत्त, आहारिणी, अनाहारिणी; साक्षार और अनाशर इन दोनों उपयो<sup>र्णन</sup> युगपत् उपयुत्त होती है।

अयोगिजिन गुणस्थानवितनी मनुष्यनियों से आराप कहने पर—पत्र अयोगित्तरणं गुणस्थान, एक पर्यान्त जीउसमास, छहाँ पर्यान्तिया, एक आयु प्राण, श्रीणसङ्गा, मनुष्य गति, पद्मित्रयज्ञाति, असत्तरण, अयोगस्थान अपगतन्तरस्थान, अक्ष्यापस्थान, वेक् इत्तन, यथार्यातविद्वारणुद्धिसयम, वेजरुद्धान, दृध्यसे छहाँ रेण्याए, भावसे अरेद्शस्थन भन्यसिद्धिक, श्रायिकसम्यवत्य, सिक्षेती और असिक्षनी इन दोनों जिकस्पासि पुन, अनार्श रिणी, साकार आर अनाकार इन दोनों उपयोगोंसे युगपन् उपयुक्त होती है।

रुष्यप्याप्तक मनुष्याके आलाच कहने पर—पक मिट्याख गुणस्थान, वर सां अपवाप्त जीवसमास, छहाँ अपवीत्तिया, सात प्राण, चारों सज्ञाण, मनुष्यगति, वर्चीर्रेड जाति, त्रसकाय, औदारिकमिश्रकाययोग ओर कामणकाययोग ये दो योग, नुस्तरी

न १३८ अयोगिनेयरी गुणस्थानवतिनी मनुष्यनियोंने आराप

न जी प्रशास गई का यो न कहा सप द हम स साहि जा र ११६१ - १११ - १११६ ११ वर्ग जी अना प्रपार हुई है है अधार है है प्रशास है है से स्वाप्त की स्वाप्त है है है है है अधार है है जो स्वाप्त है से स्वाप्त की जाग, पत्रवयंद, पचारि कमाय, दो अञ्चाल, अमनम, दा दराल, दुर्चेण बाउ सुरूक्त सम्माधा, भावेच रिष्ट णील बाउलस्माओ, भारतिद्विया अभविगद्विया, भिच्छच, सांच्याली, आहारियो अचाहारियो, मामारपञ्जना होति अचामारुपञ्जन वा<sup>स्स</sup>।

#### एवं मणसगदी समक्ता ।

ं दरगदीन देशना भण्यमाचे अत्य नतारि गुणहाणाणि, दो जीरममासा, छ पणवीश्रो छ अवरनपीओ, दम पान सच पान, चचारि सच्चा, देशादी, पविदिखादी, नमराओं नमार जीन, चुनुमवेदेश रिणा दो बेद, चनारि कमाय, छ णाण,

बारों बचाय, बुमान और बुधुन ये दो भहान, भारतम, घशु भार भवायु ये हो दहीन, इप्पार वापोत और गुरू ने स्वाय, भावस क्ष्ण, मील और बाणोत ये तीन हेर्स्याय, भव्य मिर्केट, अभायतिष्टेंहन (विष्याय, सिंवन, आहारक, अनाहारक, साकारोण्योगी और अनाहाराज्योगी होते हैं।

#### इसबकार मनुष्याके भागाय समाप्त हुए।

द्यगतिमं सामान्य देवांके सामान्य भालाप बहने पर—भादिके बार गुणस्थान, सभी वयोग भीर मजा अपवात वे दो जीवनमान, छडाँ पर्याप्तियां, छडाँ अपवातियां, दशाँ माण, सात प्राल, खारों सजाय, देवगति, पर्राट्यकाति, असदाय, बारों मानीयोग वारों वयन बीग, पंतिविश्वचायाम, पंतिविश्वाधिक्षायां भोर वामाणस्ययोग वे म्याद्य योग, मुप्तक वेद्दे दिना दो देद, बारों क्याय, तीनों अज्ञान भीर भादिके तीन झान दे छह सान,

| Ħ | १३९ | रुक्तवपर्वाप्तक मनुष्यके भाराप |
|---|-----|--------------------------------|
|   |     |                                |

| र स | जी<br>१<br>स अ | (3 | 0,0 | ₹<br>  ¥ | ग<br>१ | ₹<br>₹ | हा<br>दग | मो<br>२<br>औ.मि<br>काम | 18 | ¥ | हर<br>इम<br>इम |   | 2 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A | हर<br>इस<br>स | HAHA | स र म | म है | श<br>श<br>आहा.<br>अना | ड<br>इ.स.<br>अना |  |
|-----|----------------|----|-----|----------|--------|--------|----------|------------------------|----|---|----------------|---|-----------------------------------------|---------------|------|-------|------|-----------------------|------------------|--|
|     |                |    |     |          |        |        |          |                        | 1  |   |                | Ì |                                         | 9.1           |      |       |      |                       |                  |  |

### में १४० देवीं हे सामान्य आलाप

| 17           | अर्थ                | q    | 47 | 6 | 47 | • | 41 | 41         | •    | • | #1      | 44  | •    | 4    | н | ₹ | सःह | 31   | ₹_               | ŧ |
|--------------|---------------------|------|----|---|----|---|----|------------|------|---|---------|-----|------|------|---|---|-----|------|------------------|---|
| ĺ٧           |                     | - 10 |    | ¥ | ,  | ŧ | ŧ  | * *        |      | ¥ | ₩1      |     | ł    | K (  | • | Ę | ŧ   |      | - 1              | ı |
| l fa         | <i>d</i> 0          | 5.0  |    | • | ĕ  |   |    | 4 4        | स्री |   | MEI C   | अनं | € <  | भा ६ | Ħ |   | सं  | भारा | साम्र            | ı |
| l ar         |                     | ***  |    |   | •  | ï | ř  |            | 4    |   | क्षान इ |     | 1141 |      | × |   |     |      | বৰা              |   |
| 1            |                     |      |    |   |    |   |    | <b>(</b> ) | -    |   |         |     |      |      |   |   |     |      |                  | ı |
| 1.           |                     |      |    |   |    |   |    | er t       |      |   |         |     |      |      |   |   |     |      |                  | Ł |
| सा<br>स<br>अ | र्जी<br>सं प<br>स अ |      |    |   |    | ٠ |    | ∢ ₹        | 4    |   | कान द   |     | वना  |      | * |   |     | अन्  | <b>ब्दा</b><br>_ |   |

णेन सिल्मिणीत्रो पेन अमिल्मिणीत्रो, आहारिणीत्री अमाहारिणीत्रो, गागार अपागारीह खगगदुरमुचात्रो ना होति।

मणुमिणी अजोगिजिणाण भण्णमाणे अत्थि एव गुणद्वाण, एवे जीगमाणा, ए परुचवीओ, एवे पाणे, सीणमण्णा, मणुमगदी, पर्वदियजाटी, तमराओ, वनारा, अगारनेदो, अरमाओ, फेनलगण, जहान्साटनिहास्मुद्धिसजमा, फेनलदमण, दन्तेण उ लेम्माओ, भारेण अलेस्सा, भगमिद्धियाओ, सहयसम्मन, जेन सिर्णणीयो ण अम्णिणीयो, अणाहारिणीओ, सागार-अणागरिहि जुगनदुन्युचाओ ना होति'।

टिंदू अपजत्त मणुम्माणं भणामाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रो जीरामामा, उ अपजतीत्रो, मत पाण, चतारि सण्णातो, मणुमादी, पविदियतार्गे, वस्रात्रा, व

विकल्पोंसे निमुत्त, आदारिणी, अनादारिणी, साकार ओर अनाकार दन दोनी उपयो<sup>लीन</sup> युगपन उपयुक्त दोती है।

अयोगिञ्जन गुणस्थानचितनो मनुष्यनियाके आलाप कहने पर—पक्त आयोगिक्तर्गे गुणस्थान एक पर्यान जीतसमास, छहाँ पर्याप्तिया, एक आयु प्राण, श्रीणसङ्ग, मार्ग गर्ति, पर्वाष्ट्रयज्ञाति, त्रसक्ताय, अयोगस्थान, अपगतव्यदस्थान, अक्ष्मायस्थान, क्रा प्राण्यातिव्यान, अक्ष्मायस्थान, क्रा प्राप्ताय, अवसे अलेश्वार्यः आत्र, पर्याच्यातिव्यार्गः हिंदी स्थाप, भावसे अलेश्वार्यः भ्राप्तायः भ्राप्तायः भ्राप्तायः भ्राप्तायः स्थापिकसम्पन्त्व, सिक्षनी ओर असिक्षनी इन दीनी विकस्पति गुन, अत्रार्थां, साक्षार और अनाकार इन दाना उपयोगाने युगयन् उपयुक्त होती है।

रुष्यपयाज्य मनुष्यां ने आराप वहने पर—यक मिट्याख गुणन्यान, वह गां भपयाज जीवसमास, छहाँ अपयोज्जिया, सात प्राण, चार्स सज्जय, मनुष्यगति, वर्ष र्य ज्ञानि, यसदाय, श्रीदारिविधिकाययोग और दामणद्वाययोग ये हो योग, गुलादा

ग, णद्रमथरद, चत्तारि कमाय, दो अष्णाण, अमनम, दो दसण, दम्बेण बाउ सुनक्र-ग्पाओ, भारेण रिण्ट-णील बाउलेस्माओ; भरसिद्धिया अभरमिद्धिया, मिच्छच, सष्णिणो, हारिचो अणाहारियो, मागारपञ्चता होति अणागारुम्जता या<sup>ग</sup>ि।

## एव मञ्चसनदी समचा।

ं देवगदीन देवान अच्नप्राचे अस्थि चत्तारि गुगहाजाणि, दो जीउममासा, छ ब्रवीआ छ अपञ्चतीओ, दम पान सत्त पान, नतारि सन्ना, देवगदी, पर्विदियजादी, पराओं न्यारह जोग, जञ्जसपरेदेन दिना दो बेद, चतारि कमाय, छ गान,

ारों क्याय, दुमति और दुधन ये दो भक्षान, अस्तयम, वन्तु भार भव्यनु ये दो दर्शन, त्यस कांगीत और पुन-रेत्याय, भावते हुण्य, नीत और कांगीत ये तीन रेत्याय। सम्य पिदन, अस्प्यासिद्धन, तिरयात्य, सर्तिक, भाहारक, भनाहारक, साकारोपयोगी और नाकारोपयोगा होते हैं।

# इसमहार मनुष्योंके आलाप समाप्त हुए।

दयगिनमें सामान्य वेयों हे सामान्य भाराप बहुने पर—आदिके चार गुणस्थान, सबी तीन और सबा अपयात ये दो जीयनमान, उद्दों पर्योगियो, उद्दों अपयातिया। दूर्गों माण, गत प्राण, खारों ममाप, देयगाते, पर्वाट्स्यमाति, वत्तवत्रय चारों मनोयोग चारों पवन एत. स्वितिवर्षकायपात, विवित्तविक्तमाययोग और कामणकाययोग ये ग्वास्ट योग, पुनक देदे दिना दो येद, बारों क्याय, सोनों भवान भोर आदिके सौन कान ये छह कान,

### १३६ स्वयपर्याप्तव मनुष्यवे भाराप

1 180

|--|

#### देवींके सामान्य भाराप

| भ<br>भे<br>भ | स व<br>स व | ष<br>६प<br>६अ | স<br>১ | * | , | * * | * | 2 E | • | ¥ | ध्रहा इ<br>सन्दर्भ | १<br>अनं | इं<br>इंद<br>भना | मा | - | म | • | 4 | र<br>अ'हा<br>अना<br>, | र<br>सफा<br>अदा |  |
|--------------|------------|---------------|--------|---|---|-----|---|-----|---|---|--------------------|----------|------------------|----|---|---|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| -            |            |               | _      | _ |   | _   | _ |     | _ |   |                    |          |                  |    |   |   |   |   |                       |                 |  |

अयजमा, तिश्वि दमण, दन्य-भागिट् ठ लेस्मार्गा, भगिगद्विया अभगिर्दिया, ह सम्मत्त, मिळ्लां, आहारिला अजाहारिला, सागारुग्नुत्ता होति अणागारुगुत्ता ग्रा।

वेर्स चेर पजनाण भण्णमाण अस्य चनारि मुणहाणाणि, एयो जीरमनण, छ पजनीयो, दम पाण, चनारि मण्णायो, देरागी, पवित्यागी, तमकाश, वर जोग, दो रेट, चनारि कमाय, छ णाण, असनमें, तिण्णि दमण, द्रिशेण छ लम्माश एत्य मिस्सो भणदि — देराण पजनकाले द्रुवरी छ लस्माशो ह्रुवित नि एद व पर तेर्स पजनकाले भारदो छ लस्माभायो । मा स्वतु देराण भारते छ लस्का द्रुवरी पुण छ लस्सा भारति चेर, द्रुवर भाराणमेगनाभायो । इदि एत्पार रवा व पटदे, जम्हा जा भारतस्मा तल्लेम्सा चेर औरालिय वेउत्तिय याहरममीणाम्स पदे, जम्हा जा भारतस्मा तल्लेम्सा चेर औरालिय वेउत्तिय आहरममीणाम्स द्रुवरेन्साण्यो आगल्लीवित । तक्षा प्रवित्ति मणि प्रवित्ति के वित्ति प्रवित्ति प्रवित्ति स्वार्य स्वति चेराण प्रवित्ताल सारतिस्माप्ति हिम्स स्वति स्वार्य स्वति चेराण प्रवित्ताल सारतिस्माप्ति स्वति स्वार्य स्वार

असयम, आदिने तीन दर्शन, उत्त्य और भाउने उद्धा लेदसाए, (यहा तीन अपून लेसणे अपयान्तरालमां अपसा जानना चाहिये।) भृष्यभिद्धिम, अमृत्यसिद्धिम, छईं। मान्यन्त मंत्रिम, आदारम, अनादारम। मामारापयोगी और अनामारोपयोगी होने हैं।

उर्दी सामान्य देशके पर्यातका नमवर्षी आजप बहुने पर—आहिके बार गुण्यात प्रकाश पर्याप्त आपमान्य एक मश्री पर्याप्त आपमान्य एक मश्री प्रयाप्त हुए प्राप्तिया, दूरों प्राप्त, वार्य संज्ञाप, दूराति, दर दिवस्त प्रयाप से सार्य देश पर्याप्त के सार्य देश पर्याप्त के देश पर्याप्त के सार्य के सा

ſ

रिष्टा भगमाना जीन पुँच जान्युनियसम् । यात्र, बाजादरमा तद्य तर्रात्रामा च ॥ २ ६॥ यमा बरमस्यमा हरस हुन बामहाद्यस्य सः । रिक्टारिन्दानसम्बद्यासम् ॥ १९०४ ॥ १००४॥

भारतम्या लिस् श्रीरचाण एम्। साहा पाणारह —

निभ्यूत्रस्य साह्यमाहः युत्रिनु यात्र पत्रितः । अभवर्षेत्रसाणः भिन्दः एताः, ययत्रसः ॥ गान्यः ॥

क्यारिया भीरहे समात भाषात पार यापही हाता ह कारण्या कारणा कारणा समात नीरयापी होता है, वारोजनेद्वा क्यात्रयायारा हाता है साराज्या सात स्थाप पाया राजि है, पारोज्या यादे स्थाप साथारी हाती है कार हा राज्य क्या क्या स्थाप है। हिस्स होती है। इस्पाहार क्यापित हुस्य हिस्स क्या स्थाप होती है। इस्पाहार क्यापित हुस्य हिस्स क्या स्थापित हुस्य है। इस

सं ये देवाभी है रवभवार था मं स्थादकार वे यह गाथा एन बण इना ई— जह सुन्धे दुश्वा बार्ग, उदयाय बारा ह्यायाधान बारा उपयास्त्रभाग बा पार्गेडो मेड्किय रामी श्रीह सामुद्दी प्रतिज पार्ग्य होंगा, ह्याउदार ० यक्त अञ्चलकार भाषात्र साम्बे देवाभी है सेहर बरत है ॥ इन

दिराप्ताभ्य-सद्धानन्तार आत्यविद्धाः जन क्षेत्र वर्ग व्यवस्थ वयर वद्या सन्तर वद्या स्थान है द्वार प्रस्को हैन्द्र र कृत्या रहायाना विवार वस्त्रा विद्या व्यवस्थ अनुवान व्यवस्थ कर्म है व्यवस्थ क्षेत्र कर कृत्या ने अस्त्र व्यवस्थ क्षेत्र क्ष

तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य प्रमम्बुक्ता य । सुक्ता य प्रममुक्ता लेहससमासो गुणेयन्त्रों ॥ २२६ ॥ तिण्ड दोण्ड दोण्ड उण्ड दोण्ड च तरमण्ड च । एता य चोरसण्ड लेससाभेदो गुणेयन्त्रां ॥ २२७ ॥

ण्य्य परिहारो उचरे—ण तान एटाओ माहाओ तो पस्म साहिति, उमय पस्म मापारणाटो । ण तो उत्त जुनी नि पडटे, ण तान अपजनकालभान्तेम्ममणुहार टा रुस्मा, उत्तमभोगभूमि मणुस्माणमपजनकाले अक्षह ति रुस्माण गउरन्यणाभागपर्नाणा ण पजनकाले भानलेस्म पि णियमेण अणुह्सर पज्जत टन्नलेस्मा, छनिह भारतमानु परियद्वत तिरिक्स मणुमपज्जनाण दन्नलेस्माण अणियमप्यमगादो । प्रस्तरण्यन्त्रमा

तीनके तेनोलेश्याका जय यथा, दोने तेनोलेश्याका मायम अहा, दोके तेनोलेश्याक उत्तरण प्रयाप्त्रपत्तिका जयय अहा, छद्दके प्रवलेश्याका मध्यम अहा, दो के पहलेश्याका उत्तरण प्रयाद्या होता कार्य अहा, तेन्हके शुक्रलेश्याका मयम अहा तथा बीहार् परमणुक्रलेश्या होती है। इस प्रकार तीनों हाम लेश्याओंका मेह जानना चाहिये॥ २५०, ५३।

निमाय — भवनवासी, वानव्यन्तर और न्योतिष्य इन तीन जानिक देगेरे जरन तेने जानिक देगेरे जरन तेने जानिक देगेरे जरन तेने हैं। तीपमें और पेशान इन हो स्मांगारे देवोंके मण्यम तेजीरेश्या होती है। सानत्दुमार और माहेट इन दो स्वर्णगारे देवोंके उत्तर है तेजीरेश्या और जप्य पर्यन्त्र होती है। मत, महोत्तर, जान्तव, वापिष्ट, श्रुम और महाजुम इन छह स्पर्णगारे मण्य पर्यन्त्रया होती है। शानार और सर्वस्था होती है। शानार और सर्वस्था होती है। शानार और सर्वस्था होती है। शानार और अपने शुक्र होता होती है। शानार माणत, आपल, अच्युत और नी अवयम इन तेरह रिमान सम्मान गुक्र हेरया होती है। स्तेष्ठ जरार नी अव्याद स्थानिक होता होती है। स्तेष्ठ जरार नी अव्युद्ध और पाप मनुनर इन पीहर विमान पार्टिंग उत्तर है या परमा सुक्र रेसा होती है।

समापान— दावावारकी पूर्याच दावावा अब परिद्वार वहते हूं—उपर वहीं तर्थ गायाए तो तुरहारे एमको नहीं माधन करती है पर्योदि, ये गायाए उम्रय पराम माधार अपनि समान है। और न तुरहारों बही गह युनि भी घटिन होती है। त्रिम्हा राग्यक्ष समान है। और न तुरहारों बही गह युनि भी घटिन होती है। त्रिम्हा राग्यक्ष समान है—इत्याक्ष पर्याक्ष नित्त होती है। त्रिम्हा राग्यक्ष समान है—इत्याक्ष पर्याक्ष नित्त करी है। क्ष्यां अपनि माध्यक्ष माधार करी होती है। क्ष्योद्ध माधार करी हिम्बे के समान समान होता होता है। क्ष्योद समान होता होता है। क्ष्योदि होता सानने पर छह महारही भव है राग्योदि समानने पर छह महारही भव है राग्योदि होता होता है। क्ष्योदि होता सानने पर छह महारही भव है राग्योदि होता होता है। स्थापित होता होता है। स्थापित होता होता है। स्थापित होता होता है। स्थापित होता होता होता है। स्थापित होता होता है। स्थापित होता होता है। स्थापित होता होता है। होता होता होता होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता है। होता होता होता है। होता है। होता होता है। होता है

द्रशा औ भदेश वर्ष तव बदुधवरणस्वत-'सहवातवा पुष्को अवहा'। विति वयस्ति।'है के सर कद बन्धवाब होत वाट

द गा. जी प्रदेश पर तुत्र चतुत्रवामन्त्रपत्- ' छन्ना सामादिताम ' I

भारते सुबर त्रमण्यम्याता । आहारमहीराण प्रवत्त्रक्याण विस्मह्यति द्विय मध्यभीराण प्रयत्यक्याण भावते सुबर त्रमायाति चेत्र । कि. त. द्व्यतम्या णाम प्रकाणामस्मी द्वारो भावते सुबर त्रमायाति चेत्र । कि. त. द्व्यतम्या णाम प्रकाणामस्मी द्वारो भावते स्वारो भावते स्वारो भावते स्वारो प्रति स्वारो भावते स्वारो स्वा

पनेका प्रमाग मान्त हो जावता। और यदि इस्पेन्ट्रपांके भारत्य ही भागल्य्या मानी जाय. ता ध्रवल पणयारे बगु रेने भा भाषसे नाव रेन्याना प्रसंग मान्त होगा। तथा धवरुवणवारे आहारक ा। भेंच और ध्वरपणपाल विषद्भातिमें विषयान सभा जीवों हे भावकी भवेशासे हाव लेहवाका भागीन माप्त होता। इसरी बात यह भी है कि द्रव्ये देशा वर्णनामा नामकम के उक्तांसे होती र्द माचरण्याने नहीं। इसरिये होती लेदपाओंको एक कह नहीं सकते। क्योंकि, आयातिया भीर पुरण्याची पर्णनामा नामकर्म तथा पातिया भीर आयविपाकी (चारित्र) मोहनीय कमें इन दानोंकी एकनामें विशास है। यदि कहा जाय कि कमोंके विस्मिश्वायका वर्ण हो। भायन्द्रशास होता है, और औदारिक, प्रक्रियिक, आहारकन्द्रशाके घण पर्णनामा नामकर्मके उद्यम होते है इस्रीएण हमारे बधनमें यह उन दीप नहीं आता है, सी भी बहना टीक नहीं है वर्षों है, 'कृष्णिन्द्याचाला जीय चडकमा होता है पर नहीं छाहता है' इ यादि हरासे बाहरी बार्यों के उत्तर करनेमें नथा स्थितिका भार प्रदेशकामें ही भाष्ट्रेश्याका स्थापार देशा जाता है इसिंट्र यह बात सिद्ध होती है कि भागलदेश द्रव्याद्यांके होनेसे कारण नहीं है। इत्युक्तर उन वियुवनम यह परित थ निकला कि वर्णनामा नामकमक उदयि सम्मयासी, बात्रव्यक्ता आर त्यांनिर्म हवीक इ पका अपेसा रही नेष्ट्रपण होती है, नया सपनाहिको ऊरार दुवाँके तम पद्म आर राज उरपाण होती है। जस पाम वर्ण और पामी रमयोले बाक्क अध्या पात्री यणवाल रामासे युक्त क कर्क एच्या व्यवदेश देखा जाता है उसी मनार प्रचेद दारीरमें इ पम छटा लन्याओं ने दान पर भी एक यणवाणी लद्याक प्रयद्वार बरममें बोद विराध नहीं जाता है।



देन मिन्याइंड्राण भण्णमाणे अस्ति तय गुणहाण, टा जीनसमाता, छ पञ्जतीआ छ अपउनतीना, टम पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देनगदी, पांचिदियनादी, तष्ठपाओ, एमारह जोग, दें वेद, चनारि उमाय, त्रिणि अण्णाण, अमनमा, मा दमण, दथ्यण छ सस्ता, भारेण तत्र प्रमा गुक्रस्तमाओ, भरिविद्विया अभरिविद्या, मिन्यम, राण्णिणो, नाहारिणो अणाहारिणो, मामाहरतुमा इति अणागास्यममा रा

तान चत्र पञ्चताथ भण्यमाथे अवि एय गुणहूण, एवा जीरममामा, छ पञ्जतीओ, दम पाण, पश्चारि सण्याओ, देरमने, पन्तिदेयपादी, नगराओ, चत्र जाँग, दा पन, चतारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, अमजसे, दा दमण, दन्त्रण छ नेरमा, भारण तेउ पम्म गुरुरुक्तमाथा, भरतिद्विया अभरतिदिया, भिन्छप, मण्जिणा,

मिण्यादिष्ट द्रश्रेष सामान्य भारत्य वहन पर—जन विश्वादिष्ट गुणाशान शंकी प्रयोज और संबी अपवृद्धित हो श्री अस्मात, एना प्रयोज्यि, हम्में अपवृद्धित्यक्षः वृद्धानियां, स्मान्य अस्में संबाद द्र्यानि, प्रश्ने द्रियानित नत्त्रक्षात्र स्मान्य स्थान प्रयाचित्रक्षात्र स्मान्य स्थान प्रयाचित्रक्षात्र स्मान्य स्थान प्रयाचित्रक्षात्र स्मान्य स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान 
जन्तं विष्यादिन वेयोंने यथानकालसकार्या भाजाय करने यर-यक्त विष्यादिन गुणस्थान एक संबीरपर्याज जीवसमास एहाँ प्याज्यिते क्रांगे मात्र कार्र संकार व्याजि पर्योज्याज्ञानि करकार यास स्वाधीत कार्य व्याज्यास भीर परिरोक्त स्वाधीत वेशी त्योज नामुक्कोदक विज्ञा स्वाधीत क्याय जिल्ला स्वाध सम्बद्ध कार्यक क्या स्वाधीत

मे १४३ (सन्यत्सर स्थान मामान्य मानाप

आहारिणा, सामारुत्रभुत्ता होति अणागास्त्रभूता वा " ।

त्तर्स चेत्र अपज्ञत्ताण भण्यमाणे अस्य एय गुणद्वाण, एवे वीत्रममाणे, है अपज्ञत्तीओ, मत पाण, चत्तारि मण्णाओ देत्रगदी, पिव्दियज्ञादी, तनराओ, न जोग, दो देद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, अमजमो, दो दमण, दृष्ट्रोण तारम्पर्क रूस्मा, भारेण ठ रुस्ताओ, मत्तिविद्या अमत्तिदिया, मिच्छत्त, साण्णिणो, आसीता अणाहारिणो, नागारुरज्ञता होति अणागारुरज्ञता वा ि।

देव सामणसम्माइद्वीण भण्णमाणे जिन्य एय गुणहाण, दो जीवसमाम, ह

अभ यसिद्धिकः मिथ्यात्व, सङ्गिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उ ही मिव्यारिष्ट देवाँ ने अपयान्तकालसम् भी आलाप कहते पर—एक मिध्याण गुणस्थान, एक संबी अपयान्त जीउसमास, छहा अपयान्तिया, सात प्राण, वार्षे सम्प्र द्रमानि, पवेडियजाति, असकाय, वेतिथिकमिश्यनाययोग आर कामध्यकायोग वे स्वीत नृतुस्तक्ष्येदके निना दो येद, चारा क्याय, सुमति आर प्रमुख ये दो अग्रान, अस्वमा, वर्षे भीर अथान, अस्वमा, वर्षे स्वाप्त स

सासादनसम्यग्दाप्ट देथोंके सामान्य आलाप कदने पर—पक सामादन गुणर<sup>ला</sup>

| त १४४                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| त्र वा<br>१ १<br>१३ हव | विधासि स हिमा स स व क हा छवा द ह सामान सम्<br>हिरे के दे हैं। दे दे प्र दे प्र दे दे हैं। दे दे दे दे हैं। दे दे दे दे हैं। दे दे दे दे दे हैं। दे | 13. 2 |

परनतीओं छ अपञ्चतीओं, दम पाण सत्त पाण, चत्तारि मण्याओं, दनगरी, प्रविदिय-जादी, तमराओ, एगारह जीग, दी वद, चत्तारि चमाय, तिष्णि जण्णाण, अमनमो, दी दमण, दब्न मानेहि उ लेस्माओ, भनमिद्धिया, सामणमम्मच, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणोः सामास्यजना होति अणागास्यजना वा '।

" तेमि चेन पज्रचाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एओ जीनममासा, छ पसर्वाओ, दम पाण, चतारि मण्णाआ, दमादी, पचिदियनादी, तममाओ, णप साँग, दो वेद. चतारि रमाय, तिथ्यि अण्याय, अमजमो, दा दमण, दक्षेण छ लेम्या, माउप

सजा पर्याप्त और सजी अपयाप्त ये दो जीवसमास छहाँ प्रयाप्तिया, छहाँ भपयाप्तियाः दर्शे प्राण, सात प्राण, चारी समाय देवगानि पवेडियजाति, त्रमहाय, चारी मनोयोग चारों घचनयोग, धेनियिककाययोग, धेनियिकमिश्रकाययोग और कामणकाययोग ये ग्यारह योग, नपुसक्षेत्रके विना हा घेत. चारी कपाय, तानी श्रश्नान, ससयम, चन्द्र और संबद्ध ये दा दशन, द्रध्य और भागते छहाँ ेदपार्ष, भागतिदिक सातादनसम्बन्त्य, संक्रिक,

भादारमः अनाहारम सामारोपयोगी और अनामारोपयोगी होत है।

उद्धीं सासादनसम्बन्हारे वेवींने प्रयोजनालमक थी भागप बहने पर-पक सासाहत गुणस्थान, यक सम्री प्रयाप्त जीवनमास, छद्दों पर्याप्तिया, दशों माण, खारी सेमाय. देव गति, परेन्द्रियजाति, सस्वाय, चार्गे मतीयोग चारी चननयीग और पेनिविववाययाम से नी याग, नपुसवधेदवे विना दी घेद, धारा क्याय, धीनों भज्ञान असपम, खार और

मासार्तमम्यग्दाधि देवों दे सामा व मालाप स १४%

संदर्भ अज्ञालनं पद्धं साहस

सासाइनसभ्यग्दाधि देवोंबे प्रयाप्त आलाव

नेट पम्म मुक्तिमात्रो, अवसिद्धिया, सामणमम्मत्त, माणिणो, जाहारिणो, मागास्य होनि अञागास्यञ्जा या ।

निर्म चेन प्रवजनान भरणमाणे अपिन एम गुणहाण, एप्ने जीनममान अवन्वनीयो, मच पान, चत्तारि मण्याओ, देवनदी, प्रचिदियनारी, तमरापा जाम, दें। वेद चचारि कमाय, दें। प्रणाण, अमनमो, दो दमण, दद्येण राउमु देन्सा, मावेन उ हेम्साओ, भवमिदिया, मामणमम्मन, मण्यियो, आहारियो, अ हारियो, मामारवतुना होनि अनामारवतुना वा ' ।

दर राम्मामिन्छारद्वीण माणमाणे अति गय गुणद्वाण, गणी जीसमाण, एक्षारीक्षे, रम पान, चत्तारि मण्या हे, दरमणे, पांचित्यत्तारी, नमकाक्षेत, जा ब रो हेंग, चत्रारि राह्म, निश्चि जाणाणि नीति अण्याणिहि मिम्माणि, अपनर्म,

भवानु य हा ज्योत । इस्मार छण स्ट्राण । भागम तेज, पत्र और शुक्लप्राण, भणिसी राजाप्रमारकण संज्ञ । गराहर, साहारोपयोगी । गर शाहरारोपयोगी होत है।

उद्देशिका रामारामा प्रश्नित व्यवीत व्यवीत स्वयी आत्माप बदने गर-वह मण्ड न मुस्ता क्ष्या प्रश्नित जीवमाना, छडा अपविन्या, सात प्राप्त, बार्स मण्ड स्वयोत् व्यवीत्र मात्र प्राप्त, वार्स मण्ड स्वयोत् व्यवीत्र प्राप्त प्राप्त, वार्स मण्ड स्वयोत् व्यवीत्र क्ष्य कार्या स्वयोत् व्यवीत्र क्ष्य कार्या स्वयं क्ष्य कार्या कार्या क्ष्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य क

सम्भाष्य राष्ट्र द्वाँ इ. गायाजकारमंत्राची आराम करने पर-तक सामान रे रोह मुख्यान कर समापाल जीवसमास एका प्रशानिया द्वामाल वर्षां सर्ग रेडार्क एक राज्यति जयकाय सामें समायाः, ताम सम्बद्धात अने विशेषिकार्य दे का हो से ज्यावस्त्र करने हुन साम समापाल स्वत्यास अने विशेषिकार्या

दे बाहो से ह्यूसहरण्य जिल्ला कार्या सामा अन्य प्रशास अन्य पात्राचार के क्या है के ह्यूसहरण्य जिल्ला है यह सामा विषय मार्थ आहे अञ्चला विशिष्ट भार्य है के असाम स्वाह के अस

दमज, दृद्येण छ लेस्साआ, भारेण तेउ पम्म-सुरुरलेस्माजा, भरिमिद्धिया, मम्माभिच्छच, मणिणो, आहारिणो, सामास्यज्ञता होति अणागास्यज्ञता रा'े।

दव असनदसम्मार्ट्सण भण्णमाणे अध्य एय गुणहाण, दो जीरममामा, छ

पञ्चित्रो छ जपन्न क्षेत्रो, हम पाण सस् पाण, चचारि मण्यात्रो, देरमरी, पर्धिदय-जारी, तसरात्रो, एमारह जोग, हो बेद, चचारि हमाप, तिष्णि णाण, असनम, तिष्णि हमण हन्द्रेण छ हेस्सा, भारेण देऽ परम-सुरूरहेस्सात्रो, मर्गमिद्धिया, विष्णि सम्मन, मण्यिपे, आहारियो अणाहारिया, मागाहरहुचा हानि अणागाहरहुचा रा

पप्र भीर गुक्त हेर्यायः भाषानिद्धिक सम्याभिष्यात्म, मान्नेव, माहारव, सावारीवयोगी आर भगावागोययोगी दोने ६। सरावस्ताववर्षेट देवाके साताय आलाव बद्देन वर--वक् श्रीवरतसम्बर्धारी गुज राज मन्नो पर्योत और सहा अपनात वे द्वा जीवमानात, छहाँ पर्यातिया, छहाँ भगवातिया, इसों माण, सात शाण चारों मन्नोय देवानि पत्री प्रयत्नित अनवान, चारा मनोयोग,

इसों माण, सात प्राण चारों मजाप देजाति पर्चे जियातीत, घमनाय, चारा मनायाम, चारों वक्तवोम, वैतिविक भाष्याम, जितिविक्तियकारायाम आग नामण्यायाम वे म्यार्ट्स योगा नामुसक्चेद्दे जिता हो वेद् सारों ज्याय, आदिने तीत पात, अमाम, आदिने तीत इतात, इट्यस एदों रेट्याण, सात्येस तात, पत्र आर पुष्ट रेण्याण अपीमिन्डक, ओपपासिन, साविक और सायोपदासिक ये तीत मम्यक्त साविक, याराष्ट्र, अनादारा सामास प्रवेशी अर्ट क्यादारिययोगी होने ही

म १५९ सम्यग्नियार्गंष्ट देवीं हे आसाप

# म १० असवतसम्यन्ति देवीं ने मामाय गणाय

यां जीप प्रामा करा यो पेरुका सब दा गास मने जा ज दे दे दे रे १९३४ हे जिंद हर दे दे स्मायप अमा अमा अजिल करमा देश जास के मा कार्या ज्ञास कर्यु कर्या क्ष्मा अस्ति क्ष्मा अ दाहे



जाहारिको जनाहारिका, मागाम्बर्गना हाति अनामास्वतुत्ता वा ।

भगगरामिय गणर्वतर नेश्मियाण भण्णमाण औ । पनारि मुण्हाणालि, रा भौरममासा, छ पत्रमीआ छ अपनिक्षेत्र, रुव पाण मन पाण, पनारि महााआ, इसर्गरी, परिस्थिनारी, तमहाओ, ग्यासह बोता, हो देर, पनारि समाय, छ जार, असन्यम, निर्णि दस्पा, दर्रेण छ ठेरमा, मारेण रिष्ट शीर प्राप्टरमाआ पहच्या वैउत्स्मा, मसमिद्धिया असर्गिदिया, गर्यसम्बन्धा विणा पर मस्मन, मिन्णा, अहारिणी, याहारिणी, सामान्यञ्चा हाति अणागारकृत्वा रा ।

धावारापयेता और अनाकतापयेती होते है।

न्यवारायवामा आहे भनावारायवामा होते हैं। स्वनयाना, यानव्यानर भार ज्योति व द्वार्य नामात्र्य व्यात्र्य वहने पर-भादिक चार

त ६ आस्वयनसम्बद्धाः वृथीं के श्राप्ति भागाप य जी प्रसार्थ साहेशा है के हा तेव द हे सान तक्षा साह १ १६ ७ ४ ११ के १४ के १६ व स्वित्ति हो ने प्रसार के साह है भाग विकास

रेर्ड अराहर हर पर के रेड देश के रेड सीतीयों त्या बतिया श्री अरेड बाग का ते भावत बाग कर रे भा अर्थ साडे रा। लग

में ह प्रेमित विशेष क्षामाण मानाप मानाप मानाप का प्रेमित के प्रेमित के किया है जो माने के किया है जो के प्रेमित के किया है जो के प्रेमित के किया है जो किया है किया है किया है किया है किया किया है क

तेमि चर पञ्जलाण भण्णमाणे अपि एय गुणहाणं, एतो विश्वमाना, उ पञ्जलीओ, दम पाण, चलारि मण्णाओ, त्रानरी, पांचित्यवारी, त्राहाआ, णर वाण, हो वेद, चलारि हमाय, तिण्णि णाण, अभवम, तिल्णि त्रमण, त्रांग उ समारा, भारेण तेड पम्म सुक्रस्टेम्पाओ, भरिमिद्विया, विल्णि सम्मन्, मिन्निणो, आराविज, सामाहराजुला होति अणासाम्यज्ञला यां।

वेमि चेत्र अपञ्चाण भणमाणे अभि एम मुणहाण, एती नीत्रमामा, उ अपद्वत्तीओ, मत्त पाण, चनारि सण्याओ, नेत्रपदी, पानिदियत्तानी, वासराणे, व जोम, पुरिमोटेरो, चनारि समाप, तिष्मि णाम, अमजमा, तिष्णि न्मण, न्येण प्राम् मुक्किटेस्मा, मोर्गण वेड पस्म मुक्किनेस्माओ, स्वर्गीयिद्या, तिष्णि सस्मन, मिण्णि।

उन्हों शस्त्रवनसम्पदि होंने पर्याप्तन्तरम्बन्धं भाराप बन्ते पा-वह बीरल सम्पदि गुणस्थान, पब मर्बा पर्याप्त जीवममास, छत्तें पर्याप्तिया दशः प्राण, तार्ग सम्पद देवगति, पर्वेदिकवाति, असमय, चार्रा मनोदोग, चार्रा वराण्येग और विविद्य सम्पद्ध वे तो योगः नपुनक्षेत्र विना दे वेद, चार्रा क्याय, आहिंह तीन मान, अमध्म, आहिं तीन दर्शन, द्रव्यक्ते छत्ते सेर्याण, भावसे तेज, प्रमु और नुकरस्थाए भावमित्रक, गाँ प्रामिक, साविक और सायोपदामिक ये तीन सम्यनन्त्र, स्विक् आहारक, मानाग्ययोग और अनाक्ररोएयोगी होते हा

उ हों असपतसम्पन्दाष्टि दे गोंके अपर्योप्तकालसग्रा आलार बहते पर—पद औरल सम्पन्दि गुणस्थान, यक सबी अपर्योप्त औरम्माम, छहाँ अपयासिया, मात प्राण, वार्ष सद्यार दिवासि, पवेजियज्ञासि, असकाय, वैशिषिक्षाध्रकाययोग और वास्ताकारणे ये दो योग, पुरुष्येद चारों क्याय, आदिके तीन होन असप्यम, आदिके तीन दों इप्यस्ते कार्यात और गुक्क रुप्या, मायभे नेज, वदा और गुक्क रुप्याय, मन्यमिदिक, भा शामिक, सायिक और सायोपदामिक ये तीन सम्यक्त्य, माबिक, आहारक, अनाहार

| ते १५१ | असयतसम्यग्द्वष्टि देवोंके प्रयाप्त | आरग |
|--------|------------------------------------|-----|
| त १५४  | असयतसम्यग्हां ए देवाके प्रयाप्त    | स   |

| हा जी प्रा<br>र र र र<br>मप | संग्रह का<br>४१११ | यो वे क हा<br>९ २ ४ ३<br>म ४ मी<br>व ४ पु अन<br>व १ | सय द ठ<br>१ ६ द<br>अस देदमा ३<br>विना सम | स   स सहि आ उ<br>२ ३ १ १ १<br>म जाप स आग स्वा<br>इत |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

सान्यस्त्रणायोगती वृद्धि भागवरणां

[ 484

आहारिको अपाहारिको, सागामवनुचा होति अवागास्यत्चा वा'ी।

भगामासिय माण्येतर बोर्गमयाण भणामाणे पत्थि चनारि ग्राहाणाणि, दो वीरमधामा, ह पञ्चनीओ ह रपवनीओ, दन पाण सन्त पाण, बनारि मणाओ देराही, प्रचिटिचलाही, नमकापी, एगारह लोग, दो वेड. चत्तारि कमाय, छ पान

अमजम तिब्बि दमा दम्बेण छ लेग्मा, भारेण हिण्ड बील-काउलेस्माओ बहुच्या वेउलेम्मा भवमिद्धिया अभवनिद्धिया खर्यसम्मनण विणा पच सम्मन, मण्णिपी, आहारियो अगारारियो. सामास्य पत्ता होति प्रणागास्य पता वा

# सारारापचेतां भार अनारारोपचेता होते हा।

t. t 1

भवनपासी वानन्यन्तर और ज्योतिषक द्योंके सामान्य मालाप वहने पर-आदिके बार गुणस्थान सम्मा प्रयान्त और सञ्चा अप्रयान्त से हो आँयसमास. छडाँ प्रयान्त्रिया छडाँ अपर्या नियां दुशों प्राप्त, सान प्राप्त सारी सजाय देवार्गन, पर्वे द्रियक्रानि, तमकाय पारी मनोयोग, चाराँ यनानयोग धनिविक्षकाययोग, यनिविक्षमिधकाययोग भार कार्मणकाययोग ये ग्यारह कीत, नपुसक्तेंद्दे विना दें। वेद, चारी कराय तीनी अज्ञान आर आदिहे तीन धान दे शह बाल सलयम आहिके तीन दर्शन, झम्पले छहाँ लेखाए, मायसे सपयान

कालका अपेक्षा कृष्ण जील अन्त कार्यात केल्या तथा पर्याप्तकालकी अपेत्रा तेजीलेह्याः म गतिदिक समापतिदिक शाविकसम्बन्धके विना पाव सम्पत्तन स्विक, साह रक भनाद्वारकः साकारीपयामी और अनाकारीपयोगा होते है।

अमदनसन्दरमधि देवाँके सदर्यान मालाद 4 t -

अवनाथक दवाक सामान्य भारताय R 7 2

तेमि चेन पत्रत्ताण मण्णमाणे अत्य चत्तानि गुणहाणाणि, एत्रो वीवममासा, पज्ततीत्रों, दम पाण, चत्तारि मण्णा, देनगदी, पाँचदिवज्ञादी, तमकात्रो, पत्र वा दें। देन, चतारि स्माय, उ णाण, अभजम, तिष्णि दमण, दब्बेण छ लेम्मा, भा जहाण्या तेउलेम्मा, भन्नमिद्विया अमनिविद्या, पच सम्मत्त, माण्णिणो, आहानि मागान्वजुत्ता दोनि यणागान्वजुत्ता ता ।

नेभि चेत्र अवज्वनाण भष्णमाणे अन्यि देश गुणहाणाणि, एश्रे जीतमामी, अवज्वनित्रीते, मन पाण, चनारि मण्णाओ, देतगदी, पाँचदियनादी, तमरापा, जोग, दो तेद, चनारि द्वात्त, दो अण्याण, अवनमी, दो दमण, दुष्येण राउस् सम्माजी, मात्रेण रिण्हणील राउलेस्मा, भत्रमिद्विया अमत्रमिद्विया, दो माम

उन्हों महत्रविष्ठ देवाने वर्षान्तराज्यस्यों आज्ञाय बहुने वर—भादिने नार मु बतात, यह मनी पर्याण जीवममाम, छही वर्षान्तिया, दशों माण, बारों महाण, दशों वर्षा हियानी, प्रमाहाय, बारों मत्रोतीम, बारों वहत्रवीम, और धीतिविहत्राययोग वे बीम, त्रपुंत्रविदेश दिना दे। वेद, बारों वचाय, तीनों मणा और आदिते तोत बाते एट झात, जनवम, भादिने सात दहीन, हष्ट्यम छुट्टी लेटवार्य, माहने जयप तेजेल माणीतिहरू, भाषायिकः शाविहमायहात्रव विता वाल सम्बन्ध, शतिक, आदीं साहनोगियोगी और जनावागीयवोगी होने हैं।

टर्स भारतिक द्यों से भागी जाशानकारी भागाय करने पर-विश्वाणि के सामाह्य सम्माद्य हो। ग्राम्यात कर सही भागीज जीवनवाम, एट्री भागीज सम्म अल, वार्ष मां सही है। ग्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, श्राम्यात विश्वासि, विश्वासि विष्ठ विश्वासि विष्ठ विश्वासि विष्ठ विश्वासि विश्वासि विष्ठ विश्वासि विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्यासि विष्ठ 
### प्रवर्गिक ह्योंके प्रयान भागाप

१, १ ] सत पन्दरणाणुयोगदारे गदि आलाररणण

[ ५४५

सिक्का, आहारिको अणाहारिको, मामास्यतुना होति अवामास्यतुना वा'ः।

भवपमानिय-माण नतः नोहनियदेवभिन्छाइहीण भष्णमाणे अतिय एय गुणहाण, दो जीमनमाना, छ पडनचीओ छ अपडनचीओ, दस पाण मन पाण, चचारि सण्णा, देवगर्ग, पर्चिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, दा बेद, चचारि बनाय, तिथ्णि अण्णाण, अमनमो, दो दमण, दच्बेण छ छेस्सा, भागेण रिण्ह णील-नाउछेस्मा वहण्णा तउछेम्मा, भरमिद्धिया अभगमिद्धिया, मि-छन्त, मिण्णणो, आहारिणो अणाहारिणों,

सागाररजुना होति जगानाररजुना वा '।

देन थे दो सम्पन्त्य, सामित्र आहारक, अनाहारण सात्रारीपयोगी ओर अनात्रारी पर्योगी होने है।

मिण्यादाप्रि भागनासी, धानणनात कार ज्योतिष्य हेर्नोह सामाय आलाय बहने पर—पत्न मिण्यादार्थे गुलस्थान, सार्व प्यान्त कार सार्वो अपयान्त से ही आवसानात, सार्वे प्यान्त कार सार्वा अपयान्त से ही आवसानात, सार्वे प्यान्तिया, सुद्रा अपयान्तिय से ही आवसान्त सार्वे सिन्द्रीय सार्वे सार्वे प्रतानिया, प्राचित्र प्रतानिया, प्राचित्र प्रतानिया, प्रतिचित्र कार्ये प्रतानिया, प्रतिचित्र कार्ये स्वान्त सार्वे सार्वे हामाय सार्वे अपयान्त तीता अपान्त सार्वे और अथन्त से ही हरेता, इस्ति सही होती होती सार्वे सार

र्न १५ भारतिक देवाँके अपर्याप्त भाराप

| गुनीयामा सास्त्रा यो वेक<br>रेहेह प्रश्नित है रेहे<br>प्राप्त के रेहे | ह्या सय <u>द</u> ि छ<br>२ १ २ ह २<br>१ म ४९ चिद्ध हो<br>४९ १<br>१ मा ३<br>भग | सांस स्ती<br>२   २ १<br>मानिय<br>असा | আ ু ব<br>২ ) ২<br>আহা লাগা<br>জনা অন |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

# भग्नविक मिथ्यारिष्टि हेवोंक सामा य आत्

| ٠,             |                  |                |        |             |         |               |                                         |               |         |                |               | ale !                             |             |              |               |                             |                  |  |
|----------------|------------------|----------------|--------|-------------|---------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| जी<br>स<br>स र | т<br>т<br>ч<br>я | न्ना<br>१<br>७ | e<br>e | ग<br>१<br>द | 64<br>6 | €1<br>१<br>चस | यो<br>११<br>म ४<br>ब ४<br>द २<br>क्ये १ | त्र ।<br>इ. ४ | र<br>भश | स्य<br>१<br>४न | र<br>४१<br>अर | हे<br>र ६<br>मा ४<br>अग १<br>नज १ | स<br>स<br>अ | ग<br>;<br>नि | माह<br>१<br>म | <u>अ'</u><br>श्रेग<br>श्रेग | र<br>साधा<br>असा |  |

नेति चेर पाचनाण माणमाणे अचि एय गुणहाण, एत्रो चीरममाण ए पाचनीतो, दम पाच चनारि पणा, देरमरी, पीचिदेवचारी तमहातो, गर अप रो बेर चनारि स्मार निष्य सामार, असनमो, दे रमण, रब्दा ह रेम्माल मारेग चटीचिता चेटरेम्सा, भरमिद्विया, मागणसम्मन, मण्णिणो, आहारिया, माण्य सामार चेति सामार्थस्या हा ।

र्नम पर पाजनाण भणमाने जी स्थ मुणहाण, एजो पीरममान, ए प्रराजनीजो पाण पाण, चनारि मणा, देवगरी, पांचदियतारी, तमराआ, हा आ रापर पाणीर समाप रो अप्याण, जमतम, दो दमण, दब्बेण बाउमुस्क्रममा मोरा स्थिर कीर-दार्जनमा भवनिद्दिया, मामणसम्मन, मणियाणो, याहारिया आ

प्रशासन्धार्वसार्व्यक्ति स्ववद्यिक देवावे प्रयोजकात्मवर्षी आलाप कहत प्राएक शास्त्रक गुणास्त्रक एक सञ्जीवयाणि जायसमास, राष्ट्रा प्रयाणिया, द्वाँ प्रणा, वण सङ्गा द्वा के प्रयादिक्षणित, त्रमकाय चारा सणायाम चारा व्यवस्था आह वहे एककारण्या य शास्त्रम ज्युवकोद्देश विता देविद चारा वचाय, तीतों अञ्चत, असेत्र क्या अस्त १ ता ता ता प्रशासन द्वायस एक उद्यापं, सायसे ज्ञाप्य ताजाबद्या। सर्व सिर्द्रक स्वा क्रायणक्ष्य स्वीवत, आत्राक्त, सावारावयामी आह अनाक्त

रणा सम्माद्वसायाग्यो स्वयंत्रिक द्यांत अस्यात्त्रकाण्यस्यामी भागप वहत् वा-रण्ड सम्मान्त्र गुण्या जालक स्वा अस्या त वास्त्रमास्य सम्में भ्रम्यात्वित सम्ब वल स्वा राष्ट्र गान्ति ज्ञात्वातं ज्यात्रस्य स्वित्रित्ति अवस्योगा भीत वास्त्रस्यक्ष इ.स.चे ज्यात्रस्य जिल्ला ज्ञात्त वस्य वस्त्रस्य स्वतः स्वतः स्वतः सम्बा त्रा चार्यस्य स्वतः सम्माद्वस्यस्य स्वतः भागस्य स्वतः

३० ११५ स्थल देश सम्माननस्याम् १० वर्षोद स्था त सम्मान





गोधम्मीपाणराण भण्यमाणे जी । पत्तारि गुणहागाणि, रो पीयसमामा, छ विनाओं क अवजनीओं, दम पाण मन पाण, विनारि सण्या, देशगदी, पश्चिमादी. ामराआ, एमारह नेाम, दो वद चनारि समाप छण्णाण, जमनम, तिण्णि दमण, चिया राउ मुस्र मिन्पमतेइनस्या, भारेता मिन्यमः तेउलस्या, भरमिद्धिया असर पेद्भिया, छ मम्मन, मण्यिणा, आहारिणा अणाहारिणा, मागारुपञ्चता हाँति अणागार लना वा ै।

तेनि चर पचनाण भणामाण अतिथ चनारि गुणहाणाणि, एया जीवसमामो, छ असीजो, दम पाण, चत्तारि मण्याआ, देवगदी, परिदियनारी, तमराजो, पर जोग,

ानमें केयर पुरुष्येद या केपर स्नावह इसप्रशार एक वेदने स्थापित कर दन पर व माराय पुरावयेदा और रतायेदा भवनविष्ठें हो जाते हैं। सवनविषठे सामाय थारायाँस वे रिय आरणाराँमें इसस अधिक भार के है विदेश्यता नहीं है रि माधम वैद्यान देवीं हे सामान्य आलाप बहुने पर-आदिने चार गुणस्थान, मही पर्याप्त गर सजा भववाज्य य है। जीवसमास, छटाँ प्रवान्तिया छटाँ अवर्याज्यिम दशौँ भाग, सात

ए: पार्रे संज्ञाव देवमानि परिश्विज्ञानि घतमाय चार्रे मनोयोग चार्रे वचनयीयः विशिक्ताययोग देविशिकाययाम आर वामणकाययोग थे ग्यारद योग नपुलक वेदके विना हो धेद सारों कपाय, तानी अज्ञान आर आदिवे तीन सान ये छह पान, स्रयम, आदिके तीन द्दात, द्रायसे कापीत, गुत्र और मध्यम तेजीलेदया, भावसे मध्यम जोल्ह्याः भृत्यसिद्धिक, अभृत्रसिद्धिक छुट्टी सम्यक्त्य, सक्षिक, आहारक, अनाहारकः गमारोपयोगा और जनामारोपयोगी होते हैं। उन्हीं साधम वेतान देवीने पर्शानकारमय वा आराप कहन पर-आईने चार गण थान, एक सर्वी प्रयाप्त आजनमाम छहीं प्रयाप्तिया हशों भाग जारा सवाप द्वागति पत्रे

इयजाति, समकाय, चार्ने मत्तेयोग जारा यजनयाम गर विजिधिककावयाम हे ता १ प्रतिष्ठ द्वप । संस्थान सार्थी

1,58 साध्या वेद्यान न्याव सामान्य अगाप

के जे प् मिसप इत्रज सास अ

. . 1

# अणाहारिणा, मागारुपत्रचा होति अणागास्यत्रचा पा ।

गोधम्मीमाण सागणसम्माइद्वीण भणामाणे और र ण्य गुजहाण, दो बाँबनमाना, छ पज्रचीआ छ अपञ्ज्ञपीओ, दम पाण सच पाण, चनारि सन्मा, द्वरादी, पांचिदयज्ञादी, तमसाओ, एगारड जांग, गे यह, नमारि कमार, निल्ल कच्चान, अमजमा, दो दसण, दर्शण राउ सुबक मिन्समाउनस्मा, भागेण मन्त्रिमा उउछेस्मा, भर्मिद्धम, साक्षमसम्मन, मण्यिणो, आहारिया जनाहारिया, मामारुबदुवा दोरि अणागारुब्रुवा पां

# पयोगा भार भनाकारोपवामी होते है।

मामाइनसम्बर्धाह सीधमे वदान द्वीक सामान्य भागत बहने पर—यह सामाइन प्रवासमान, सर्वे वयीना और सेवा भ्रयान्त ये दा जीवनमान, एवं च्यान्तिर, एवं भ्रयमीनिया। द्वी प्राव, सात यात्र। वार्गे संकार द्वानित व्यक्तियकान करस्ववद, पारी मनेतिया, चार्ग वननेति, विजिवस्त्यकान विजिवस्तिमस्यवद्यान करस्ववद पारी मनेतिया, चार्ग वननेति, विजिवस्ति सामान्य सामान्य भागत अन्यवद्य सर्वे और भवान्न ये दे द्वीन, प्रस्ते वार्गेन, गुद्ध भागमान्य मन्य समान्य सम

| • | ٠.  |    |     |   |   | 40 | 411 |      | .47 | . ~ | *(1-1      |    |    |   |   | •   |     |    |             |
|---|-----|----|-----|---|---|----|-----|------|-----|-----|------------|----|----|---|---|-----|-----|----|-------------|
| 7 | नी  | 4  | 121 | H | 4 | ¥  | 47  | 47   | •   | •   | <b>#</b> 1 | 65 | •  | • | u | •   | * * | 40 | 4           |
| ٠ | le. | ŧ  | ٠.  | ¥ | ŧ | ,  |     |      |     | ¥   |            | *  | à. |   |   |     |     |    | •           |
| ą | đ   | ¥. | -   | - | ě | .` |     | 4 14 |     |     | 72         | 46 | ** | • | • | le. | •   | 45 | 4<br>4<br>4 |
|   | ¥   |    |     |   | • | F  | ř.  | 414  | 3   |     | 14         |    | ** |   | * |     |     | ** | 44          |
|   | 1   |    |     |   |   |    |     |      | •   |     |            |    |    | • |   |     |     |    |             |
|   | }   |    |     |   |   |    |     |      |     |     |            |    |    |   |   |     |     |    |             |
| _ |     | _  |     | _ |   | _  |     |      |     | _   |            |    |    |   |   |     |     |    |             |
|   |     |    |     |   |   |    |     |      |     |     |            |    |    |   |   |     |     |    |             |

| 4       | ₹30        |                 |   | सार | शक्    | नस | य | C1E +  | गाधम | िणना द्व | ।≰ भादान्यः | PII. |   |   |     |
|---------|------------|-----------------|---|-----|--------|----|---|--------|------|----------|-------------|------|---|---|-----|
| 10 14.0 | 31<br>     | f 4<br>f 4<br>A | , | *   | ą<br>2 | ,  | • | ,<br>• | •    |          |             |      | • | • | - 1 |
| ١       | <b>6</b> 3 |                 |   |     |        |    |   |        | `    |          |             | ,    |   |   | -   |



2, ( )

अणाहारिणो, सामारुपनुचा हाति अणागारुवनुचा वा<sup>१९</sup>।

गोधम्मीमाण तातणमम्माहद्वीण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दो जीवतमासा, छ पज्रचीओं छ अपञ्चचीओं, दम पाण तच पाण, चचारि सण्णा, देवनदी, प्रांचिद्दमजाने, ततकाओं, एपारह जोग, दो वेद, चचारि कताय, तिण्ण अण्णाण, अगजमा, दो दसण, दञ्गण काउ तुक्त मन्त्रिमतउनस्ता, भाषण मन्द्रिमा तेउलेस्ता, भरतिद्विद्या, तास्यासम्मन, मण्जिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवजुचा होति अणासारुवजुचा गाँ।

#### पयोगी भार भनाकारोपयामी होते है।

सारगडनसम्बर्गार साथमें पेद्यान देवोंके सामा व भारतप कहने पर-पक सासादन

गुपरधान, सर्व पर्यान्त और सदा नपर्यान्त ये हो जीयसमास, छाँ पर्यानिया, छाँ भयपारिवया, हताँ प्रान्त, सात प्राप्त वार्षो संद्राप, देवगति, पवेद्रियजाति, ससकाय, बार्षो भनेपोग, पार्रो पवनयोग, विविध्वन नायोग, विविध्वनीमकाययोग और कार्यव-नायोग ये न्याद्व थोग, नपुनक्यदेके विना हो पेद, बादा कथाय, वीनी मजान, सस्वया, बार्ज और मवसु ये हो इंग्रेन, द्रव्यसे नायोत, तुद्ध और मध्यम नेजोल्स्या, भावसे मध्यम नजाल्स्या, भावशिद्धिक, सामाइनसम्बन्धन, सांबेक, माद्वारक, मनाहारका साकारोपयोगी और समानारोज्योगी होते हैं।

न १६० मिध्याद्यष्टि सीधम पद्मान देवाक अपर्योप्त आठाप

| 1 | आ | q | मा | स | 17            | IF | <b>47</b> | या                 | ₹       | ፍ | gf_        | सय | <u> </u>        | 18         | H      | 8       | Big. | वा              | 3                | Į |
|---|---|---|----|---|---------------|----|-----------|--------------------|---------|---|------------|----|-----------------|------------|--------|---------|------|-----------------|------------------|---|
| भ | 8 | ¥ | भा | ¥ | ₹<br><b>द</b> | *  | *         | २<br>वे वि<br>इ।मे | ે<br>સી | • | देत<br>इंद | ¥6 | २<br>ব্যু<br>এব | द २<br>श   | म<br>म | र<br>मि | ₹    | र<br>आहा<br>अना | र<br>शब्द<br>जना | l |
|   | 1 |   | ,  |   |               | •  | į.        | *14                | 1       |   | 43         |    |                 | मार<br>स्ब | i      |         | ,    |                 |                  |   |

न १७० नासाइनसम्यग्हरि सीधर्म देशान देवींके सामान्य भाटाप

| ci/= 11/12 | र<br>हर<br>हं उ | ें<br>इथ<br>इंड | 20 | x 1 2 1 1         | हा यो<br>इ. ११<br>स्था<br>इ. इ. ४<br>इ. इ. इ | 2. ¥ | ₹ 1 | 1 3 | 12 5 1 | # PE | विक्रिशा<br>१२<br>से आशा<br>अली | उ<br>धाका<br>अना |  |
|------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|------|---------------------------------|------------------|--|
| E. 1       |                 |                 |    | - <del>' '-</del> |                                                                               |      |     |     |        |      |                                 |                  |  |

वेर्मि चेर पटचनाण भष्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एवो वीरसमान, उ पण्डनीओ, दम पाण, चनारि सण्णा, देरगदी, प्रविदिषजादी, तमकाओ, पर उत्त देरे नेद, चनारि रनाय, तिण्णि अण्णाण, अमजमी, दो दमण, द्वर गोरिह मन्ति वेउटेरना, नविरिद्धिया, सामणसम्मन, सण्गिणी, आहारिणी, मागाहरत्ता रेंगे अगामाहरत्ता र्रा ।

<sup>77</sup>तेनि चेर अपज्ञताण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एअं वीरममाण, उ अपज्ञतीयो, रान पाण, चलारि सण्णाओ, टेशमदी, पचिदियनादी, तमकाश, दा वाप टोबेट, चलारि कराय, दो एणाण, असनम, दो दमण, दणेण काउसुकत्तः

उन्हों सामाहनसम्बर्धार सीधमी पदाान द्वीके प्रवास्त्रक्रास्त्रण्या आकार अरे पर—वह नामाहन गुमस्थान, यह संबी पर्याप्त आयसमास, छड़ों प्रयास्त्रिया, ह्या दव सारी संबर, इंगानि, प्रयाद्भिणानि, प्रसन्ध्य, बारा मनीयोग, बारा वजनाय भा सार्वप्रकारपत्म ये ना योगा नपूनक्रेयुके विना हो यह, बारों कराय, तार्वी भन्ने सार्वप्र, सहु भार भन्नाहु ये हो होते, द्रुप्य और भावसे मण्यन तेजीलेश्या, भणीतारक, समाहद्यसम्बद्धार्थ, मिक्क, भाहारक, साहारोपयोगी और अनाक्षरीययोगी हान है।

उदी सामाद्रवस्यारार्थ सीधम पेशान नेपोके भगवात्त्रवालसक्या भारत सर्व पर—यह सामाद्रव मुक्तशान, एक संजी भगवान्त नायसमास, एवा भारतात्त्रवी, तर्व प्राव, कार्ये सक्षात्र द्वाति, प्रश्लेष्ट्रवाति, प्रसाव विनिधिकामिभकायाम भार कार्य काप्याय वे दा याग, नयुसक सद्देक विना दे। पेद, वार्या नवाय, गुमति भीर दूषन वे है

६ १ - १ - अस्माद्वसन्यभाष्य मात्रम पत्ताम त्योह अपर्योज माराप ६ ८ - १ - १ - १ - ६ त - १ - ६ त - १ - १ - १ - १ - १ भावण मज्सिमा तउलस्माः भविभिद्रया, पासणसम्मध्न, सब्जिला, जाहारिला अणाहारिला, मागारवजुवा होति अलागारुवजुषा व ।

मोपम्मीमाल मम्मामिन्याद्द्वीण भण्यामाये अस्ति एप गुणद्वाण, एत्रो अवि त्मामा, छ पञ्चचीत्रो, दम पाण, चलारि सण्या, देरगदी, पचिदियज्ञादी, ततस्वात्रो, णव जोग, दा वट, चलारि कमाप, निष्ण वालाणि वीहि अण्याणिहि मिन्माणि, अमजमा, दो दस्या, दच्य भाषीह मण्डिमा नेउन्नेस्मा, मममिदिया, मम्मामिण्डच, मण्यामा, जाहारियो, सामान्यजुना होति अणामान्यजुना वार्षी

सांपन्मीनाग अनवद्गनमाहर्द्वाण अन्यमाण अस्य एय गुणहाण, दो वीवसमासा, छ पञ्चनीजा छ अपव्रतीजा, दर पाण सच पाण, चनारि सण्णाको, देवगरी, पर्विदियवादी, तसराजा, एगामह वांग, दो वेद, चनारि कमाण, विण्णि णाण, असनम,

भद्यान, भस्तवम, बार्ग्न भीर नवार्य ये दो इरान, इध्यस दायोत भार गुळ लेखाए भावते मण्डम नेत्रीवेरयाः भव्यमिजिक सामाइनसम्बस्त्य, सबिक, नाहारक, ननाहारक साक्षा एपपायी भार भनाद्यरेषयोगी हाते ह ।

सम्याभाष्याराष्ट्र सीवर्म बहात देवें हे आलाव बहुने वर—यह सम्याभाष्याराष्ट्र ग्रुण स्थ न, यह सहा वचान जीवमहान, छहा वर्गाचिया, इसी मान, बारों सदाय, देवमादे, वर्षा द्रवज्ञात, प्रस्तवाय, बारों मनीयोग बारों ववनयोग और वीविष्ट हावयोग के ते याग, नमुनहचेदहे विना हा बेह, बारों बचाय, तानों बहानोंसे मिक्षित आदिह सीव हान, अस्यम, पहु आर भव हु ये हो हान, द्रम्य आर आरसे मध्यन तेजोहेह्या मन्यसिद्ध है, सम्यामप्यास, सहिब, आहारह, सावायेष्योगी और भनावायेष्योगी होते हैं।

सनयतसम्यारिष्टं सीधमें बेनान देवोंके सामान्य भागप बहने पर—पक्त भविरत सम्बन्धिः गुणसान, सबी पर्याप्त भीर सभी भवपान्त ये हो जीवसमात, छही वयाप्तिया, छही भवयोत्तिया। दर्शी माण, सात माण, चारीं सज्जय, देवगति, वयेन्द्रियज्ञाति, सस्त्राय, पर्यो समेशीन। दर्शी माण, सात माण, चारीं स्वज्ञय, वेतगति, वयेन्द्रियज्ञाति, सस्त्राय, सार्थे समेशीन। चारा प्यन्त्रोग, विविधकाययोग, वीविधकाम्यागयोग सी कामण स्वपयोग ये स्वारद्व योगः नयुमक्यद्वे विना हो पेद, चार्चे क्याय, आदिके लोन सान,

| 7 | १७३ | सम्यागमध्याराष्ट्रं साचम वैज्ञान र्वाकं आजाप                                                                                                                                                                                           |  |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ŧ |     | ता संग द बा   यो दे क बा   सम द के मा सा सीक्षे आह उ<br>दे पर पता करणे अहा अहा बहु ग मा साथ सा आसा साझा<br>दे पर पता करणे हैं । अप मा दे अप सा असा साझा<br>दे पर पता करणे हैं । अप मा दे असा साझा<br>दे पर पता करणे हैं । असा असा साझा |  |

विष्णि दनण, दब्बेण काउ-सक्क मज्जिमवेउलेस्सा. भावेण मित्रमा वेउलमा, भा सिद्भिया, तिब्लि सम्मत्त, मान्जिलो, आहारिलो ल्लाहारिलो, मागाहबतुना रेने अजागास्त्रज्ञचा यां रे।

वैर्मि चेत्र पञ्जचाण मण्जमाणे अस्थि एय मुणद्वाण, एता जीत्रममाना, उ पञ्जवीजो, दम पान, चनारि सम्माजो, देवगडी, पचिद्रियजादी, तमकाओ, णा जार दो बेद, चचारि क्रमाय, तिष्णि पाण, अमञ्जमो, तिष्णि दमण, दवा गावेदि गावित वेडकैम्मा, नामिद्विया, तिष्णि मम्मत्त, मण्णिणो, जाहारिणो, मागाहरतुना रोप

अनागास्त्रतस्य वा ै।

अस्यम, माहिके तान दर्शन, इस्पने कापोत, शुर और मध्यम तेजालेह्या, मारन मध्य तेबाँ देरता। मन्त्रीसिद्धकं, भीषशीमिकं, साथिकं भार सायोगशामिकं ये तीन मन्यशन, शहर भारारकः, भनाहारकः साकारोपयोगी भीर अनाकारोपयोगी बात है।

उद्धां मसपत्रसम्बर्धाः सीधमं पेदाान त्याके पर्याप्तकालमवाधी आलाप कदन पर-पड ध्रवरतग्रम्परादि गुजरथान, यह सबी प्रयोत जीवनमास, छहा प्रयातिया द्याँ अव बार्षे ध्वाद, देपमति, पश्ची द्रयज्ञाति, द्रमन्द्राय, चारा मनीयोग, चारा वचनयोगं औ व्हर्बिककापय व ये ना यागः नपुमक्रयहक्ष जिना दे। यदः, चारा क्यायः, आहि हतीन ह-६ असदान, स्टाईड गान दुरान, दूपर शार भाषा मध्यम तेजीरेद्या भव्यभितिक, भाषातिक क्षांक्षिक भीर क्षायोपश्चामक ये तीन सम्यवायः सदिक आहारक, सारारायाणी स्र असाद्यतेषात्रे स्था

**४. १३४** - अवदनसुरुवरुष्टि सावस बजात क्येंके सामा व आराप

बद्दा । इत्यास्त्र विकास विकास के भी हिंदी की में भीर ने नहीं ... विना उ. त ना

a + 3-<u>==स्त्रमध्यम्यात्र साउनै वनान स्थाद प्रयास भागाः</u>

ाम पर अवजनाय मन्त्रमाय अस्त्रि एय गुणहाय, एओ नीरसमामो, छ अपरवर्षांका, मच पाय, चनारि गण्या, दरमही प्रतिरेचनारी, तसकाकी, दी जीम, 1440 पुरिमाद, चनारि क्याय, निव्नि पाण, अस्त्रम निव्नि देखण, दब्देण प्राप्त अस्त्रम हरमा, भावण मन्त्रिमा वडतस्मा भवगिद्विचा, तिवित्र सम्मन । देवाभनद्समासङ्गीण रपमवज्ञाचरात उरममनम्मत्र तन्त्रदि ? युषर—ाद्गतम्मत्तमुत्रतामिय उरममसदि मामहेच पुणा ओदरिन पमनापमनमजद असजद मजदायजद-उरममसम्माहि हाणेहि महिसम् नउन्तरमः परिचामिय बाजः बाऊच माध्यसीमाण् द्वेसुप्पण्णाणः अपज्ञनकाले उरमानमान तस्मिदि। अथ ते पेर उरम्म तउतस्म वा नहण्ण प्रमालेसा वा परिणमिय विद् बाज करेंदि ना उरसममम्मनण मह पजबरुमार माहिद उप्पजाति । अध ते चेव उरममतम्माद्दश्चा मन्त्रिम प्रमालस्म परिणामिय काल करति वो रख प्रदोत्तर लातव होतिह गुवर महानुबरम् उपाञ्चित । जय उरहम्म प्रमुखेस्म वा नहणा गुक्छितेस्म वा परिणाभिय जीद ने बात वरेति ना उत्मममनम्मचन मह मदार सहम्मारदेवेस उपासि।

उद्यो असपनमध्यादाष्टे आध्रम पराान नेपाँके अण्यानकालस्याची आसाप कहने र । अवद्यानस्थाराधः व्यापमः व्यापः व्यापः व्यवस्यकालस्य या अस्तापः कहन पर—पद्म अपिरतसम्प्राधि गुणस्थातः यद्म सभी अपवापः जायसमस्य, एहाँ अपयासिया, नाम वास मजार रेवमाने परेट्रियानि त्रसमाव वीस्तिकिम्सम्बर्धाम और क्षमणकाययोग ये हा योग पुरुषवेह चारा क्याय, भादिके तीन चान, असयम, भादिके निमान क्षेत्र कार्यक्ष कार्यक्ष और पुत्र क्षेत्र स्थाप आयम् अध्यक्ष कार्यक्ष आयम् आवस्य आयम् विक्रोक्टरमा अध्यक्ष

विदा अस्पतस्यव्याद्यं इवेंद्रः नपयान्तवाज्यं भोपसामकस्ववस्य क्रेने पाया

मसाधान – वहबतायसम्बन उपनाम बरके भार उपरामधेणा पर वहकर फिर वहाल उत्तर कर ममनसवन भन्नमसवन असवन भार सवनासवन उपयासस्वराधि र्यणस्थानास मध्यम नजाग्द्याको परिणत होका आह मरण करव साथम परान करण पाता देवात उपात हानवाल जीवाके भववात्त्वराज्य भावशास्त्रकारम्य वाया जाता है। तथा उपयुत्त गुणक्यानवर्ता ही जाव उपूर तजारुखाका अथवा अवस्य प्रयोगा अथवा है। ्या व्ययुप्त गुणान्धानवता है। जाब उद्देश तजील्यवानः नववा वश्वत् व्यवस्थानः परिचत होत्तर याद प्राण वस्त है ता आपशामितसम्बर्धनः साथ सत्तुत्वारः भार पहेन्द्र कराम उत्पद्ध हात है। तथा व हा उपहासमयग्रहाष्ट्र जीव मध्यम प्रमेटरवाको परिवास पर्थम अपन्य हात है। तथा च वा व्यवसमाध्यक्षाह्य वाव वा वा च चम्यवस्थात्र पारधात्र स्थान यह साम्र है। इस सक्षांतर साम्र वाच्य पारधात्र साम्र है। इस सक्षांतर साम्र वाच्य उत्पन्न होते हैं। तथा यहा उपनामसम्बद्धार अवि उ हुए वस्तर्याको अथवा अध्य प्रतिहर्माका परिवान हाक्त यहि मरण करते हैं तो अंग्रुगामिकसम्प्रकृतक साथ गतार



अय उत्रसमिदि चडिय पुणोदिष्णा चेत्र मिनसम्मुक्कतस्माए परिनद्दा सन् क्षे काठ करेति तो उत्रममम्मनेण मह आण्ड पाण्ड आरणच्युर-ण्यानेक्षत्रीमानगरिक रस्युप्पञ्जति। पुणो ते चेत्र उक्तरस्म सुरुक्रतेस्म परिणमिय बदि काठ करेति ता उन्न सम्मनेन सह पत्राप्तिस्मयनाणुनस्तिमाणदेरेसुप्पञ्जति। तेण सीधममादि उत्रति नव देशमञ्जयसम्मादद्वीगमयञ्जलकाले उत्रसम्मम्मन सन्तिः नि । गणिगणे, आरामिक अमादारियो, मागाकत्रमुना होति अणागाठाजना वा ।

# व्यक्तियपुरिसंवेदाणमोपा गावे समस्ते ।

ण्य पर पुरिसंदर-देशलमालायो यत्तन्यो । लगरि जस्य देर वेश पुना 1 व पुरिसदरा ण्यक्के सेव पतन्यो । एक मोप्समीनालदेवील पि प्रतार । लगरि अर्थ

न्द्रस्मार कम्प्रस्था द्वाम प्रत्यक्ष होते हैं। तथा, उपरामधेणी पर बहु करक भीर वृत अले करक कम्प्रक मुद्रक्षेत्रयोग परिणत कात मृत्य यदि मरण करते के ता उपरामगणकार्य कार्य क्षत्रम, स्वयम, भारत्य, भारत्य भारती भैषेयकविमानग्रासी त्याम प्रत्य का है? तथा क्षत्रम स्वयम्यकारक भारति प्रत्य कुछ नुमुक्त्याकी परिणत कार्यकार के कार्य के तथा प्रयादनामकायक भारति स्वयम्य भारत्य भारति स्वयम्यकारमध्या होती कार्यक क्षत्र क्षत्र क्षत्रकार्यक वार्यक स्वयम्य क्षत्र स्वयस्त सभी भागवानकारम्या होती कार्यक क्षत्र क्षत्र क्षत्रकारकार वार्या आता है।

कम्बद्धक टाइड भाग-सक्ष, आहारक, धनाहारक साक्षारीपराणी नार मन इ.राघ्यक इ.ट.

क्षा कर के कि पुरुष श्रह भेर न कर है भारती भार वशान स्थान स्थान स्थान कर्जा कर भेर पुरुष श्रह भेर न कर है भारती भार वशान स्थान

क पर व रूप व रूप हा हा सामान्य भागाया ह समान हा पुरवनेती त्याह आता बदका क हर। वज्यता यह देहि सामान्य भागाय वहत समा मही तर पदर करी कर पुरुष्टद यहा वह बह सह है, यहां पर कहत वह पुरुष्ट्र यहां वे हरे। करूर पुरुष्टद यहा वह बह सह है, यहां पर कहता चाहिश। दिशायता वह है

ह*ेकः - कार्यवस्थानसम्प्रसा न गाप्ति वृश्वह* भाषा न भा*रा*प

पुरिसचेदी वृचो तत्य इत्यिवेदी चव बचन्यो । असबदनमाइद्विस्स इत्यिवदाविद् उपची णात्य चि तस्म पञ्जालायो एक्को चेव बचन्यो । एञ्चालावे उचमाले वि सद्यमम्बन णत्यि चि बचन्य, देवेस दम्यायोद भीयस्म स्वरामावादी । णचित्री चेत्र विशेती ।

मपन्हमार-माहिद्देवाण भगमाणे अस्य वचारि गुप्रहाणापि, हो जीवनमामा, छ पञ्जीओ छ अपञ्जीपो, दस पाण सच पाण, चचारि मणाओ, दबनदी, पाँचिदियबारी, तमकाओ, एपारह जील, पुरिसवर, चचारि कमाण, छ पाण, अस्रवम, विच्चि तसण, दब्येण काउ मुक्क उक्तस्मवेउ बहण्यपम्मेलसाओ, भावण उक्कमवेउ वहण्यपम्मेलसाओ, भावण उक्कमवेउ वहण्यपम्मेलसाओ, अर्थानिष्ट्रिया अम्बनिद्धिया प्रमानिद्धिया सम्मानिद्धिया सम्मानिद्धिया अर्थानिद्धिया सम्मानिद्धिया समानिद्धिया समानिद

पुरुपयेदी देवींके भाजापाँमें जहा पुरुपयेद बडा गया है यहा केवल स्वीवद हा कहता बाहर। यहा दलना आर समझना बाहिंदे कि असरतसरगरादि जायांकी कावहमें उत्ताल बढ़ी होती है. इसलिये क्लीव्यो असरतसरगरादिका एक प्याप्त आगत ही कहना बाहिय। आर प्याप्त भागण बहुते समय भी साविक सरमान बाहिया के अपन् कीत्यदी प्याप्त है (इपियोंके) दो हो सरपमण्ड होते हैं देगा कहना बाहिया प्रयोक्त र्योमें हरानमोहनाव कमक सरपमक अभाप है। सीपने आर प्रशासन पुरुष भीर स्वापेदा आसपाँमें उनक सामान्य भाजापीत समान ही विद्योगता है।

न १८७ । सानाकुमार माद्दाद वृथाद सामान्य भासाप

वैमि चव पञ्जनाण मण्णमाणे अतिथ चनारि गुणद्राणाणि, एत्रा जीवनाण छ पण्णचीं, दम पाण, चनारि सण्णाओं, देवमही, पर्विदियजानी, तमकाण, म जोग, पुरिन्तेद, चनारि रसाय, उष्णाण, असनम, तिष्णि रमण, द्वन भावेहि उक्ष्म वेउ-जङ्णपम्मलम्माओं, भत्रमिदिया अभनसिदिया, उ सम्मन, मण्णिणे, शह्योत्म, सामाहवत्त्रचा होति अणामाह्यत्रचा वा '।

विधि चेत अपन्वताण भण्गमाणे अस्ति विणिग गुणद्वाणाणि, एत्रो वीतमाण, उ अपन्वतीयो, सच पाण, चचारि मण्णाओं, देतगरी, पचिदियवारी, तत्तकाओं, र बोग, पृरिस वेर, चचारि क्रमाय, पच णाण, असवमी, तिण्णि टम्प, द्रवेण क्राउ सुनक्टेस्सा, भावेण उकस्मतेत्र बहुष्णपम्मनेस्मायो, भत्तमिद्विया अमवनिद्विया, स्व

उन्हों सानरहमार माहेन्द्र नेत्रोंके पर्यान्तकालसय या आलाप कहने पर—आहे कर गुजरधान, एक मझी-पर्याप्त जीवसमाल, छहाँ पर्याप्तिया, नृत्रों भाज, जाएँ सहार, इरका पर्वे जिपजाने, जमहाप, जारा मनोयोग, जाराँ पर्यनयोग और विकिथनकाययान का योग, पुरस्केद, वार्थे कराय, तीनों जहान आहे आहिके तीन दान ये छह हान, अमहर आहेक तान दुर्चेन, इट्य और भावते उन्हार तेजोहेस्सा आह जयन्य प्रकेरसा जनामाल अभ्योगीचिक एडी सम्यक्त्य, सबिक, माहारक, सानायेपर्यागी और बनाकायेप्यागी हान है।

उन्हों सानाहुआर मोह द देवाके अववायकारसवायो आलाप कहन पर-विका गरि, खासाहनकायादार्थ और अविश्वसम्पारिए ये तीन गुणस्थान, एक सहा अवस्थान अविस्तापित, यहीं न्यवादित्वया सात्र प्राव, चारा सजाय, देवगति, वर्चेत्ववज्ञातं, त्रवण्डे विद्यविद्यमध्यवयोग और द्यांमण्डाययोग ये दो योग, पुरुषेत, गाँ क्याय, हर्वे न्या कुछत् ये से अजन तथा आदिके तीन ज्ञान ये पाल ज्ञान नमयम, आदिक्ष इसी, द्रव्यंने बायत अस्त गुरू स्द्राय, मानसे उत्तर तब सात्र प्रावन्य पाल स्ट्राय, म

ब १३८ - साबल्हुमार माइन्ट्र दुर्गेड प्रयाप्त आराप

मम्मत, मण्जिणा, आहारिणा जणाहारिणो, मामाहरजुता होति अणागाहबजुता वा"।

तपिह निन्दाहिहुप्पहृद्धि जान अमतद्दमस्मान्नाहि ति तान वदुण्ह गुणह्राणाण पापम्म भंगो। परिर उनिर मन्दर्सर हित्यवेदो प्रतिभ पुरिमवेदो चेव वन्तव्यो। ओपा-त्यान भूगमाणे दुर्भय पाउ-गुक्त उक्तम्मतेद जहण्यप्रमानेस्सानो वचन्त्राजो। भावेण उक्तम्मतेत जहण्यप्रमानेस्मानो वचन्द्याजो। पज्यम्मतेत्र प्रमानेहि जक्कस्यतेद जहप्प्यप्रमानेस्मानो। तिमि चेन अपनान्नाते वन्त्राण क्षाउन्युक्कतेस्सानो, भावेण उक्तम्मता जहप्प्यप्रमानेस्मानो नि नेन निम्मो।

पम्ह पम्हुचर लावर रापिह सुनक्र महासुन्करप्यद्वाण मणनद्वार भगो। णवरि सामण्यण भणामाण द्वांण थाउ सुन्क-मित्रमपस्यतस्याओ, भावेहि मल्क्रिमा पम्म त्रमा । पठत्रचराते द्वा भावीहे मित्रिमा पम्मतेम्मा । अपउन्तकाते दुव्येण

## हारकः खाहारापयामा भार अनाकारोपयोगा हात हा

सानमुमार मादे द्र देशक मिध्यादि गुजस्थानस एकर अस्यवसम्यादारे गुजस्थान तर वार्स गुजस्थानोंक शालप साधमें देशेंक आलापोंक समान जानना वाहिए। विशेषता क्यार तानी द्र कि जरार सभी करणों जापित हाई, जत एक पुरुपेद ही कहना चाहिए। विशेषता की मादि की द्र कि स्वता चाहिए। उसमें मी आशालप कहन समय द्रप्यते कांग्रेत, गुरू, उत्हार तेज आर जापण पा नद्रपार कहना साहिए। उसमें भी आशालप कहना समाहिए। अस्य उत्हार तेज आर जापण पा तेरवार कहना चाहिए। पावक उत्हार तेज आर जापण पा तेरवार कहना चाहिए। पावक उत्हार तेज आर जापण पा तेरवार होती है। उन्होंके अपराजकार्य में प्रपत्नी कांग्रेत आरोन आर गुज लेरवार की मापित जारा तेज केंद्रपार की स्वता वाहिए। जापण पा तेव स्वता होती है। उन्होंके अपराजकार्य में प्रपत्नी वाहिए तेज भीर जापण पा तेव स्वता वाहिए।

सद्र प्राप्ताचर लाजव नाविष्ठ आर गुन महागुन बन्धवासी वेवीके भाढाव सानत्रः उत्पाद वर्षोके आलायाक ममान समाना जाहिए। विश्ववना वह है कि सामान्यते आलाय बहुन पर—पुरुष्ते बायान गुन्न अस्म मध्यम वर्ष गुन्न होता है नाथा भावते केवल मध्यम प्राप्तरस्य होता है। उन्हां वर्षोक प्रयासकारण्य उत्पाद सामान्य मध्यम वद्मनेद्रया होती है।

| 7   | , ,         | ۰, |   |   | शन दुम | 15 | मार | उद  | धाक | 74, | गप्त : | सस्य | Ü    |     |     |          |   |
|-----|-------------|----|---|---|--------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|----------|---|
| 13  | ्त्र<br>स्थ | ų  | r |   |        | 4  | 4   | 118 | मय  |     | حي     | 4    | ŧŧ   | R # | 47  | 3        | , |
| 1 3 | ,           | ξ  |   |   |        | ٠  | •   | 474 |     | 3   | 4      |      | अव   | ŧ   | ,   | उ<br>२ ~ | i |
| म   | 4           |    |   | - | 4 14   |    |     | ŦĦ  | 44  | }   | 2      | 4    | ĘĐ   | 4   | आहा | साबा     | l |
| 111 | બ           | -  |   | 2 | 4      |    |     | मान |     | 1   | ei.    | 9    | digi |     | 241 | अना      |   |
| a   |             |    |   |   |        |    |     | ٩'n |     |     | 4      |      | fq   |     |     |          | l |
|     |             |    |   |   |        |    |     |     |     |     |        |      |      |     |     |          |   |

काउ सुक्रकलस्ताओ, भावेण मन्त्रिमा पम्मलस्मा । पनियमेना चेर विमता। नः सहस्मारकप्यदेशाण वस्हलाम भगे। । णवरि मामण्णाण भण्यमाण व्यवस्य हाउनुः उक्कस्सपम्म-बह्ण्मसुक्कलमात्रा, सारण उक्कम्मवस्म नहण्मसुक्करमात्रा। ए व काले द्वर भारीह उक्तरस्मपम्म नहण्णमुक्तरम्मात्रा । जपन्ननकाल दारा ग्र सुक्केलेस्मा, भारेण उक्कसमप्रम जहण्णसुक्कनमात्री । त्रागरपाद त्राण पु सुदस्तव अमीच सुम्परुद्ध जमोधर सुरुद्धे सुजिमाल सुमव सउमवान पीटिक्सीमीई वटीं नर् णन रूप्पाण सदार-सहस्मार-भगा । णनि सामण्यण भण्यमाणे दृष्येण गाउनुस्र मज्ज्ञिमसुक्क्लेस्माञ्जा, भावेण मज्ज्ञिमा सुक्कलस्मा। पञ्चनकाल द्व्य भावहि मज्जिस

सुरुरुलेस्मा। अपन्तनाराले दृष्येण राउ सुरुरुलेम्माओं, मारेण मण्जिमा सुरुरुसा। अन्चि अन्चिमालिणी नहर नडरायण मोम सोमस्य अक्र पलिह नाडाप-विवान

उ होंके भएयान्तकालम उदयमें रापान और शुद्ध रुध्या नया भारमे मण्यम पद्मरेखा हान

शतार और सहस्रार करवयासी देवाक जालाप जवलाउँ जालापक समान समहरा चाहिए। त्रिहोपता यह ह कि उनके सामान्यसे आराप त्रहने पर—द्रव्यस प्रापत, गृह, उन्? पन्न आर जयन्य शुक्त रेदयाए होती है, तथा भारत उत्कृष्ट पन्न आर जयन्य गृह रुद्दाय होते होती है। उन्हों देवोंके पर्याप्तकालमें इच्य और आपसे उत्हर पन्न आर जवार पुर छेस्यार होती है। उन्हेंकि अपयोप्तकालम इध्य आर भागत उत्दर प्रम ना इस्पोर होती है। उन्हेंकि अपयोप्तकालमें इस्पोर भागत और जुड़ लेस्यार होता है, वग भावसे उत्हृष्ट पद्म और जम य शुक्त नेदयाए होती है।

बानत प्राणत, आरण अच्युत तथा मुदद्दान, अमोध मुप्रगुद्ध थहोधर, मुगुद्ध, मुगि सुमनस्, सीमनस् आर प्रीतिकर इन चार और ना इस प्रकार तरह क्सोंक जाला रातार स्त्राद देनोंके आलापाके समान समझना चाहिए। निरोपता यह ह कि सामान्यसे आछाप है पर—इच्यक्ते बापात, गुज्ञ और मध्यम शुद्ध हेरवाण होती ह, त म भावम म वम पुरुषे होती है। उन्हीं देशके पर्याप्तकारमें द्रव्य आर भारत मध्यम गुरूक्श्या होता है। उस अपवास्तवालम् इध्यसं कापातः जार गुक्तः रेह्याए तथा भारसं मध्यमः गुक्तलेहवा होता है।

श्रीच श्रीचमारिनी उच्च उराचन साम्य साम्यस्य अक स्मृटिक ग्रादिय (

रै समझ होते पोणानिसाब पा नेचा र जा नाहान वस्त वरायका ज्ञाना सभा सभा समासमा जह हारह र ५ % वि सी ४५ वर्गानः श्रेषानाम २४६ (बा किया नाम समाय मामना ग्रह कारह । सा ४५ वर्गानः श्रेषानाम २४६ (बा किया नाम प्रमाय मामना ग्रह कारह । भाषांब्रानान । नार्र्गाराञ्जीवातमान अराय मीनवारा ना संवरायन र यो नाम

याच्या । वर्षे दे पुरवक्षणकान चनारः । पुरवक्षणकान्यः । प्रावस्थयः प्राचन व अस्तर्स्य बोबसम् । रमध्यस्यामचिस्तिमः तः सः व। १ १६० क्तान्यस्याः अरम्यासम्बन्धः । राज्यसम्यः अरमाः ।

बह्नपत नयत अवराहद मध्यञ्चामिदि निः एदेसिः एव पच अणुन्माणुचराणः नध्यमाण [44, जिंद एव गुणहाण दो जीनमासा, छ पन्नचीजा छ अवजचीजो, टम पाण सन पाण, चत्तारि सण्यात्म, देरमदी, वाँचदियनादी, तमराओ, वमारह जोग, प्रसिनेट, चत्तारि कताय, तिन्नि नाण, जभनम, तिन्नि दमन, दन्यम राउ ग्रहर-उर्रहस्मतुक्यतस्माजा, भारेण उपस्मिषा सुरस्रस्मा, भागिद्विया, निश्चि मस्मन, मिष्णिना, नाहारिया नणाद्दारियो, रामार रञ्जना होनि नयामाहर जुना वा

तिम चेत्र प्रज्वत्ताय भण्णमाये अस्थि एय मुणहाय, एजेर चारणमामा, छ जनांश्री, दम पाण, चनारि मण्याजी, देवगरी, पाजियनारी, नमसाजा, णर जाम, रियरेड, चत्तारि रुमाय, तिथ्नि वाण, अन्तम, तिथ्नि द्भण, उटर भावहि उसक

<sup>भेतु(देश विमानोंके</sup> तम विजय वजय<sup>ा</sup> जय त, भवसजित आर संयोगीनोंद्र स्त र नामुसर विमानाके भागप कडने पर-परः भविरामस्वराधि गुणस्थान सक्षा-प्रधास मजी अपवास ये दा शिवसमास, छडा पर्यासियां, छडों अपवासियां, इनों प्राच सान । चारा सदाय, इयसान पचे द्रियजानि जनकाय, चार्स मनोयोग, चारा यजनवान विश्वविद्याम्, योशिविश्वित्रस्थायाम् श्रीह सामणकायवाम् वे त्वारह याणाः वृदययस् वचाय, साविक तीत सात, भसवस, भाविक मीत दसन, प्रध्यक्ष भवसीलदासमें ने भार शुक्त लेखाए न ॥ पर्याप्तहालमें उत्हृष पुत्रनेर्या, भावत स्तरूष पूत्र भारतियोदक, आयामिन, सारित नार सावीपसमिक थे तान सम्वक्ताः सावन क, अनादारमः मात्रारापथोगी आर अनावारोपथोगी द्वान है। उन्हीं नी जोदिन भीर पाय न्युत्तर विमानपासी दयाने वर्षान्तरासक्षा अव्याप

य चारां सद्भारं श्वानि ए में द्रियकानि दास्ताव आस मनावाम चारां वबनाव रिविववाययाम पाना योग पुरुषवेत चार कपाय भाविके तान वान असदन तीन व्याप प्राथम अस्य अस्य अस्यासाजिक अवस्थास नर अपुरिण धार णान जेपूलर रिमानवामः स्थान सामा व जारणक

स्सिया सुक्कलेस्मा, गर्नामद्रिया, उपमाममम्त्रेण विणा 📶 मम्मन । 🕬 ऋस्न उपसमसम्मत्त णरिव १ पुचटे-- तत्थ ट्रिया देवा ण ताव उपसममम्मत परिवालि,तव मिच्छाइद्वीणमभावादो । भवद् णाम मिच्छाउद्वीणमभावो, उवत्रममम्मन वि तत्र द्वित देवा पडिजन्ति, में तत्थ निरीपो ? इटि ण, 'जणतर पच्छटो य मि छन ' र्रो अणेण पाहुडसुत्तेण सह तिरोहादो । ण तत्य हिट बेटरासम्माहहिणो उत्तमसम्मन पडिवज्जति, मणुसगदि-बिदिन्तिण्णगरीसु वेडगमम्माइहि नीवाण दमणमानुवममणन्तुपति णामामाजादो । ण य भेदगतम्माडाहित्त पडि मणुस्महितो जिमेमाभाजातो मणुस्माण व

सम्यक्तवे चिना दे। सम्यक्त हात ह।

श्चरा—नौ अनुद्दिरा और पाच अनुत्तर विमानाक पयाप्तकालन अपराधिक मध्यस्व किस कारणसे नहीं होता हे ?

समाधान—नो अनुद्दिश ओर पाच अनुसर विमाताम विद्यमान देव के आपनामिड सम्यास्त्रको प्राप्त होते नहा है, स्योंकि पहा पर मि यात्रिश जीवास अभाव है।

शक्ता-- भले दी यहा मिथ्यात्राष्टे जीवींका जनाव रहा आवे, किन्तु यह वहा रहत धाले देव ओपशमिक सम्यक्तिको प्राप्त कर, तो इसन क्या विरोध है ?

समाधान-पेसा कहना भी युक्ति युक्त नहा है, क्यारि, आपदामिक मध्यस्तक अनन्तर ही औपदामिक्सम्यात्वका पुन प्रहण करना मीकार करने पर अनादि मिण्याणि जीयके प्रामोपदाम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अनन्तर पश्चात् व्यवस्थामं ही भिष्यात्वद्य उद् नियमसे होता है। किंतु जिसके हितीय नृतीयादि बार उपशमसम्यस्त्रका प्राप्ति हुई है उसके श्रीपश्मिक सम्यत्त्वके अन तर पश्चात् अवस्त्रामें मिध्यात्वका उद्य मान्य ६, प्रशर् कदाचित् मिथ्यादाष्टि दोकरके येदकमस्यक्तर या उपरामसम्यक्तरको प्राप्त दोता ह, क्रावित् सम्यामिष्यादाष्टि होक्से वेदरमम्प्रस्थका प्राप्त होता है इतादि !। इस क्यायप्राप्त गाथासूत्रके साथ पूर्वांत कथनका थिरोध जाता है। यदि कहा जाय कि अनुदिश और अनु त्तर निमानीम रहनेवाले बेदकसम्यग्हाए देव ओवहामिक सम्यनत्वको प्राप्त होते ४, सी म वात नहीं है, प्योंकि, मनुष्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियाँम रहनेवार वेहसमयार्ग जीपोंके दुर्गनमोहनायके उपरामन तरनेके कारणमृत परिणामान जमार है। यह स्म जाय वि चेदरसम्बन्धिके प्रति मनुष्यास अनुदिशादि चित्रातमासी देवाके हो। जिल्ला नहीं है, अतुष्य जो दृशीमोहनीयके उपहासन योग्य परिणाम मनुष्योरे पारे जान है ह

१ सम्बन्धयम्बद्धसञ्जानस्य व उद्धाय मिन्डत् । टेनस्य जय ५स्य द्वासचिव शे वण्डस्य सामाहित्स पाहर ) सम्बन्ध का प्रकार पाहर में स्वर्थ है। इससे जब नख दू मध्य में पहले से प्रकार पाहर जिल्ला का प्रकार जाति है। उन्हों से अपने स्वर्थ जाति है। उन्हों के उन रहे । हम बार प बार्टिशारसबना विहास विस्ता तमारात पान्य नाया । वसर महिना चतु अवत्या सम्बन्धाः उत्। तस्त प्रव्यक्षा विष्ठता मित्रव ही हाह । अपन अ पू ९६१

दमणमानुबसमणनापपरिणामिह तर । जियमेण हार्च्य, मणुरम भत्रम उत्रप्तमीहमसा रहणजोपनणिह भेददसणाहो । उत्तममगिहिन्दि हार्ग हार्डणुबममण्यमनण सह रद सुष्पण्योता च उत्तसमममनेण सह छ एउन्नीश नमाणीत, नात्रमुबसमसमम हाराहोत छ एउन्नीण ममाणहालहर तहुनुबस्मादा । नम्हा प्रवक्तमात ज एर्यू रेनेस उत्तममममनमस्य नि मिद्र । राणिया , जाहारिया, नागास्त्रना होत

न्युदिश भीर अनुत्तर विमानयामा द्रश्रेष निषमि हाना घारिण। मा भी बहुना यून मान नहीं है, स्थाकि, स्थानो पारण बरनेव हथा उपनामिणा ए मानाइण माहिश योजना नहीं है, स्थाकि, स्थानो पारण अनुदिश भीर अनुत्रामा माहिश योजना में स्थाने हो है होने बराइण माहिश योजना में स्थान के स्

तेसि चेत्र पजनवाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्रा नीवनमाण, चचारि पजनवीओ, चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, तिरिस्सानी, बार्रसर्वयज्ञारी, पच थानरकाय, ओगालियकायनोगो, णतुमयोद, चचारि कमाय, दो अण्णाण, बचन, अचन्स्युदसण, दर्गण ठ लेस्सा, भावेण किण्ह-जील-काउलेस्माओ, भवनिष्ट्या अन्य सिद्धिया, मिरुजन, असण्णिणो, आहारिणो, मानाक्त्युचा होनि अणागाहर्गुचा वा नै।

<sup>16</sup> तेसि चेन अपज्ञचाण भण्णमाणे अस्ति एय गुणहाण, एनो जीतसमासो, चर्चारे अपञ्जचीओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णानो, तिरिम्खगदी, बादेखदियनारी, पर याररकाप, दो नोग, णृतुमयनेद, चत्तारि क्रमाय, दो त्रण्णाण, अमज्ञम, अवन्तुस्यण,

उ ही बादर एवे जिय जी में क पर्याप्तकालसबन्धी आछाप वहने पर—एक मिष्णार्धि गुणस्थान, एक बादर पर्याप्त जी मसमस, चार पर्याप्तिया, चार प्राण, चारों सहर, विर्येज्ञाति, पादर एके जियजाति, पाचां स्थानरताय, आहारिक मध्योत, नपुसक दे, बार्षे क्याय, हुमति और कुश्चत थे वो आहान, असयम, अच्छादर्शन, द्रव्यसे छहें हेत्त्वर भावसे हुण, नीछ और कर्याय, हुमति और कर्याय, हुमति और कर्याय, हुमति और क्यायेत हुमति और क्यायेत हुमति और क्यायेत हुमति है। स्थाप्त अर्थांक माहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते है।

उ हों बादर एकेट्रिय जीवाके अपयोतकालसवन्धी आलाप कहने पर—एक निष्णाति गुणस्थान, एक बादर अपयोत जीवसमास, चार अपर्याप्तिया तीन बाज, बारी संबर्ण विर्यंबगति, बादर एकेट्रियजाति, पाद्यों स्थानरकाय, ओदारिकामिश्रकाययोग और कार्यंब

#### न १८७

#### बादर एकेटिय जीवींके पर्याप्त आलाप

| य जापास सा हिस्स<br>११४४४४४११<br>स्वाप | नस जीदा नवु | क सा <u>मय द</u><br>४ २ १ १<br>इ.म. अस अन<br>इ.स. | के म स्वताहि।<br>इ.६२११<br>मा३माम स<br>जाउन | आ र<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|

<sup>20</sup> 

#### बादर एकेन्द्रिय आयाके अपर्याप्त आराप

|   | 1 | जी<br>१<br>दाज | ч<br>*<br>% | या<br><b>३</b> | 4 | ग<br>१<br>वि | र<br>बा.म<br>बा.त | ह्य<br>५<br>वस<br>वस, | यी<br>द<br>श्रीवि<br>काम | q<br>t | ě | सा<br>र<br>रम<br>इनु | स्य<br>अर्थ | द <sub>े</sub><br>4च | हे<br>द १<br>का<br>ज | स<br>व | होंब<br>१<br>अर्थ | वा<br>बाहा<br>बना | ्र<br>हाद्य<br>इस्त |   |
|---|---|----------------|-------------|----------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| н |   |                |             |                |   |              |                   |                       |                          |        |   |                      |             |                      | 43                   |        |                   |                   |                     | ł |

सन-नरदमाणुदीनहारे १दिन बाडावनस्मान दुच्येन काउ सुबक्रलेस्मा, भावन किण्ह नील्चाउसस्वा, भरतिदिया अभवनिदिः निच्छन्, अमरिणयो, आहारियो अगाहारिया, मामाहत्रज्ञमा होति अवामा एव वार्रहिययज्ञताम् पुज्जवणामयम्मोदयाम् विञ्चि आल्या वनस्याः अपन्तववामकम्मादयाव वादरहियलहिजवन्त्रताव भव्यमाव सन्दरियज्ञपत्रकाः टाव भगो । ं सुद्दमहादेवाण भण्णमाणे अस्ति एव गुणहान, व जीवममामा, चनारि पत्र ोबी चनारि अवज्ञचीआ, चनारि पाण विश्विपण, चनारि मण्यात्रा, निस्मिमदी, राष्ट्रमस्दिपजादी, पच नावरमाय, विश्वि जाग, वात्रमयवेट, चनारि वसाय, हो अध्याव, असवम, अवस्तुरमण, दृष्ट्रेण काउ तुरुक्रतेस्मा, मारण किष्ट् णीत-साउन्मा, काययोग वे दा योग, नमुसक्येत, धारों क्याय, इमांत भार इन्तर वे दा नवान, धारवम, अवस्तित्व, त्रांचल कार्योत और प्रकृतियाल, आवसे हृष्ण, त्रात अर स्थान, न्याचन, ्रवाद्य कार्यात् कार्याः वाद्याः व्यवस्त्र कार्याः व्यवस्त्र व्यवस्त्र व्यवस्त्र व्यवस्त्र व्यवस्त्र व्यवस्त्र इतामकारत प्रयोधनामकमके उद्दववाते बादर एकान्द्रिय एवाणक जावेक गामन्त्र

विवास और अववास वे तीन आलाव बहुना वाहित। अववास नामकाई उद्यहान प्याप्त मार्थापा प्रतान व्यापात वहना व्याह्म । अववार्य नामस्यक उदवहान वहुट यहेर्डिय त्रहायप्रशासक जीवींने भाताय बाह्द यहेर्डिय अववार्यक जानेह भानायोंक समान जानना घाढिए। नुदम पहेरिन्य आधोंके सामा व भालाव बहुन पर-पक निध्यारोह गुवरधान ्रह्म प्रशान्त आयाक नामा व नालाव क्रम प्रतानक नाम्याहर प्रमण्डा इस्म प्रयान और महम भववाल च से जावतमात, चार प्रधालको चार अवशालका क्षण प्रवास कार प्रवास कार्याच्या च वा अध्ययमात्रा चार प्रवास्त्रच चार अप्रयास्त्रच इति प्राच, तात प्राचा चार्ते शिक्षाय तिर्धयमति सस्य वर्शनियमाति याची स्थासस्त्रक ्राराण्यव्यवा व्यवसारम्बन्धवयास्य वास्त्रम्बन्धवयास्य वास्त्रवयास्य व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व् विकासः, इसति और इभूत हे ही भन्नात्र भागसः भवनुकानः प्रदेशकः प्रदेशकः ९ प्रतिण बाहाद देवन जा त्यांचा तान व न्दरम एकेन्द्रिय जापाच सामान्य भारतप

भवसिद्धिया अभगसिद्धिया, मिन्छत्त, अमिणणो, आहारिणो अणाहारिणा, मामास्त्रहृत्त होति अणागारुपनता ना ।

वेसि चेन पञ्जाण भण्णमाण जित्य एय गुणहाण, एजे। जीतसमासा, चन्ना पञ्जवीजो, चनारि पाण, चनारि मण्णाजा, विरिक्त्याणी, सुहुमेडदियाणी, प्रमारकाय, शेरालियकायजागो, णाउसयनेद, चनारि कसाय, तो प्रणाण, अभवन्त ज्वस्वस्वद्रमण, द्वयंण काउलेस्मा, मोगण दिल्ह पील काउलेस्माजे, भवनिद्रिण, अभवमिद्रिया, मिन्डच, असण्णिणो, जाहारिणो, मागाहराचुना होति अणाणि वजना गं।

तेसि चेन अवडजताण भण्णमाणे अतिव एव गुणद्वाण, एजो जीनसमझ चत्तारि अवडजतीओ, तिणिम पाण, चत्तारि सण्णाजो, तिरिक्यमदी, सुहुमद्दिर<sup>पत्ति</sup>, पच वानरकाप, दो जोग, णद्वसयवेट, चत्तारि कमाय, दो अण्याण, जमनम, जनम्म

उद्धा सद्भा पर्के द्रिय जीवोंके पर्याप्तकाळसव वो आलाप कहने पर—एक मिणाश गुणस्थान, पक स्व्या पर्याप्त जीयसमास, चार पर्याप्तिया, चार प्राण, चार्त सम्प्र विर्वेचनाते, स्वस्त पर्वेद द्रियजाति, पार्वे स्थाप्त स्थाप, जीवारिक स्थाप नेप्तकाति, स्वस्त स्वर्वेद सर्वे प्रपाप, इमित और तृश्वत ये दो अहान, अध्यस्त मा अखनुद्रश्चन, द्रस्यसे पाणेतक्ष्य सामस्त एक, सम्प्र स्वाप्तकाति क्ष्याप्त सम्बन्धिक स्वाप्तकाति स्वर्वेद 
उद्धां सुश्म परेतिय जीवाके अपयोप्तारात्मवाया आत्मव कहने पर—वर्तात्मधा दृष्टि गुणाधान, पक स्तुम अपयाप्त जीवसमास, चार अपयोद्धिया, वान आण, बार्त सक्राप, तिर्वचगति, सुश्म परेत्रियज्ञाति, पाचौ स्वाचरत्नाय, औदारियम्बिधज्ञाययोग और कार्मवकाययोग ये दो योग, गुसक्षचेद, जाराक्याय, नुमति भीर कुथुन ये दा अजन,

१ प्रतिषु ' बारहुस्स्टम्सा ६ति पार । स गतं हहुबाव संवादा या जी ४९० में १९० सहस्म एकेन्द्रिय जीवों के प्रयादत वालाप

| द्वित्व उन्यवस्थान्त । स्वास्ति । स्वास्ति द्वित्व उन्यवस्थान्त । स्वास्ति । स्वासि ।  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| विनय त्रिण विश्व तर्राष्ट्र हम , जन त्र हा हा । व वर्ष हा । व वर्ष हा हा । व वर्ष हा । व वर हा | 1 1 1 |

1, 1 ] सन पन्दरणाणुयोगदारे इदिय आटा राहणण दमण, दन्दण राउ-सुरलेस्मा, भावेण रिष्ट्-पील राउलेस्सा, भरासिदिया अभव 1404 भिद्धिया, मिच्छन, असिन्निजो, आहारिजो जन्माहारिजो, सामास्त्रजना होति जन्मामार

वजुना वा'ः। ए । पञ्चन जामकम्माद्य महियाज सहुमेधदियणि॰पनिपञ्चाज तिण्जि जालावा वनव्या । सहमेडदियलद्विअवज्यनताण पि जपञ्चनणासकम्मोदय सहियाण एओ जपज्नचालानी ।

वहादियाण भव्यामाण अस्थि एय गुण्डाण, र त्तीवनमामा, पच पजनीक्षे पच अप जनीया, छ पाण चनारि पाण, चनारि सण्याओ, तिरिक्सगदी, वेहदियजादी, तमराओ, ओरालिय औरालियामेस्म रूम्मद्र अमचमोामविनिनामा इदि चचारि नोग, णगुमयवद,

नंसवम, अवश्चरर्शन, द्रम्पस कापोत भीर नुद्र नेस्वाय, भावसे रूप्य, जीव भीर कापोत रेपाए, भव्यक्षित्रिक, अम यसिद्धक, मिध्याच, असबिक, साहारक, सनाहारक, साक स्तायकारस प्रयाप्त नामकमके उद्ययास म्हम प्रकेट्सिय प्रयोप्तक जीवीक सामान्य,

राजनारा प्रयोग्य गानराम अर्थाम्य स्थान व्यक्ति । अवयान नामकाके उद्ययाचे हम एकेन्द्रिय रुम्ध्यपयान्त्रकोंके एक भवयान्त्र भाराप जानना चाहिए। आ द्वित्र जायान सामान्य भारतम बहुने पर-पद मिध्याहरि गुणस्यान, आद्वित ात और क्षात्रिय अपयोप्त ये दो जीयसमास, मन पर्याप्तिके विना पाच परासियाँ, अववात्तिवाः वर्षात्तकारम स्वाते द्वव, रसने द्विव, वयनकत कावकत, भाव भीर साध्याम थे छह प्राण, अवयान्त्रकालमें उन छह प्राणामसे वचनबळ भीर स्वाधो ासक्षं विना चार प्रापाः चारों सजाय, विधैचगानि, ज्ञा प्रयञ्जाते, यसकाय, भीक्षरिकद्वायपाग, रिविधवाययोग, वामणवाययोग भीर भनत्यमुपावचनयोग ये चार योग नपुमक

मुक्ष्म पत्ने द्विय आधाके भववाप्त भाराप

प मार्थना इंडा सी इंडडा तब इंते मा बनीर जा प्रदेश र इंडिंग्ड इंडिंग्ड इंडिंग्ड इंडिंग्ड अधिक इंडिंग्ड इंडिंग्ड इंडिंग्ड इंडिंग्ड हार्विद एवंडा अधिक इंडिंग्ड इंडिंग्ड इंडिंग्ड जाति इसा होड़ हैं अर्थ

1904 धक्य हाममे जीवहाण चत्तारि कताय, दो अण्णाण, असत्तम, अचक्खुदसण, दथ्येण छ हस्सा, मानेण हिष्द <sup>थील-काउलेस्मा</sup>, मनिद्रिया जमनसिद्रिया, मिन्छत्त, जमाणिगणो, आहारिणो त्रण

हारिणो, सागारुगञ्जना होनि अणागास्त्रज्जना ना '। वेसि चेत्र पञ्जचाण मण्णमाणे अति'त एच गुणहाण, एञो जीवनमास, पत्र पजनीओ, छप्पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्समडी, नेडिट्यजादी, वसक्राओ, व जोण,

णजुसयवेद, चत्तारि कसाय, दा अण्गाण, अमजम, अचमलुदसण, दब्बेण छ हस्ता, भावेण किण्द-णील काउलेस्मा, भनमिद्धिया जभनमिद्विया, भिन्छन, अमिणाना, जारा

रिणो, सामारुउजुत्ता हाति अणागारुउजुत्ता ना । वेद, चारों क्याय, दुमति और कुश्न य हो अम्रान, अस्तयम, अच्छाद्वीन, हमले व्य च्यापं, भावले रुष्णा, नील और कापोत लेखार भव्यान, अस्यम, अवध्यस्थण, अन्यापं स्यापं, भावले रुष्णा, नील और कापोत लेखार भव्यानिजिक, अस्पातिजिक निष्णार मनिक, भाहारक, अनाहारकः माकारापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। उन्हा ठा जिय जायोंके पर्याप्तकालसम् धी भालाय कहने पर-पक मिध्याराधे

तान, एक द्वीदिय पूर्यात जीयसमाल, मन पूर्यात्तिक विना पाव पूर्यातिता, पूर्व मण, पक बा। द्रथ प्रयाप्त जायसमास, मन प्रयाप्तक ।यना पास प्रयाप्तक । प्राण, चार्रे सज्ञार, तिर्थचगति, इतिहयज्ञाति, असमाय अनुभयप्रचन्योग और भीदार्थ ्याण वार्षा (स्थाय, ।तथवागत, आ इयजात, असदाय व्यानयवानयाम वार्षाण थे हो योगा, नपुतादे दे वार्षे द्वाय कुमति और कुपुत ये हो अज्ञात, अवज्ञ देवरोन, उत्पत्ते छहाँ लेस्याय, मायसे हृष्ण, नील भीर कापीत लेस्याय अपक्रिक कुपुत ये हो अज्ञात, अपक्रिक भीर कापीत लेस्याय अपक्रिक ध्वरणः, जन्मक थ्वा छर्चाय, भावस कृष्ण, नाळ भार कापात लक्ष्याय भ वाकः यसिद्धिकः मिष्यास्त्, भसाद्विक आहारक साकारीपयोगी और अनाकारीपयोगी हार्ने हैं।

द्वािद्रय जीवोंके सामान्य भाताप 

# भित्रय जायाक पर्योप्त भारतप

तर्सि चत्र अपञ्जनाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एश्रो अभिममासा, पच पन्त्रचीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्सगदी, वेहदियजाती, तसकाओ,

जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असजम, अचन्युदसण, दब्बेण माउ-क्करेस्साओ, भावेण किण्ड णील काउलेस्साओ, भगविदिया अभविदिया, मिन्छत्त, मिष्णियो, जाहारिणो अपाहारिणो, सागारुउजुत्ता होति जणागारुउजुत्ता वा''।

एव बीहदिय पञ्जनणामकम्मे।द्य संहियाण बीहदियपञ्जनाण तिर्णि जालास वन्ता । देशदिय रुद्धिअपञ्चनणामकम्मोदय सिंददाण एगी जालादी वनन्ती ।

तहदियाण भष्णमाणे अतिध एय गुणहाण, दो चीयसमासा, पच पञ्जनीओ पच पत्रचीओ. सच पाण पच पाण, चचारि मण्याओ, तिरिक्समुदी, वीर्रादेयजाही,

उद्धीं द्वाद्रिय जायोंके अपयाप्तकालसक्ष्मी नालाप कहते प्र--एक मिध्याहाहै, गरुयान, एक आदिय अपर्याप्त जीवसमास, पाच अपर्याप्तिया स्पराने दिय, रसने द्रिय. यबल आर भातु ये चार प्राण, बारों सङ्गाप, तियचगति, अत्त्रियजाति, वसङ्गाप, वारिकामध्यकापयोग और कामणकाययोग ये दो योग, नयुसक्येव, चारां क्याय, कुमात < इश्व वे दो अज्ञान, अखयम, अबशुद्दीन, इन्यते कापीत भीर पुरू छस्याप भावते ण, नीठ भीट कापीत लेडवायः शव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक। मिध्यात्व, सक्रिक भाषायक गद्दारकः साकारापयोगी और अनाकारीपयोगी होते हूं।

इसामकारसे होद्रियज्ञाति भार पर्याप्त नामकमेके उद्ययाले हान्त्रिय प्रयाप्तक श्रीवीक मान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये तान भाराप कहना चाहिए। हाद्रियज्ञाति और उध्यपना क नामकर्मने उदयवारी है। जिय अववीतक जीवीके वक अववाद्य भारत ही कहना बाहिए।

वादिय जीवीक सामा य आलाप कहते पर-यक मिध्यादारी गुणस्थान, वान्त्रिय गेंप्त और आहित्य भववीन्त ये दो जीवसमास, मन पर्याप्तिके विना पांच पर्याप्तिया, पांच वर्षाध्तिया। पर्याध्वकालमें स्पराने द्विय, रसने द्विय माणे द्विय, यसनवस्त कायवस्त, भागुः, र ध्यासोव्छयास ये सात प्राणः भएगीयबालमें उत्त सात प्राणीमेंसे बचनबल और स्वासी

194 अधिक्य जायोंक भववाय्त भारतप

मि । प्रमास सहाका की कोकास । संबंद के न व  तसकाओ, चचारि जोग, णगुमयनेद, चचारि कमाय, ना नणाण, नवजम, अन्तम, दसण, दन्नेण छ लेस्सा, भारेण किण्ह-बील काउलेम्माओ, भरामिद्रिया अभनविदिण, मिन्छच, अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मामान्त्रजुचा होति जणागानुनुचानां ।

<sup>1</sup> 'वेसि चेन पज्नवाण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रो वीवसमाम, स्प पज्नवीओ, सत्त पाण, चचारि सण्णाओ, विस्तिस्तारी, वीद्दिनजारी, वस्त्राजे, <sup>म</sup> जोग, णगुमपबंद, चचारि कमाय, दो अष्णाण, जमनम, जवक्सूरमण, दब्बेण ह कम्म,

ण्ड्यासके निना शेष पाच प्राण, चारा सबाप, तिर्वचगति, प्रान्त्रियज्ञाति, नसकाप, नमुक्त् वचनयोग, ओदारिकनाययेगा, ओदारिकमिश्रकाययोग और कामणनाय्योग ये नार येन, नपुसकनेद, चारा फाया, कुमति आर कुश्रत ये दो नज्ञान, अस्त्रमा, नवपुदर्शन, द्रग्य कर्षे ठेस्याप, भायसे कृष्ण, नीछ और कापोत छेस्याप, भव्यसिद्धक, भग्न्यसिद्धक, निज्जन असबिक, जाहारण, ननाहारक, सानारोपयोगी और ननानरोपयोगा इति दे।

उन्हा त्रीट्रिय जीवाके प्याप्तकालसबन्धी आलाप कहते पर—पक निष्पादणे गुर्व स्थान, एक त्रीटिटय पर्याप्त जीवसमास, पूर्वाच पाव पर्याप्तया, पूर्वाच सात श्रव, वर्ण सकाप, तिर्वचयित, लीटियजाति, त्रसकाय, अनुभयवचनयोग और औदारिककायभैर ये दो योग, नपुसकनेद, चार्षो क्षाय, दुमति और हुसूत ये दो त्रकान, अस्पम, व्यवह्र

न १९५

#### घोरिटय जीवंके सामान्य आराप

| <u>य</u> <u>जी प मा व ग</u><br>१ २ प ७ ४ १<br>मि वी प ५ म ७ जि |  | ह्य द छ<br>१ १ द ६<br>अह अच मा ३<br>अप | य संस्थित आ उ<br>२ १ १ १ २<br>म मि अस आहा<br>ज पना जवा |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|

न १९६

#### त्री<sup>2</sup>त्रय जीवेंके पर्योप्त शहाप

| <u>क्षची पुन्ना</u><br>र १,५,५<br>मित्रीप' | 17 to 18 | यो वे क सा<br>२ र ४ २<br>इ.स. इम<br>वह है | सय। द ह<br>१ १ द<br>अस अन मा<br>असु | म छ सात था उ<br>३ २ १ १ १<br>३ भ मि सम अस जन |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                          |          |                                           | 1 1 1                               |                                              |

भावण मिण्डणील काउलेस्मा, भवमिद्धिया अभवतिद्विया, मि उत्त, अमल्याणा, आहा-रिणा, सामारुवजुत्ता होति अणामारुवजुता वा ।

तेषि चेन अपज्ञत्ताण भष्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एजो जीवसमासा, पच अपज्ञतीओ, पच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्सगदी, वीहदियजादी, तसकाओ, दा जाग, ण्यापवेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असनम, अचक्खदुसण, दृत्येण काउ-सुक्केल्स्मा, भावेण निष्ट-णील काउलेस्माओ, भगसिदिया अवसिदिया, भिन्छच, अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मानाहत्रज्ञत्ता होति अणानाहरज्ञ्जता वा' ।

एव वीह्रदियणिकाचिपञ्जताण यञ्जत पामक्रम्मोदयाण विष्णि आसावा वत्रच्या ।

सदि अपञ्जनाण पि अपरुपन णामकम्मोद्याण एगो आस्त्रो वचन्यो । चर्जादियाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, दा जीवनमाना, पच पञ्चवीत्रो

देर्गन, द्रव्यक्ष छद्वं हेद्याव, भावसे राज्य नात भार कार्यत हेद्याव, भाव्यक्षिद्रक, भाग्यक्षिद्धक, मिद्यात्व, सम्रक्षिक, महारक, साकारोपयोग और भागकारोपयोगी होत है। उन्हों भादिय जीवोंके भाष्यात्वकात्सवात्रा आत्म कहते पर—पक मिद्यादाहि युवस्थात, एक भीदिय नयात्रात्र जीवसास, पाव नयपात्रिया, महिक्षी तात्र हार्जिया.

र्युक्तिमात्, एक भीट्रिय व्यवास्त्र अविकासक, पाय जप्यास्त्र्या, आर्थ्य तात्र हिन्द्या, विश्ववस्त्रित, स्वक्राय, भीर्य विश्ववस्त्रित, स्वक्राय, भीर्य दिवस्त्रित, स्वक्राय, भीर्य दिवस्त्रित, स्वक्राय, भीर्य दिवस्त्रित, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय क्ष्मित भीर हुम्मित भीर हुम्मित भीर हुम्मित भीर हुम्मित भीर स्वयः, अस्वस्त्रेय, स्वत्रेय स्वयः, अस्वस्त्रेय, स्वत्रेय, स्वत्य, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्रेय, स्वत्य, स्वत्रेय, स्वत्य, स्

इसीवनार पर्याप्त नामनमके उद्ययक्ते कि मूच निर्मात्त्रपर्याप्तक आवें के सामान्य प्रपाप्त और अवयोप्त ये तीन भारत्य नहान नाक्ष्य । अपयोप्त न मनमके उद्ययक्ते विद्युत्तरपर्याप्तकें के भी एक भवयोप्त अस्य नहान वर्णाह्य ।

चतुशिद्भिय जीवींके सामान्य भाराप बहने पर-एक मिध्यार्श्य गुणस्थान चतुरि

After to more much attack of the contract flat

पच अवज्जनीया, जह पाण छप्पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्पमदी, चर्जसदिवारी, तसकाओ, चचारि जोग, णजुमयवेद, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असजा, ग दसण, दच्येण छ लेस्सा, भावेण किण्ह शील काउलेस्साओ, भविगद्विया जनगणिद्विण मिच्छन, असिष्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुगजुना हाति अणागारगजुना वा री

वेसि चेन पजचाण भण्णमाणे अतिब एय गुणहाण, ए.जो त्रीममामा, पर पञ्जनीओ, अह पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्सगदी, चडारिंदियज्ञादी, तसकांश, ग जोग, णबुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असजम, दो दमण, दन्त्रेण छ हला, मावेण किण्ह णील काउलेस्साओं, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिच्छन, असिन्निक

न्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपयाप्त ये दें। जीयसमास, मन पर्याप्तिके दिना शव एवं प्तिया, पाच अपर्यान्तियाः पर्याप्तकालमें स्परानिद्विय, रसनिद्विय प्राणेद्विय चर्नार्पद्वि कायवल, यचनवर, आयु और स्वासोच्छ्वास ये आठ प्राण, अपर्यान्तरारमें उक बर न मोर्भेसे यसनवस्र ओर इयासोच्छ्वासके विना शेष उह प्राण, चारों सदार, विर्वगंक, बतुरिन्द्रियज्ञाति, त्रसकाय, अनुभयधचनयोग, औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकायोग और हामजकाययोग ये चार योग; नपुसकवेद, चारों कषाय, कुमात ओर कुश्रुत ये दो आहे स्वयम, चन् और अचम् ये दो दर्शन, त्रव्यसे छहाँ लेखाएँ, भावसे कृष्ण, नाल भा नपोत ठेरयार भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिका मिर्यादन, असिक, आहारक, जनहरू पकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाते हैं।

उ हों चतुरिद्रिय जीवोंके पर्याप्तकालसबन्धी आलाप कहने पर—एक मिष्याणी गस्थान, एक चतुरिद्रिय पर्यास जीवसमास, पूर्वाक पाच पर्वातिया पूर्वक आउमा तें सहाप, तिर्येचमति, चनुसिद्रियज्ञाति, प्रसक्षाय, अनुभयवचनयोग आर भीताति ययाग ये दी योगः। नपुसक्येदः, चाराँ क्यायः, कुमति नीर रुधतः ये दो अक्षतः, अस्तर र सार अच र वे दो दर्शन, द्रव्यसे छहां लेखाए, भावसे ठच्चा, नाट और वाचीत हेखाएँ वासिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व असंदिक आहारक, साक्षारापयोगी और भ्य

चतुरिन्द्रिय जावाके सामा य आलाप

121

**₽ 3**4

#### मार्ग । स्वयत्त्रका शान अवाग स्टब्स्या वर्ष ।

ाम चव अघजनाण वाल्यामाण वाभ वय मृषद्वाण, ववा विश्ववाणा, वय घर चित्रका, ए ६ ल, चनाम मन्या ।तारश्यात्रत, घडारदिवजारी, पडराजा, व च मान्ययवन, चनाम दमाच ता अन्याण, अगवन, टा द्वाव, दृष्ट्य द्वाड ३६० र ते, भावण १९४८ वाण्या राष्ट्राच्याः भर्दर्शिद्धाः अवद्यविद्विचा, विष्कुण, भगाणाम, आरामणा अन्यदाला, मान्यविद्या हाति वर्णानार्व्यकृत्वा ।

#### a manificia Er

रात बहुता ह्य आयार अपना वहारणंडाची आराव हरत पर-पद्ध आध्यारि मुकाणन तह बनुत हुए अपना ज अपनाशान मुकाण वह अपनाति आरिको सारि है। हुए हैं का पहार अपनाति आर्था का कार्य कर अपनाति आर्था कार्य 
| ति व ६ द १ ६ ४ ४ ६ ६ १ औं ति आहे.<br>१६ १ १ ६ ६ १ १ ६ ६<br>१६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | 4 555 | adiction and a second and a |   |  |   |    |   |   |         |   |    |          |   |          |              |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--|---|----|---|---|---------|---|----|----------|---|----------|--------------|----------------|------------------|
|                                                                                 |       |                             | A |  | • | ٠, | : | • | ,<br>,, | 4 | 44 | 1<br>F 1 | 4 | -,<br> a | t<br>d<br>df | मात<br>-<br>मा | र<br>शहर<br>संदा |

|     |      |      | ugiri s | u 4 | (41€ | P) 11 | वाञ | भारा | 7 |    |     |      |      |
|-----|------|------|---------|-----|------|-------|-----|------|---|----|-----|------|------|
| 1   | 41.8 | f) e |         |     | ,    | 44    | 6   |      | 4 |    | 4 3 | 41   | 3    |
| ١.  |      |      |         |     |      |       |     |      |   | ,  |     | •    | 4    |
| le. | * *  |      |         |     | 'n.  | н     |     |      | # | [A | ×A  | MIGI | 4141 |
| l   |      |      |         |     | ŧ    |       |     |      |   |    |     | 441  | 441  |
| 1   |      |      |         |     |      |       |     | ai   |   |    |     |      |      |
| 1   |      |      |         |     |      |       |     |      |   |    |     |      |      |

पच अपञ्चवीजो, जह पान उप्पान, चचारि सन्ताजो, तिरिस्वनदो, वर्जीरिज्य तेषकाजो, वचारि द्योग, परुसचेद, वचारि क्याच, दो बन्तान, अवस्य द दसम, दम्बेण ठ लेम्सा, भावेण किञ्द-गील-काउलेम्माजो, भवसिदिया जनकेटी मिच्छच, असप्पिणो, जाहारियो जनाहारियो सामान्त्रतुचा होति जगामान्त्रतुचा र

तेर्षि चेत्र पञ्चचाय मण्यामाने अभि एम गुपद्वान, एमे जीवनची, त्र पञ्चचीओ, अट्ट पाण, चचारि सम्मामो, तिरिक्ताकी, वर्डामिदेनजानी, तबस्यम् र जाम, पशुस्तप्रेट, चचारि स्ताप, दो अन्याम, अस्त्रम, हो दस्त्र, हत्रेत्र स्टेट्स् मात्रेम किल्ह्नील-स्टाउटेस्सामो, स्वसिद्धिया अस्तरिद्धिया, सिन्स्टन, क्रास्त्रम

दियस्योज और बतुरिहित्य अपरांत्र ये हो अनसमास, मन पर्गातिक क्यि पत्र दिया, पाव अपरांत्रिया पर्गातकरमें स्वर्गितित्र, रसनेत्रित प्राप्तित वसुरिहें स्थावल, यसनवल, आनु और ह्यासील्यून से ये अब आप, अपरांत्रसल्य के अस्त्र वस्त्र के अस्त्र प्राप्तित वस्त्र के अस्त्र प्राप्तित कर्मात क्यार स्वर्गित क्षित्र क्षेत्र स्वर्गितिय स्वर्गित स्वर्य स्वर्गित स्वर्गित स्वर्गित स

उन्हों चतुर्पित्रय जीमोंके प्रमीतद्यात्मकाणे बात्रण बहुने पर—प्रकृतिस्तारी गुपस्थान, एक बतुर्पित्रस्यमेत जीवसमात्म, पूर्वक पात्र पर्योक्तम पूर्वे कार्यक्ष बार्षे सम्राप्त, तिर्धवाति, चतुर्पित्रस्वाति, प्रमुख्यान, मनुभरस्वकोग और अपन्ति बार्यपोग ये दो योग, नतुस्वकोद, चार्ये क्याय, कुमति और कुगून ये दो अगत, बन्ध बसु और सबसु ये दो द्रावे, त्रवासे एहीं देश्याय, मामसे कृष्य, गींट और ह्यांत हर्ष्य मन्यसिदिक, नम्यसिदिक, मिष्यात्म, असिवक माहारक, साह्यप्रयोगी धर कर

न १९८ वर्तुचिद्धय आग्रीके सामान्य भाराप

अहारिका, सागार्यञ्चा होति जणागाह्यज्ञचा वा'"।

नांन चेत्र अपजनाण भष्णमाणे अतिध एय गुणहाण, एओ जीतसमामो, पच अपज्जनीओ, उप्पाण, चनारि मण्णा, निरिक्यमानी, चर्जासियजादी, नसकाओ, वे जोग, णरुमपोड, चनारि क्याय, दो अष्णाण, असनम, हो दसण, दच्येण काउ-सर्क्रेस्सा, भोग्ण रिष्ह णीठ हाउलेस्सा, भरतिदिया अभगसिदिया, भिच्छन, अमिष्णणे, आहारिणे अणाहारिणो, मागानगुना होति अणागाहबनुना या ।

#### कारापयोगी होते हैं।

य दी बनुधिन्य आयोषे आयोप्तकात्मय थी आलाए बहुने पर-पक विश्वासीय गुण्यान, एक बनुधिद्विय अपर्यान जोवसाल, पूर्वान पात्र अपराधिता, आदिशे चार धीन्या, शावपण और आनु ये छह आल, खार्ते सवाप, विश्ववाति, पनुधिन्दिपजाति, वनसाय, आदिशिक्षायायोग और परायकाययोग येथे योग, अपुत्तकोत्, वार्ते क्याय, दुश्वति और मुश्वत ये हो अन्नान, अस्वयम, यह और अबद्ध ये हो दर्शन, अस्वय क्याय, दुश्वति और मुश्वत ये हो अन्नान, अस्वयम, यह और अबद्ध ये हो दर्शन, अस्वय क्याय, दुश्वति और मुश्वत ये हो अन्नान, अस्वयम, यह और अबद्ध प्रविद्धित, अस्वय क्याय, दुश्वति और मुश्वत यह स्वापने स्वयापने स

#### चतरिन्द्रव जीवाके पर्याप्त आगए

| 1,14,4,6 |        | e ( | सक्षे आ ड<br>१ १ २<br>चन बाहा साहा |
|----------|--------|-----|------------------------------------|
|          | , अर र | 1   | 1                                  |

ने २००

2 100

धनरिद्धिय जीवाके अपर्याप्त भारतप

| 12  | जी<br> र | 4  | श | # × | <i>17</i> | ř       | #/<br>† | 21          | <u>4</u> | ¥ | -#7<br> | 44 | 4        | ल<br>ह <b>१</b> | 1#  | #  | # À | श्रा<br>आहर<br>अस | 3           |
|-----|----------|----|---|-----|-----------|---------|---------|-------------|----------|---|---------|----|----------|-----------------|-----|----|-----|-------------------|-------------|
| la. | * a      | 31 |   |     | 13        | ৰ<br>জা | 7       | आ मि<br>इ.स | i.       |   | î n     | अस | n4<br>4ñ | 7               | . ¥ | मि | Ж   | आहा<br>अना        | साकी<br>अना |

पच अपउजवीओ, अङ्क पाण छप्पाण, चतारि सण्णाओ, तिरिम्सगरी, चउतिर्दार्या, तसकाओ, चचारि जोग, णगुमयनेट, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असनम, व दसण, दब्बेण छ हेस्सा, भावेण किण्ह शोह काउंहेस्माओ, भागिदिया अभविष्डिण, भिच्छत्त, अस्णिणो, आहारिणो जणाहारिणो, सामाकागुचा हांति अणागारमञ्जा ।

तेमि चेव पज्जचाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ तीतमासा, पर पज्जचीओ, अह पाण, चचारि सण्णाओ, तिरिम्सनदी, चर्डारंदियजारी, तसकाओ, ग जोम, णयुमयनेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, अमजम, दो दमण, दन्वेण छ हम्म, भावेण किण्ह णील काउलेस्साओ, भनसिद्विया अभनसिद्विया, मिन्छन, अर्माणण,

न्द्रिय पर्याप्त और बतुरिन्द्रिय अपयाप्त ये द्दं जीवसमास, मन प्रयाप्तिके तिना पाव पा रितपा, पाव अपर्याप्तिया, पर्याप्तकालमें स्पर्योगेद्रिय, रसने द्विय प्राणेद्रिय वर्गुर्ध्वित काययल, यसनवल, आयु और दमासोच्छ्यास वे आठ प्राण, अपर्याप्तमालने उठ बर प्राणोभेसे यसनग्रल और दमासोच्छ्यासके विना रोग उद प्राण, सारी स्वाप, तिर्ववति क स्वृतिद्वियज्ञाति, सस्काय, अनुभययस्वत्योग, औदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रवायोग के समाणनाययोग ये चार योगः, नसुसकदेव, चारों कराया, कुमति और कुजुत वे दो आल, अस्तयम, यन्त्र और अस्पन्तु ये दो द्वान, इच्यसे छड्डों लेखाय, भागसे कृष्ण, नाल केर कापोत लेखाय, मन्यासिद्धिक, अमन्यसिद्धिक, मिध्याच्य, असनिक, आहारक, अनहार्षि साकारोगयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं चतुरिद्रिय जीवोंके पर्याप्तकालसम्बी आलाप कहने पर—एक मिलारी गुणस्थान, परू चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीवसमास, पूर्वोक्त पाच पर्याप्तिया, पूर्वंच आइ क्ष्में सार्य स्वाप्त, तिर्थचमति, चतुरिद्रियजाति, प्रसन्ताय, जनुभववयनयेश आर अंद्रार्थि कार्योग ये दो योगा, नपुसक्तेय, चार्रो क्याप, सुमति और मुत्त ये दो अवान, अस्व स्वाप्त स्वा

न १९८ यनुचिन्द्रय जायाके सामा य आळाप

| न १९६                                   | 131d-24 WHI W                                                              | - 1 - 1 H H H M I                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| य जी पात्रा स ग<br>१२२५४४१<br>विषयप्य प | विद्या या विक्या स्य<br>१११४ ४ १ १ १ १ १<br>१९ विद्या विश्व अस्य<br>१९ अनु | द त म स सम्बद्ध र<br>र द द द द द द द द द द<br>र मा देम मि अस आस्ट क्या<br>अप जउ न |
| 1 1 1 1 1 1                             | 1 1 161 21 1 1 1 1                                                         |                                                                                   |

```
1, 1 1
                              सन-परन्तपाणुयोगहारे शदिय आञात्रमञ्जूण
        आहारिणो, सामास्त्रज्ञना होति अणागाह्मजुना वा'''।
              र्गम चर अपजनाण भष्णमाणे अस्थि ए४ मुण्हाण, एवा जीरसमामो, पद
       अपन्तर्चाओं, छप्पाण, चचारि मण्णा, तिरिक्सगदी, चर्जारियज्ञादी, तसकाओं, वे
      जोम, णरुमयने>, चनारि रसाय, दो जण्णाण, असजम, दो दसण, दण्येण काउ-
     सुरक्रस्मा, मारेण किण्ह णील बाउलेस्मा, भवसिदिया अभवसिदिया, मिच्छच,
     अमाध्याया, जाहारिया जवाहारिया नामारुउउचा हाँति जवामारुवउचा वा'।
    कारापयोगी होते हा
          उ हा चतुरिष्टिय जायोंके भएयानकालमक्ष्या भालाप कहने पर—एक मिध्याहारि
  ग्रणस्थान, यह नतुरितित्रय अपयोज्न जीयममास, पूरान पास अपयासिया, आदिशे धार
  र्ध दया, कारकर शहर आयु वे छह भाव, चार्त सम्राप, तियंचगाति, चतुरिन्दिचनाति,
  स्तकाय, भारतिरामिधरावयोग और कामणकाययोग ये से योग, नपुतक्येत वारों
 यात, इत्यति और इस्तुत वे दो अज्ञान, असपम, यातु और अव ते वे दो स्थान, जन्मसे
 क्षणित और सुबल नेस्पाय, भावते एष्य, नील और कापीत नेस्पाय, भव्यक्तिच्य, अभव्य
शिदिका मिष्णास्य, असाविक, नाहारक, धनाहारक साक्ष रोपयोगी और ननावारोपयोगी
चतुरिरोद्भय जाचाँके पर्याप्त भागप
                 चतुरिन्द्रिय जायाक्ष भगवाप्त भारतप
ी प्राप्त हर बाद सजा तेव हत सहित है जा है
इंदर के कि अपित के की की की जा है
अपित अपित के की की की की की की की
अपित की की की की की की की की की
अब अने अने
```

एन चर्रारियाण प्रजन णामकम्मोटयाण तिष्णि गलम नन्या । चर्ति मपुरुवत्त णामकस्मोदयाण एशे जालाची पत्तत्र्यो ।

'पनिदियाण मुण्णमाणे जरिय चीरम गुणहाणाणि, चतारि जीरममाना, व जनीओं छ अपजनीओं पंच प्टनतीओं पच अपटनतीओं, त्म पूर्ण सत पान ह ण मत्त पाण चतारि पाण हो पाण एय पाण, चतारि मण्णामा सीणमणा है त्या प्राप्त प्रवास का जा का प्राप्त प्रवास प्रवास के अपने का अपने के अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि क्षण वर्ष अभावति कि अधिय, चन्त्राहि समाय असमाजा वि अधिय, यह पान पुरास क्यां प्रमण, उद्यो भागीह उहस्मा ते हिस्सा वि अस्ति, भविभिद्धी ज्ञभगसिद्धिया, छ सम्मन, मा<sup>ठिणणी</sup> जम्मिणणी जेत्र मा<sup>ठिणणी</sup> ज्ञमा

स्तिवकारसे पर्याप्त नामसमंके उद्ययारे पर्याप्तक अनुरित्रिय आगकेसानण पवास्त और अपयान्त वे तीन आलाप रहना चाहिए। अपयान्त नामसमक उत्वत्र

प्रवास कार्या के स्वास के स्व पचेन्द्रिय जीर्योरे सामान्य अलाप वहन पर-चोहर्से गुणरगत, सर्ग प्याज, सा न्यान्त्र जानार लामान्य जालाय बहुत पर—चाहर्षा गुणस्यान, सम्राप्त आही. अपर्यात्त, असर्ग पर्यात्त और असर्ग अपयात्त ये जार जीवसमास, सम्राप्त जाते. ज्यान्यः जन्मः प्रयोजि आहं असवा अपगान्तं य चारं जायनमानः, सत्रा प्रयोज याँ उद्यो प्रयोजियाः असमा प्रयोज एवे जित्र वार्षे एको प्रयोजियाः, सत्री अप्रयोज्तं जीत्रके छुठो अप्रयोजियाः असमा प्रयोज्तं एवे जित्र वार्षे च्या प्राप्त प्राप्त ज्ञानक अद्या नप्यान्तवा असमा प्रयान प्राप्त अस्यान्त्रवा असमा प्रयान प्राप्त अस्यान्त्रवा सन प्रयान्त्रिक विमा पांच प्रयान्तिया, असपी नप्यन्ति प्रवेत्रिय जीनिक प्राप्त सडी-पर्यात्व पचे हिंद संग्री प्राण, सज्जा नप्यात्व पचे हिंद आर्थे स्वयात्वस्त अभा पत्र प्रथा रेथ जायाक दशा आण, सजा अपयात पत्रा इय अशक स्थ्या आणा, सजा अपयात पत्रा इय अशक स्थ्या आणा, अवस्था प्रभावित पत्री इय जायोंके मनोप्रत्ये दिना ना प्राण, अवस्था भारत प्रशास अपन्य प्रयाज्य आवाक मनावर । तता ना माण प्रशास विवर्ष विवर्ष विवर्ष नार नेपार्य जातक व्यवसाय सात प्राप्त स्थामिकको । वतक व्यवस्थ सायबर, बातु और द्वासोच्छास वे चार प्राप्त, स्वीरसमुद्धांतरी अपयात श्रास्त्र जाम और क्रमण्य केला प्राप्त राज्यः, जाद्य जार त्यासार्थ्यास य चार प्राण, रत्राहसमुद्धातम अवयान स्वात सायु और कायवर ये दा प्राण, अर अयागिकरणे सगरात्र के एक अयु प्राण दात्र ह ार्चु त्राप्त्रप्रस्थात् आर् अयात्तरुग स्त्रायत् रूपर आयु अभ्यात्तरुगः स्त्रायत् रूपरात् प्रसारत् हार्षाः प्रसारत् हार्षाः प्रसारत् हार्षाः प्रसारत् हार्षाः प्रसारत् हार्षाः स्वायः तथा स्वायः स्वायः स्वयः स्वय कार राज्य प्रमाण सामस्यात्मात् मार्ग वारा मानया प्रमाण्य प्रमाण प्रम प्रमाण प्रम प्रमाण प्रम प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण पान तथा नपानस्थन साह । माना यह न ग अवात्वेवहश्यान साह । बात हवार ह अह्यायस्थान सोह । आहा वात, सतों सबस चारा दृदान हुन्य आर आवत । अह्यायस्थान सोह । आहा वात, सतों सबस चारा दृदान हुने सम्प्रस्य हा हिस्सारे नया जेन्द्रपास्थान सोह । सम्मानार्टक सम्मानार्टक हुने सम्मानार्टक पत्री द्रय आयाचे सामा र ताझाव

at 6 1 4 1 4 1 6 41 41 4 5 H 

सत-गन्दवणाणुयोगदारे इदिय आटावरच्याण 1463

अत्थि, आहारिणो नणाहारिणो, मागारवनुना होनि नणामास्वनुना वा मागार तेमि चेत्र पञ्जनाण भण्णमाण अस्थि चाइम गुणहाणाणि, दो जीउमनामा, छ

पञ्जवीत्री पच परञ्जवीत्री, देन पाण णर पाण चनारि पाण एस पाण, चनारि सप्ताजा सीवतच्या वि अत्थि, चचारि गर्नाना, पनिदियजारी, वनसाना, वनारह जाव अनोमो नि अध्यि, विध्यि वेद असमद्वेदा नि अभि, चनारि स्माय अस्मासा हि अति, अह वाव, सच मचम, चनारि दगव, दच मात्रहि छ हम्मा अन्याम हि निय, भविषेदिया जमगतिदिया, छ नम्मूच, माल्जाली जमान्वणा जम माण्याण एउ अमिष्णको रि जात्थ, आहारिको अणाहारिको, मामाहरत्वचा होनि अकामास्त्रवचा हा

उडिक तथा सबी और भसबी इन दोना विकर्णोंने रहिन भा स्थान हा आहारह, अना ाष्ट्रका तथा राज्य व्यवस्था का प्रतान का प्रतान का व्यवस्था का स्थान का व्यवस्था का व्यवस्था का प्रतान का व्यवस्था का व्यवस्था का प्रतान का व्यवस्था उन्हों प्रवेटित्य जायोंके प्रयानकालशक्त्या भागाप कहन पर-बाह्दी गुणक्याव, सबी पर्याप्त भीर भसबा पर्याप्त हे ही जायसमास छही पर्याणको पाच पर्याप्त हो. ्वा माण, मा माण, बार माण धार एक माण बारों सहार तथा भीलसहार गय प्रधानिक स्ट अत्य पातवा, प्रवा द्वयमात, अत्वराव, जान समावान, जान वजनवान आसारक इत्ययोग, विभिन्नेकरायोग और आहारकस्वययाम् वे ग्वास्त्र याम त्रमा स्थापस्थात औ है। तार्तो पेंद्र तथा अपमत्रपद्श्यान भी है। चारों क्याप तथा अहसारस्थान भी है। भारते बात, साहों स्वयम, वाहों बनन मान आहे आहे अवन पूर्व सहसाय तथा अक्रमण्डमा आहे.

ात्र कान भाग सवस, चारा द्वान व्यव्य कार भावन एका ल्वयंत्र गणा मनद्वावयात्र भी हो नेपासिक्क, भागपासिक्क, एही सम्पन्नत साक्ष्य, असक्षिक, भागपासिक्क, धार्मिक, स्था असम् इत होता विकरणास रहित का स्थात हो आहारक अनाहारक साहारायवानी ्या द्वारा प्रकृतिक स्वाहार तथा अनाहार हत दाने उपयोगीर द्वापन उपयन्त औ KIN E. पचिन्त्रय आयोक प्रयाज भारतप

4 204

। जमिननो, जाहारिनो, मागारुग्तुचा हानि जनामारुज्नुचा ग्रा

तेसि चैर अपज्जनाण मण्णमाणे अरिय एय गुणहाण, दा जीरसमान, ह त्तीओ पच अपज्ञत्तीओ, मत्त पाण मत पाण, चतारि मण्णा, चतारि गणा ट्टेयजादी, तसकाजो, तिविण जोग, तिविण पेट, चनारि कसाय, रे जमान, जम, दो दमण, दच्येण काउ सुक्कलेस्मा, भारण छ लेम्माजो, भवीमीदेग त्रमिद्रिया, मिच्छच, सीव्यको जमव्यको, आहारिको अणाहारिको, मागास्त्रज्ञ वे अणागारुवज्ञत्ता गां'।

उन्हों पचे द्रिय मिष्याद्दीय जीवाँके अपर्यान्तकालस्य में आलाय कहन वर-पूर कारोपयोगी भीर भनाकारोपयोगा द्वांते हु। ज्ञा प्रचा २५ । मध्याहार जायाक अपयान्तकारस्य मा जारावणाः व्यस्तास्य व्यस्तास्य व्यस्तास्य व्यस्तास्य व्यस्तास्य प्राप्याहरि गुणस्थान, सङ्गै अपयोन्त ओर असङ्गै अपयात् ये वे जीनसमास, व्यस्त त्या, पाव अवयातियाः सात प्राण, सात प्राण, सारा सम्राप, सारा गतिया, प्रयाद्भियाः, क जसकात, औदारिकमिश्रकाययोग, चित्रियकिमिश्रकाययोग और कामणकाययोग दे ठान ग्रेन ्रानाच, जानारकामध्यभव्याम, वान्त्रपकामध्यकायपात आर कामण्यथ्या अवन्त्र देश तीना वेद, चार्रा क्याय, कुमति और कुयुत य दे। अझन, अवयम, चतु आर अवन्त्र केर दर्शन, द्रव्यमे वर्षात और शुक्र छेदयाय, भावते उर्जे हेदयाय, मृत्यनिद्धिक, अब प्रतिदेश मिष्यात्व, सिंक, असंविक, आहारक, अनाहारक साकारीययोगी आर अनाकारीयांग के होते हैं।

| तिवे है।    |                                                                    | • २५ नर्गान                   | भाराव       | - 13 J              |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---|
|             | पचेन्द्रिय मिथ्याहरि                                               | अधियाक प्रयास<br>- । वा । स्य | 18 AIA      | # * T               |   |
| ्य जाव  मास | पचेन्द्रिय मिध्यादिए<br>स इ का यो व<br>१ १ २०३<br>पव रम म १<br>म १ | अश्री अस वर्ष                 | मा न ।      | म जार <b>प्र</b> ती | ١ |
| 14 Ad 6     | पव यम म                                                            | 3/4                           | ·<br>1      |                     |   |
| /48         | 1 141 1                                                            |                               |             |                     |   |
| <u> </u>    |                                                                    |                               | गंद्रा अंतर | 414 41 3            | ٠ |

वस्तन्त्रय मिध्यागीर जीवाके अपर्योप्त आलाव

H 413 1 ह का या द कि सा समा द नं ५०५ का म (म ₹ 4 19 n, M **শ**ান

न २०७

सासगसम्माहडिप्पहृडि जार अजोगिरेनित चि मृतोष मृगो। एव सप्पिपचि दियाण पज्नत गामकम्मोदयाण मिच्छाइहिष्पद्ववि बार अबोगिकारित चि बागिकप सरलालाम बत्तव्या ।

असिष्ण पिचिदियाण भष्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, दा जीवसमामा, पत्र पज्जनीयो पच अपरवर्तायो, णा पाण मच पाण, चनारि मण्यायो, तिरिक्यगदी, पचिदियजादी, तमराओ, चचारि जोग, तिल्लि वेद, चचारि कमाय, दा जल्लाल. असञ्चम, दो दसण, दन्यण छ लेस्माजा, भारेण हिण्ह-जील-पाउलस्मा, भरामिद्विपा अभरतिदिया, मिच्छच. असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाहरजुचा होति अणागारुवज्ञचा वा' ।

वैसि चेत्र पजनाण भण्णमाण अत्थि एप गुणहाण, एत्रो जीवसमासो, पन पजवीजी, णा पाण, चतारि सण्याजा, तिरिक्समदी, प्रचिद्दियज्ञादी, वगदाजी, दौ

सामान्य पचेन्द्रिय औयोंक सासादनसम्यन्दार्थ गुणस्थानसे उत्तर भयोगिकेवणी गुणस्थान तकके आराप मूळ ओधारापके समान जानना बाहिए। इसामधार पर्पाण नामक्रमके उक्कवाले सत्री वचेतित्र आर्थोंके सिक्याहरिए गणस्थानसे हेकर नवागिकेवती गुणस्थान वहके समस्त आहाप जानहर बहना चाहिए।

असवी पर्वे ह्य उत्योंके सामान्य आराप करने पर-यक मिध्यारावि गणस्थातः असकी पर्याप्त और असका अपर्याप्त ये ही जीवसमास, पाच प्रयाप्तिया, पाच अपराप्तियां, नी प्राण, सात प्राणा खारों सञ्चाप, तिर्ववगति, पचे द्रियञ्चाति, असकाय, अनुभयपवनदाग, र्जारारिकवाययोग, औदारिवासिधवाययोग जीर वामणवाययोग ये बार योगा लावी वेष वारों क्याय, ही भग्नन, असयम, च ा और अब ा थे ही दर्शन, इच्छले छहीं त्रावार, भावते रूप्ण, नाण और कापोत लद्द्याए। अव्यक्तिद्रक, अभावतिद्रकः विष्यात्व, अविक्र भाडारकः अनाहारकः साकारोपयोगी जार अनाकारोपयोगी होत है।

उन्हीं असबी वसे द्रिय जावेंकि वर्णातक तसकारी आताप कहने पर-एक निष्पातक गुणस्थान, एक अस्था पर्याप्त जायसमास, पाच प्यातियां, ना माण, चारा सम्राप, विर्वेचगात, वर्षण एवं दिय जीवींक सामान्य भाराप

रक्त का तर र , ड ब ४ १४ १ १ १ हिंदे १ १ १ १ ।। वर्धश्रास्य सम्बद्धशङ्ख्या 74 72 4 14

बोन, तिरिंग बेद, चचारि जनाय, दो अण्गाण, असत्तमो, दो दक्षण, दस्रेत छ तना, मारेन क्रिड्-गील-काउलेम्यापोः भवतिद्विया अभवतिद्विया, मिन्छत्, अमिन्यतः

जाहारियो, मागारवज्ञचा होति अगागारुवयचा वा '।

तेनि चेत्र अपञ्चचाय भन्यमाये अत्य एय गुणहाय, एओ जीवनपास, वर जरव्यनांजो, नन पान, चनारि मण्या हे, तिरिस्रागरी, पनिदियनारी, तमझार, ! बार, तिल्य बेट, चनारि कमान, दो अल्याण, अमनमो, दो दमण, दश्य का मुक्क्टेंग्माओं, नावेच किन्ह पील काउलेम्माओं, भवमिद्रिया अभवमिद्रिया, विन्तर्भ

त्रनांच्यो, बाहारिया साहारिया, मागाहरत्या होति अणागाहरत्या ॥"। वर्कत्रकृता १, वसकात, अनुभवासनयोग और आशारिककाययाग वे श योग तीनी बह बारे बचार कुमार भार कुम् र यशा अवार अस्यम, बन् भीर भगार्थ शास

इष्टाच धरा नरपार, भावन रूणा, मात्र भार कापीत तरपाया भागति।इक अभगति।इक बण्याक अन्यबन्ध, भादारम, सामाराययोगी और भनाकाराययोगी होत है। इन्द्रध्य अन्तवा पन्ति द्रय जीर्बाह अपया तका उद्देश आजार हदन पर-वह 'कंश्कराह क्षुत्र सं र, एक असका अपयान्त जीवनसात, पात अपयान्त्री, सात प्राप्त, नार्ग •>इ र • इन्यमः व प्रचान्द्रपत्रानि, प्रसद्धायः, भातास्त्रामिप्रवाययोगं भार वामणवायः। व व

हा करू दिना दह चारा क्यार कुमार आर कुशून य ता अवन, अगयम, बर्ध आह अनी ब हो १६ म इंजर इंगाल भार गुपल उदयाप, भावस रुप्या नाल भार झारी रहाते। क्ष्यान्द्रदेश प्रकृताना इक्षा हर माला, अमीवक, भारतरक, अनाहारक, शाहारामाणी वर

MENCHARCE CE

नमना प्रसादय जासह प्रयास भागप

न्यता ५६०५ । व सह नवस्त्र ना १४।

सपिंद्र पनिदियलिद्ध अपजनाण अपजन णामकम्माद्रयाच मण्यामणे अतिच एच गुणहाण, दो जीरासामात, छ अपजनी थे। पच अपजनी थे।, ताच पाण मच पाम, पन्तारि सण्णाओ, मणुमगदि तिरिस्तमादी शे नि दो गरी शे, पनिदियामी, तमकाओ, दा जोगा, णगुमगदेत, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असजमा, दो दमण, दर्जेच हाउ-सुक्रकेरमा थे।, भागेण रिष्ट्रणीत हाउकेरमा थे।, असि दिया अमगमिद्धिया, मिच्छन, सिर्णणो अमणिणो, आहारियो। अगाहारियो।, सागारुगुचा होनि अणागारुगुचा वा

मिल्निर्वासियन्त्रद्वित्रप्यवन्त्राणमप्यन्त्र नामसम्मारयागः भन्नमानं त्रीतः एय गुणहाण, एत्री जीवसमासी, छ अपयत्त्रातीतो, मन पान, त्यारि मन्नाती, द्रा गदीजा, पविदियत्रादी, तमकाती, द्रो जोत, गतुसयरर, चनारि यमाय, टा अणाण, अस्त्रमा, देर दमन, दुरोग सात्र सुस्तेरमा, भारेन स्टिट्नीन सात्रस्याती, अस्तिद्वा

भवयान्य नामहमके उद्यवात्रं प्रतिष्यं गर्भवयान्तं अवीतः आहाप हर्षः प्रान्त्यक्ति स्वात्रं भवतायः व व्यविष्यातः, एतं भवयाति मुद्रा स्वात्रं भवतायः व व्यविष्यातः, एतं भवयातिष्यः, पात्रं स्वात्रं स्वात्यं स्वात्यं स्वात्रं स्वात्यं स्वात्रं स्वात्यं स्वात्रं स्वात्यं स्वात्यं स्वात्यं स्वात्यं स्वात्रं

म राज प्रथमित उत्तवपूर्यान्त आयों हे जाराप

त्र वी व सावार्यस्य भी वह साव द ले तेवहरू है दिस्मा प्रकार रहे रहे रहे हैं जिल्हा के कि वित्रों प्रकार विवेद विवेद स्थाप के कि कि कि कि कि भी में प्रकार के कि कि कि कि कि कि कि कि कि अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सिण्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहवजुत्ता हो

अणागारुवजुत्ता वा<sup>धा</sup>। असण्णिपचिदिय-सुद्धिअपटजनाणमयज्नन्त-णामक्रम्मोदयाण भण्णमाणे और एय गुणद्वाण, एजो जीनसमासी, पच जपञ्जनीजी, सत्त पाण, चत्तारि सप्नाश

तिरिक्सगदी, पर्विदियजादी, तसकाजो, दो जोग, णाउमयोद, चनारि स्माप, व जण्णाण, जसञ्जमा, दो दसण, उच्चेण काउ सुक्कलेस्साजी, मार्रण किण्डणीत गा रेस्माओ, भन्नसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिन्छत्त, अमण्णिणो, आहारिणो, अणाहारिण सागास्त्रज्ञता होति जणागान्यज्ञता ना "।

जणिदियाण मिड-मगो ।

### एत विदियमगाणा समता ।

सिंद्रक, आहारक, अनाहारक, साजाराषयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

भपयात नामक्रमके उदयपाले असदी प्रवेत्द्रिय स्वयपर्यानक की में के भाराप करने

पर-पन्न मिष्यादष्टि गुणस्थान, एक असरी अवयात जीवसभात, पाच अवयातियां मान प्राप, चारों संबार्ष, तिर्थचगाति, पत्रे द्रियजाति, प्रसन्नाय, औदारिकमिश्रमाययोग आर बार्ब बावयोग ये दा योग, नपुसकोद, चारा क्याप, सुमति और सुतुत ये दो अज्ञान, असवन, चधु भार अच्छु ये दो दर्शन, द्रव्यस कापोत और ग्रुक टेस्पाप, भारत ठणा, तार भार कापात देश्याप, भन्यसिद्धिक, अभन्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, अमहिक, आहारक, अनाहारक साद्यारोपयोगी बार अनाकारोपयोगी होते है।

र्थानद्भिय जीनोंके बाराप सिडांके बारायोंके समान समग्रना चाहिए। इसप्रकार टूसरी इहिंद्रय मार्गणा समाप्त हुई।

ब २११ सदा प्रचित्रव लग्यववर्षन र प्रीविके आजाप व पत्र पत्र नानि इस नम् चत्र का संसि

a. «) • असबी पत्र दिय रूपयोज्यक आयाक माराप र र प्रदेश र र र र र 2 1 6

नायाणुनादेण जोषालान भण्णमाणे' अत्थि चोदस गुणहाणाणि, दो रा तिण्णि वा, चनारि वा छण्या, छण्या णव रा, अह या बारह वा, देस ना पण्णारह वा, यास वा अहारह वा, चोहत मा एम्ब्यीस वा, सोलम वा चग्रभीम वा, अहारह वा सनामीम या, यीन वा वीस या, मातीन वा तचीन मा, चडरीन या छचीन या, छनीन वा एगुणचाहीन वा, जहाबीत वा नायाछीत' वा, वीम वा पचवालीम ना, वचीत वा अह वालीम वा, चउतीस वा एकरचाम गा, छत्तीम वा चउवचाम गा, अहचीम गा समयचाम था जीवममासा । दो जीवममासीचे भणिदे परनना अवस्त्रचा इदि सन्द जीवा दुरिस भवति, अदो दो जीवसमामा उचति। तिल्यि नीवममासनि उच विकासियनन्ता विकासि अवड्यचा रुद्धिअवट्यमा इदि विधिम जीवनमासा हरति। चनारि साईदि मुन वेमराह्या दुनिहा परनचा अपरनचा, वासराह्या दुनिहा परनचा अपरवचा हि घचारि जीनमामा । छन्मा इदि उच दो णिन्मनिवजननभीनमामा दा णिन्मनि अवउत्तनजीरममासा दो लाँदे नवडज्ञनतीरसमामा एर छ त्रीरममामा । अधरा धारर

वायमागणाके अनुवादसे भाषाराण वहने पर—चादहाँ गुजरणान हान है। रा भवना तील, पार अध्या पढ, पढ् अथ्या मी, शह अथ्या बाद हैता अध्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्य न्यया शत, पार अपया छड, छद्व अथया भा, नाठ नपया चार्क देव नपया चार्कह, धार अथया कदारह, मीहद व ग्रया स्क्रीत, सीहदू अथया चीयीत, अदारह अथया मानाव प्र. न्यया कटाइ, शदुद्ध व ४था ६४॥छ, छाल्द्ध न्यया चावारा, न्यार्थ न्यया गणाद श द्वात भएया ताल बाबील वर्षश तेताल, चीबील भएया छठील, छादाल भएया उन्हास्त्रम चार भवना ताल बानाल भवना वताल, चानार भवना छवान, छन्नान भवना भवना भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीया ताल ज्ञान स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम भवना स्ट्रीयाम स् भ्द्रेषाम् भपना बचारतम्, तातः भपना पतार च, बचान भपना महनारातः चान स बदस्य रावन, उचान बचया चीरम, भहतास मध्या सत्तायम जीवममास दाने हैं। नाम स्टब्स् के अवसमात होते हैं वेसा कहने वर पर्यानक और अपर्यानक से नेव कर रह

य जायतमात हात ह एक्षा बहुन पर प्रयासक स्वरूप सम्बद्धि होते है। जायतमात स्वरूप देश आयतमात बहु जाते हैं। तात जायतमात एउँ हैं दूस मेवारक होते हैं। जनस्य हा जायतमास वह जात है। तान जायसमास ट्रेड राज्य पर निर्मुत्तिपयानक निर्मेश्वरायानक नीर उपरव्यसानक हैताहार ठन है राज्य ने पर निर्माणपथानक । ने श्वपथानिक नार उर्वण्यानिक राजकार जन उर्वण्यानिक है। यह जायनमास होने हैं पना बढ़न पर बसकायक जीव से उर्वण्यानिक भीव से उर्वण्यानिक से उर्वर्णिक से उर्वण्यानिक से उर्वण्यानिक से उर्वेश से वह भार अपयानक रचनारभावक जान का का का का के प्राप्त कर की करणावक मार्थ कर की है। यह जायसमास रोत है पसा देश है प गिर चार कायसमार वह जात है। ६६ जायसमार हात है पद्मा बहुई रूट उस स चे द्वानिश्वतिपयानक जायसम् स दोनिमृत्ययानक जायसमाम् क्रूट रूट उस स हिं सामग्राहर एड आयसमास बहु जात है। आहेता श्राहर ट्रिकेट के किन्यू ٠,

ષ્વર 1 काडया दुनिहा पञ्जना अपज्नता, तसकाडया दुनिहा सर्गालदिया विगलिटिया, मर्गार्क, दिया दुनिहा पञ्जत्ता अपज्नता, निर्मालदिया दृनिहा पज्नता अपज्नता इदि छ **जी**र समासा । तिण्णि णि"यत्तिपञ्जत्तजीयसमासा तिण्णि णिय्यत्ति अपटनतत्तीवसमासा विवि लद्विजपञ्जनजीवसमासा एव णव जीवसमासा हवति। यावरकाद्रया दृतिहाबारस सुहुम, बादरा दुविहा पञ्जत्ता अपञ्जता, सुहुमा दुनिहा पञ्चता अपञ्चता, तमकाव्या दुविहा सगलिटिया नियलिदिया चि, मयलिटिया दुनिहा पज्जचा अपज्चा, विगलिदिया दृविहा पज्जत्ता अपञ्जत्ता एउ अट्ट जीवसमामा । चत्तारि णिञ्जतिपञ्जतजीवममासा वर्तार

णिव्यत्ति अपज्जत्तजीयसमासा चत्तारि लिद्धि अपज्जतजीयसमासा एव वातम जा समासा इनति। यानरकाव्या दुनिहा बाटरा सुहुमा, नाटरा दुनिहा पत्रचा अपज्ञता, सुष्टुमकाव्या दुनिहा पंजाता अपज्ञता, तमकाद्या दृनिहा पर्विदेश अपनिदिया, पांचदिया दुनिहा साण्यिणो असिण्यिणो, माण्यिणो दुनिहा पन्नना अप ज्जना, अस्तिणणो दुनिहा पज्नना अपन्जना, अपनिदिया दुनिहा पज्जना अपनना एर दम जीरसमामा हरति । पच णिव्यतिपदचननीरममामा पच णिव्यतिप्रकृत्रक

होते हैं, पर्याप्तक और अपयोक्तक। त्रसमाधिक जीन दे। प्रकारक हाते हैं, सकरी रूप आ विकलेन्द्रिय । सक्लेट्रिय जीय दी प्रकारक होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । विकलिक जीय दी प्रशास्त्र होते ह, पर्याप्तक और अपयाप्तक। इसप्रशास छह जीप्रसास हहे जह र्दे । पत्रेन्द्रिय, विकलेडिय और सक्लेडियके तीन निर्श्विषयात्तक आवतमस्त तन निर्वायपरित्रक जायसमास और तीन एन यपर्याप्तक जीवसमाम इसवहार नी जावसमान होते हैं। स्थायरकाश्व आर तान स्ट यपपायत जाउसमाम इसरहार ना आरणा होते हैं। स्थायरकाथिक आय हो प्रकारके होते हैं, बाहर और स.म! बाहर अब है प्रशासके होते हैं, पर्याप्तक और अपयाप्तक। सहम जीय दो प्रशासके होते हैं, पर्याप्तक और

भपपान्तक । प्रस्कापिक जीव दो प्रकारक होते हैं, सक्ति देश को विक्ली देश । सब् द्विय जीव दो प्रकारिक जीव दो प्रकारक होते हैं, सक्ति दिय और विक्ली देश । सब्द द्विय जीव दो प्रकारक होते हैं, पर्यान्तक और अपयोन्तक । विक्ली दिय जीव दो प्रवार होते हैं, पर्यान्तक भीर अपर्यानक। इसप्रकार अपर अपराध्तक। प्रकला द्रप जान पर कापिक, सूक्ष्म स्थायरकायिक, सक्तेडिय और विक्लेडिय जीरोंके चार निर्धृतिपवार्त्रक अविसमास, चार निरुष्पपर्याजक अविसमास और चार ए वर्षान्तक जीवसमास सुद्रक्ष बारह जायसमास होत दे। स्थायरकायिक जीय दे। प्रवारके होते है, बार और सर्व बादरबायिक जीय दी प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक और अपरास्तक । प्रकारक हात है, महारक होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । प्रसक्तायिक औष हो प्रशासक होते हैं, पूर्वी हैं।

भार अवर्वी द्रप (विकटेद्रिय)। पर्नेद्रिय जाय दो महारके होते हैं। सर्विक और मसाइकी मांबक जाप दो मकारक होते हैं, प्याप्तक भार अपयोजक। असंबिक जीय ही प्रकार है। है, प्यांजक और अपयानक। अपयोजक आर अपयानक। अतावक आर शामानिक है, प्यांजक और अपयानक। अपयोज्यय जाय दो प्रकारक होते हैं, प्यांजक और अपयोजक इसज्रहार दश जीवसमास हाते हैं। बादर स्थायन्त्रायिक, महा स्थायरकारिक, सम

जीनसमासा पच लद्धिनपञ्चनजीवसमासा एवं पण्णारमः जीनममासा हवति । पुर्दाव-बाह्या द्विहा पत्रत्वा अवज्वता, आउद्धावया द्विहा पत्रत्वा अवज्वता, तेउ कार्या द्विहा पञ्चला अपज्ञला, बाउराह्या दविहा पञ्चला अपज्जला, वगण्यह कार्या दुविहा पज्नमा अपज्ञचा, तमशाउपा दुनिहा पञ्चचा अपञ्चमा एव गरम जीनसमासा दर्गते । छ णिञ्चतिपदनत्तनीयसमामा छ णिञ्गतिअपञ्चनभीवसमाना छ लंदिअवज्ञत्तत्रीयममासा एवमहारस जीयममामा ह्यति । एहदिया द्विहा बाइरा सहमा, बादरा दुविहा पञ्चला अवञ्चला, सहमा दुविहा पञ्चला अवञ्चला, वेहदिया दुविहा पञ्जना अपञ्जला, नेप्रदिया द्विहा पञ्जना अपञ्चला, चउारादेवा दुविहा पञ्चचा अपञ्चचा, पनिदिया दिवहा मण्यिणी अमण्यिणा, साण्यिणी दिवहा पत्रजना अवज्ञता, अस्रिणो दुविहा पञ्चता अवज्ञता वि एव चोहम जीवममासा हवति । सच णिज्यचिवज्ञचा मन णिज्यचित्रवज्ञचा मन सदित्रवज्ञना एडे मन्य पनण

पचित्रय, असमा पचेन्द्रिय आर विकरेर इय अवींके पाच निवृत्तिप्रपालक जावसमास, पाच निर्देखपर्याप्तक जीवसमास और पाच राज्यपराप्तक जाजसमास स्त्रमार प इह जीपसमास दाते है। पृथियोशायिक जीव दी प्रकरक हात है, प्रयालक भीर भववालक। भव्हाविक जाय दी प्रशास्त्रे होते हैं, पर्याप्तक और अपयाप्तक। वैजनकाविक जाय दी प्रकारक हान हैं, प्याप्तक आर अवयोप्तक। यायुकाविक जाय दी प्रकारके द्वान है, पर्याप्तक आर अपर्याप्तक। यनस्पतिकाधिक जीव दो प्रशास्त्रे होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। कत वायिक जाय दो प्रवारक होते हैं प्रयोक्तक और अवयोक्तक इसप्रकार बारह जावसमान दान है। छहाँ काथिक जायाकी अवस्ता छ निवृत्तिपयान्त्रक जायसमास छ निवृत्यपर्यान्त्रक जायसमास आर छह ल्याप्यपर्यान्तक जीवसमास इसप्रशाह अठाएइ जायसमास हात है। प्रेटिय जाय हो प्रकारत होते हैं बादर आर स्थम। बादर दा मकारके हात है प्रया प्तक भार सप्योप्तक । सुष्टम हो प्रकारक हात ह प्रयाप्तक अर अपयाप्तक। द्वार दय जीय दा प्रकारके होते हैं प्रयान्त्रक भार भपयान्त्रक । चाहिय जीय दा प्रकारक हान है पयाप्तक आर अवयाप्तक । चनुवि। इय जाव दा प्रकारक हात है पयाप्तक भार अवया प्तव । प्विटिय अथ दा प्रवारके द्वात द सहिक भार भसावन । सहक क्रीय टा प्रवारक होत ह एकालक भार अववालक। अस्त्रिक अव दो प्रकारक होते ह एयालक भार manicate ! teinteln etter minemmitt bis bit gibt uer an ter ner an होर्दिय, प्रतस्त्रय सन्तररा ,य सका पत्रस्त्रिय आर अमझ पत्रा इय इन सान अव्यक्त जीपाका अपका स्थान निवृत्तिप्रधानक जावसमास स्थान त्रवृत्यप्रधानक जावरमास अन सात सर्व्यक्षणालक आवस्त्राम व सब विज्वर इकास अवस्त्रास हात है। लावश

स्करीन जन्मनाना हरति । पुरिष्ठेराद्या तुरिहा पत्रवा अपवाण, अग्र दुरिहा पत्रवा अरजना, तेउकाद्या दुरिहा पत्रवा अपवाण, गार तुरिहा पत्रवा अरज्वना, रामकद्वकाद्या दुरिहा प्रोप्तमतीस मापत्रव प्रवेदनारीम दुरिहा पत्रवा अपजना, सापारणमहीस दुरिहा पत्रण अर्थ

उत्हारा दुविहा सर्वानिदिया विरातिदिया चेदि, स्रवातिदिया द्विता प अस्त्रका, विराजिदिया पुरिक्षा पत्रचा भारत्वचा चेदि एवं गोपन कीतन इर र विद्याने र बतारी समासा चन्न, शिव्यक्ति अपना तारी समाधा है। महार वर उत्तर त्या गाम मही अह लहिअप असी श्रमामा व हो। वर वर • रच्याच । पुरिकादमा पृथिस पाला । राजवा, आप्रकादमा पृथिस पाला कर राम होता पत्रमा अपन्यमा, बाउम्बया हिता पत्रमा अवि म्बल्म (६ इक. द्वारा विवयमीम माधारणमशिस, वनवमीस द्वारा करणा ६० द्वरा र राज्य। इ स्वाद्रिदेश भेति, बारगीवमीत्वविद्वित रविद्वावना अवन क अक्षत्र दर्ग अकरक द्वार दी, पूर्व तक ओर अपूरा तक। अक्षात्रक बीर से स्थ इ.स.इ. २ इ.स. ला.च. ला.स. इ.स.) अपन्यातिस्य प्रतिस्था प्रशास्य सा. इ.स. कत कर रका संवृद्धाविक बीड हा प्रकारक बाद है, प्रयोजक मार शावानक। कर्म हर हो नहां है पार है, अलक्ष्म की का नामानावाद ! अ 1861 क व रे कर के इंड इंग्लिक भार भाषा नहां भा गायागीर और री क्षा इ. इ. इ. व. व. कार करेश वहार अवसावह याव वा प्रशास वाह व सहसाव कर क्रांट्रेड क्रांट्रेड कर्या अस्तिवार है, प्रान्त नार नहां कार्य रन के कर हा अवस्थ है है है स्थानक नाम नहीं देख है से हैं है HOLE E S B D Shall B or Blish, 18 blish, 18 blish was ear. much a mis summer of the little their application कड़क द कर का के बाद पर कारा प्रकार प्रकार का वार पार प्रकार कर का कार्याच्यां कार्य का कार्यां के वाह कार कार्यां हुं है। हो कार्यां कार कार कर कार्यां स्वाप्तान । इ.स. १८०० का व्याप्त १६ से से स्वाप्त वर्ष १४ स्था १६ वर्ष १६ स

AND MARKETT AND THE MERCHANT OF THE MERCHANT O

यादरिणमोदपिङिद्विरादिरिन पनेयमरीस द्विता पन्नमा अपन्मम, माथारणसिसा दृविहा पन्नमा अपन्मम, तसराद्वय द्विहा रियलिदिया स्वान्निया पदि,
स्वयितिद्वया दृविहा पन्नमा अपन्मम, तसराद्वया द्विहा रियलिदिया स्वान्निया पदि,
स्वयितिद्वया दृविहा पन्नमा अपन्मम, विवादिद्वया स्वान्निया अपन्मम, रामहारम अर्थममामा हरिन । पर णिन्मित्रस्वम्यमामा पर णिन्मित्र अर्थन्यस्वयासम्पाय पर लिद्वि अव्यन्नमीरस्वमामा पदे स्वान्ने रियम् मचामित्र अर्थममामा हरिन ।
द्वित्वह अद्वारम नीरममामा मनेर माथारण प्रण्यस्व प्रमान निवादित्या स्वान्नियासम्पाय अर्थन्यस्व द्विहा जिल्लामेदा न्युपादिज्ञियाद्व स्वान्नियासम्पाय प्रमानमा स्वान्नमा स्वान्यमा स्वान्नमा स्वान्यमा स्वान्यमा स्वान्यमा स्वान्यमा स्वान्यमा स्वान्यमा स्वान्यमा

हबति, तमशाहया दुविहा परनत्ता अपरनता चेदि एउमेदे वाबीस जीवमनाना णिव्यत्तिपदनत्त्रजीयसमासा एक्सारह, णिव्यत्ति अपदनत्तनीयसमासा एक्झारह, हरी अपज्जनजीवसामा एकारह एवं तेनीम जीवममामा हवति। वार्वान जीवममान

णमञ्भतरे तमपञ्जनापञ्जनजीतसमामे अविषय तमकाइया ट्विहा हाति ममणा अ<del>पन</del> चेदि, समणा दुविहा पञ्जता अपज्यता, अमणा दुविहा पञ्जता अपञ्जता म चत्तारि परिरात्ते चउनीम जीनगमामा हनति । नारम णिव्यक्तिपञ्चनजीनमान गारम जिन्त्राचि-अपटवर्चानसमामा पारस लाद्धे अपज्वत्तत्तीनसमामा ज्यमद छण्ण बीरममामा ह्यति । पुब्यिस चडरीमण्ह मञ्झे अमणाण पज्नत्त अपजनतन्द्रोन्बीनममा अराजिय अमला टुनिहा संपालिदिया नियालिदिया नेदि, संपालिदिया दुनिहा परवण अपन्त्रना, नियालिटिया दुनिहा पड्नना अपन्त्रना चेदि एदे चनारि पविसाने उनन बीरममामा इरित । तेरम निष्यत्तिपत्रनत्तीयममामा तेरस णियति ।पत्रत्तकार अ.र ग्रुम । य सभी वादर और सभी स्थम जात्र पर्यातक और अपवासक इन है। इस्प्रकार अन्यक एक एक नायके भित्र चारचार प्रशास्त्रे हो जाते है। प्रसक्षायक और हो प्रधारक हात है, पर्यात्वर और अपर्यात्वक। इसप्रशार ये सर मित्राहर बाहान जन समास हा जात है। यूरियाशायिक, जलकायिक अग्निकायिक, पापुरायिक आह अ स्पतिशावहृद्ध बाहर नार महामें भेदसे दहा सेद होते हैं और बहाझरिकृदन माह अध्यरक ब्र.गोंका अवशा स्वार्ट्स निश्चित्रपालक जायनमान, स्वार्ट्स निश्चित्रपालक अक् समास भीर ग्यारह ज्यापपपात्तक मीयसमास इसम्बर्ग सर्व मिलावर तेतास आसमास द्वेते ६१ पूरान्य बायान जायनमानामसे अनकारिक आयह पर्योत्तह आर अपनान य का अध्यमनाम्य निकारकार जनकारिक नाम का प्रकार होत है, समनस्क (सर्व) भूर अन्वरह (अन्यों)। सम्बरह द्वांव श्रा महारक द्वांत है, प्रशनह, अववानही क्रान्य हो इं इंडियार होते हैं, प्रयोक्तिक और अपयो तक । ये खार आवसनाम । वे खे पर बार का प्रकार है। प्रशासिक आर अपया नक। य यह अध्यक्ति। पर बार का प्रकार होते हैं। प्रशासिक अल्डापिक, अंत्रिक्षिक, यापुकारिक और स्वरूपतिकारिक अर्थे के शत्र आर स्थापक स्थापक आह्रमारक आह्रमार स्वरूपतिकारिक अर्थे के शत्र आर स्थापक स्थ ब्यानरक व्यवस्थित व बारद प्रधारक आर्था व्याप्त विश्वति में त्र अवस्था व आवश्या बरह (वंश्वराजिक अध्यान भार बारह राज्यपालिक आसामा । सर्व ।अपर कुलस् जास्त्रसम्ब देते हैं। पूराल शाक्षास्त्र आधार्यसम्बद्धित अवस्थित व चार चण्यालक य राज समय स निवार कर समयस्य प्राप्त स्व विवार कर स्थान स्ट्रिय चर १६६८ न्दरी सह , द्रय ताह स्वताह द्वात है, वसानह भेर तासनह विकासित कार शामकार हरते हैं पर नह भार भारपान कर विकास आवश्याली किया देव पर क्ष्मान इ.र.साम इ.स. ११ वाल इ.र.सामीक वेपान व.र.

सत-परूतणाणुयोगदारे काय आळाखणाण ममामा तेरम लढिअपज्ञचनीरसमासा एउमद मध्ये पन्न एम्णचालीन जीव-समासा इत्रति । छन्त्रीमण्ड मङ्चे वणप्णहराङ्गण चनारि जीरममात्र अर्राणय [ ५९७ वणप्रहराह्या दुविहा पर्वेयमधीस साधारणसरीस, प्रवयमधीस दुविहा प्रवक्ता अप-जनवा, तापारणमरीता दुविहा बादरा सुहुमा, ते दुविहा पञ्चवा जपज्वचा चिद् छदे छ जीरममाते प्रिस्तेच अहारीम जीरसमाता हरति। चाहम णिन्सेचिएजचकीरममाना चौदम णिन्त्राचि अपञ्चचवीरममासा चौद्दस लिद्धि अपञ्चचचीरममामा एउमदै रायालीम चीरममामा । अहारीमण्ड मञ्ज्ञ पचेयसरीर पञ्जनापञ्जना दा जीवममान अशिव पचेयमरीस दुनिहा सदराणिगोयज्ञोजिणो तेमिमनीणिणा चिर, ति सन्द दुनिहा पञ्जना अपन्नना इदि एदं चनारि भगे परियने तान जीरमनामा हरति। पिटानि पन्नतनीतममामा पण्मारम, विन्यनि अपन्नतनीर पमामा पण्मारम, सदि अवन्यनीर

म्हिमके भेदते दहा भेद तथा विक्लीत्रय, असमबस्क पर्योत्रय भीर समनद्द्र प्रशन्त्रप प्राम भरत वस भर तथा १४४ हा तथा, भवभनस्क पथा २४ भट समनस्क व मानूष हा तेरह महारहे अवास नेपेसा तेरह निर्धृतिपर्यात्तक जीससास, तरह निर्धृत्वपर्यात्रक ्रायक्ष महार्थ आधारा अपसा तरह । मश्चाप्रधाताः आस्तामातः । तरह । मश्चाप्रधाताः आस्तामातः । तरह । मश्चाप्रधाताः आस्तामातः हम्मावारः थे तह विलाहरः उनताराम विद्यातमात् होते हैं। छ शतः जायसमात्रानंस प्रतस्पतिश्चापिक व्यवस्थित वास्त्रास्था जानकाल हात है। छ बार जायसमाधानस कनस्पावनावन जावाह बार जायसमाव निकाछ कर यनस्पतिकाविक जाउ हो प्रभारके होते हैं। प्रायेकसासर बार साधारकार्यस्य म देवसार पनस्यतिकारिक जीर ही प्रशास्त्र हातं ह एयानक भीर नप्यानका गापर ्रात प्रतर्शिवशायक जान हा नगरक बाव के प्रयासक जार जरुरायक। व्यास्थर होतर प्रतर्शिवशिवक जीव ही प्रशर्र होते हे बाहर और प्रत्य। वे होती प्रश्राह जाव जी कार जारनाव साथ के जाय से जरारर कात के चारत जार कारण जा राजा जाकरक जाय का है। दो महारहे होते हैं पर्याप्तक भीर जपयाप्तक। ये छह जाससमात्र विल्ल हैन पर जहायान त्र मनारव दात द प्राप्तक भार अप्रवानक। य छह अप्रवानाः । सरा द्व एर अप्रवान व्यवसमात दोते हैं। श्राप्तां श्रेक व्यवसाय माहिश्येक, पासुकारिक भार साधारव पनस्पतिकारिक जीवाक बादर धीर सहसक नेहते दण नेहूं सांभ्यत्वरातक बार साधारव १००८ मार्चे के स्वाप्त ्रार्थाणस्थायक जायाक बाहर थार सहस्रक भहस्य द्वा भट्ट भागक्ष्यणस्थानस्थायकः ।यहः भिद्रयः समनस्वपन्ने इयः भारं भानस्वपन्ने इयः स्व चीहर्दे ज्ञहारकः जायोगः भणसा धादह निश्चितवाप्तः अध्यसम् सः धादह निश्चतवात्रमः आवस्मातः भार वाण्द स्थाप प्यात्तक जायसमास इसमझा थे सब मित्रहर स्माणस जायसभास हात है। पूजान विवसमात निकार कर म प्रवचनारार जाव हा महारक दान द कर्पानसाहतानक आर विस्तिताद अपोतिक । य जा सब दा दा अदारक द्वान द यम त्रह भार अपराजक दस कर व चार भग भित्रा हत वर मास आवस्तामा हात ह प्रशास्त्राक्ष अत्रहारह Reifige urgefige uit tilatemeter fas eier ar til 26 dett en ar ne-भवतायक थार्डकायक भार भागमाध्य १८०० गाउँ १८० व.स. १८ वर्ष वस्तर १८ वर्ष वस्तर १८ वर्ष वस्तर १८ वर्ष वस्तर १८ वर् HUNGER STEEL ERGEST ER G.SC BELTE MITT U.E. IEE SEGELENE तियास वर्ग्य विश्ववय वह अधिसमास का ए इस्तावनावह अन्यस्य स

चेत्र मध्येद्र मत्तात्रव्य जीवममामा हति। एदे चीत्रममाममेषा' मध्य औरेत्रवता।

छ पञ्जीजो छ अपञ्जीजो पन पञ्जीओ पन अपञ्जीओ नवारि प्रस्ति नवारि अपस्ति अपस्ति है। इस पाण मन पाण पत्र पाण मन पाण अह पाण छ पत्र है। पान पन पाण छ पाण नवारि पाण नवारि पाण निर्ण्ण पाण नवारि पाण स्वार पण पान, नवारि सम्पाओ सीणस्त्रा वि अस्थि, नवारि गर्दाजे, एप्रदेपज है। पन नवारि सम्पाओ सीणस्त्रा वि अस्थि, नवारि गर्दाजे, एप्रदेपज है। पन नवारे जोग जोगो वि अस्थि, कि नवार सम्पान नवारे वि अस्थि, अह वाप, मन स्वरं, पनारि इसाय अस्माजो वि अस्थि, अह वाप, मन स्वरं, पनारि इसाय अस्माजो वि अस्थि, अह वाप, मन स्वरं, पनारि इसाय अस्माजो वि अस्थि, भविष्युषा अस्मिजों है।

छ रम्मन, मन्त्रिनो अमन्त्रिणो केत्र सम्बन्धि वेत्र अमन्त्रिनो ति अति, आस्य अमरहारितो, मागारुपतुना होनि अवागारुपतुना वा मागार लागोगेरे पुरा

क्र.वनमान भागायक भाग सको यशित्रय जीवाके वयातकारम भार भवशाकार्य एको वर्गक्रमा एको भवशीवको भगको यशित्रय भार विकत्रयय जायोक वकार्याक

है। वे प्रशुक्त अधिममानाक वद् समस्त भाषाराधाम कहता गाहिए।

इ.त.वे इत्रा पाच प्याशिया, पांच प्यापियी। ए.इ.जिय जायाई प्याप भाष्या इत्री इत्री इत्री व्याप भाष्या होते हैं व इत्री व्याप व्याप भाष्य भाष्यी श्री त्या आर्थी है प्याप भाष्या इत्री इत्री होते होते हैं विकास के कि उत्याप के भाष्य आर्थी होते हैं विकास के कि उत्याप के भाष्य आर्थी होते हैं विकास के भाष्य आर्थी होते हैं विकास होते हैं है विकास हो है विकास होते हैं है व

1, 1] सत-गरूनणाणुयोगदारै काय आन्नाननणण

इन्डचा ना "।

[ 408

तेंमि चेर परचत्ताण भण्णमाणे अत्य चौदस गुणहाणाणि, एका वा दो रा तिष्णि या चनारि या पच या छच्यासत्त वा अहरा णव या दम या एपारह या

बारह ना वरह ना चउहम वा पण्णारह ना सोठस वा सत्तारस ना अहारह वा एगुणकीम वा जीरसमासा, छ पजनीओ पच पत्रचीओ चनारि पन्तर्नाओ, दस पाण

यत पाण अह पाण सत्त पाण छ पाण चतारि पाण चतारि पाण एक पाण, चतारि राष्णाओं खीणमण्या नि अतिथ, चत्तारि गदीआ, एडाइयनादि आरी यच जारीआ, पुढ़ितरापादी छत्राया, एगारह जोग अनागा वि अस्थि, तिष्णि वेद अवगद्दादी वि अि, चत्तारि कमाप अनुमाना वि अत्थि, नद्व पाण, सत्त सञ्जम, चतारि द्यण,

दन्त भावहिं छ तस्माजा अलेम्मा वि अहिय, भगमिद्धिया जभगमिद्धिया, उ सम्मत्त,

नाहारक, जनाहारक, साक्षारोपयोगी, जनाकारोपयोगी और साकार अनाकार इन दानी उपयोगोंसे युगपन् उपयुक्त भी होते है। उद्दाँ पर्-काषिक जावोंके पर्याप्त बालसबधा भाराप बहुने पर-चादहाँ गुणस्थान,

पूर्वेम कह गये पर्योप्तक जायसव घी एक, अथवा दी, अथवा तान, अथवा बार, अथवा पान, नथमा छह, मधवा सात, नथवा माट, मधमा ना, मधवा दश, मधवा म्यारह, नथवा बारह, अथवा तरह, अथवा चारह, अथवा प दह, अथवा सीलह अथवा सप्रह, अथवा अग्ररह नथया उन्नास जायसमास होते हैं, छहाँ पर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया और चार पर्याप्तिया। पूथमें कहे गये पर्याप्तक जीवसव था दशों प्राण, नी प्राण, शाह प्राण, सात प्राण, छह प्र ण, बारप्राण,

चार प्राण और एक प्राणः चारा सहाय तथा शालक्षहात्मान भी ह, चारा गतिया, पहेर् द्रव जाति मादि पाचा जातिया, पृथियोवाय आदि छहीं काय, खारों मनीयोग, खारों बचनयोग, नीदारिककाययोग, धाकिविककाययोग आर आहारककाययोग ये ग्यारह योग आर अथान स्थान भी है। वीना पेद तथा अवगतवेदस्थान भी है, चारों कवाय तथा अकवायस्थान भा है, आठों बान, साता सयम, चारों दर्शन, उच्य भार भावसे छहाँ छेरपार्य तथा अछेरपास्तान भी हैं नत्यासिदिक अभव्यासिदिक। एडों सम्यक्त्य, सक्षिक असक्रिक तथा सक्षिक और

परकाविक आयोंक सामान्य भाराप न २१३



अपन्वचीत्रा पनारि अपन्वनीत्रा, मन पाण सप पाण छ पाण पन पाण चतारि पाण विणि पाण दे पाण, चतारि मन्यात्रा मोणमन्या वा, चतारि मदीत्री, यहियज्ञादि आही पन वाहिया, पुरोवेशपादी छन्द्राय, चनारि जोग, तिन्य वेद अयमद्वेदो वा, चनारि स्वाप, उत्तात्रा वह अयमद्वेदो वा, चनारि स्वाप, अद्याज्ञ वा, छ जान, पनारि सवम, चवारि द्राय, दन्वेण काउ- पुरक्तिसात्रा, मावेण छ तेम्मा, नरामिद्रिया अन्यातिद्रिया, पर सम्मन, सिण्णि अपनिवालिय जानारिया, वाहारियो अनाहारियो, पामाह्यन्त्रचा होति अणागाह्यन्त्रचा वा वद्यस्य वा ता

मान, पाच प्राच, बार प्राच, सांच प्राच, हो प्राच। चारों सहाय तथा शीणसहास्थान भी ह, चारों प्रतिचा, वहीं प्रयुक्तातं नाहि वार्च जातिया, प्रियाहाय नाहि वहीं हाय, भीशा रिक्साम वीवारिकात्रिय नाहिरहामि नाहि हामय वे चार योगा तीतों वेद तथा निपास का विकास के सिंदी स्वयं निपास के स्वयं

रुगण्त उपयुक्त भा हात है।

निग्नपूर्य — उपर जा सत्तावन जायसमास वह है उनमें भववाला सामान्यके उपीस

जिनका यहा पर 'यह भागवा हो, हो नथवा बार, हत्याहि सरुगानेंके कथनमें आह हुई.

प्रथमें मक्याओंका यह, हा, तान हवाहि सरुगानेंक निहार किया है। अपयोजके निहारण
व्यात अर रुप्ययुक्त के यह नेह कर हन यह उनका निहार हो, चार, छह हवाहि संख्या

विकास किया गया है। यहा पर हतना और समग्र हेना चाहिय कि पूर्व पूर्ववर्ती सरुगा

श्रीक हारा दिया गया है। यहा पर हतना और समग्र हना चाहिय कि पूर्व पूर्ववर्ती सरुगा

स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र

में हैं। भाहारक, भनाद्वारक। साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगा और उभय उपयोगोंसे

्षत आर ट राज्यवर्गान यहा दो नह के हम पर उनका निद्य हैं, चार, छह है हैं हैं हैं हैं हैं हैं कि उन होने हैं हैं पोक्क हैंजा दिशा गया है। यहां पर हता और समाछ देना चाहिये कि पूर्व पूर्वपादी संस्थाप गयसमायों को सामान्यक्रपते और उक्तर उचरपती संस्थाप उनका विदोशकारी सराज्ञती है। एक्स यह अभिनाय हुआ कि दिसा भी सन्याक द्वारा सर्पण अपयाचा और समझात करू देये गये हैं। भ्रिम भिन्न संस्थापरे केनल उनके भेद मभेदोंका स्वित करनेके दिये ही दी गई

१ २१ पर्वाधिक और्योक्त अपयाप्त आलाप

| ी जी। य प्राप्त गईका |                     | दा डेम (स साम्री आ     | 3_1    |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 1 26 64 10 0 8 8 4 4 | x 1 x 1 x           | ४ बॅरेश ५ वि २         | 3      |
| ع لو او سا           | आ वि ⊨ादन अस        | का संसम्य   सं आहा   स | गम्य 📗 |
| 1 x 4 €,             | क नि हैं। 💆 मन सामा | य विना अस अना व        | ाना (  |
| ,                    | आ । व े विना बढा    | सा€ धतु.∤ुद्र          | ₹      |
| 1                    | काम ! यथा           | 1 1 1                  | 1      |
| <u> </u>             |                     | _1_1                   | - 1    |

मिच्छाइडिप्पहुडि नाम असपा ति मृलोप भगो । गमरि मिच्छाहाँ हस्स नि रायाणुबाट-मृलोयञ्चचत्रीयमामा यचन्या । णारेय यणस्य विवेती

<sup>भ</sup>पुडिनिकाङयाण मण्णमाणे अस्ति एय गुण्डाण, चनारि जीवसमाम पज्ञचीओ चनारि अपन्जनीओ, चनारि पाण निष्णि पाण, चनारि विरिक्खगदी, एडादेयजाडी, पुटिनाओ, तिप्णि जोग, णगुमयवेद, चनारि इ जन्नाण, जमनमा, जनम्बुडमण, ढब्बेण ठ ठेस्मात्रा, मावेण हिन्द्गी

हैं। पर्यान्त जायसमासके उन्नास निरुक्षोंम भी यही कम जान होना चाहिरे। गान जीयक्षण्डमं जीतममासँको यतस्ति हुए तीन पश्चिमा सर दा द्वा पहला परिज स

आदि उन्नीसतक जानसमास जिये ६ और यह क्यम सामान्यकी अप न हिंदा है। पित्रमें दो, चार आदि अब्दोसतक जीउसमास दिय है और यह कथन प्रयान और मर हन दो भेदानी अपेग्य निया है। तथा तींसरी पानिसे तीन छह आहि सत्तारतहरू समास हिये हैं और यह कथन पर्यान्त, निर्मुत्यपयान भार उच्चपपान स्तान में अपेक्षा किया है।

सामान्य पर्वायिक जोजोंके मिध्याराष्ट्रि गुणस्थानसे सकर अक्रायिक नेपार्वा जीना तकके माठाप मूछ श्रीयाठापके समान ही जानना चाहिए। निरोप बान यह हा सामान्य, प्रयोत्त और अपयोत्त इन ताना हा महारके मिध्यादिए जीगोंके आहाप हरते सन हादातुवादके मूटोघाटाएमं वह गरे मभी जीवमभाम हहना वाहिए। सम्हे प्रतिहर सन्यत्र सन्य कोई निरोपता नहीं है।

ष्टिंपर्वोद्यायिक बार्नाक सामान्य भारतप बृहते पर-पक मिध्यागर्थ गुनस्वत वाहरप्रियर्थकाविक प्रयान, बाहरप्रियमकाविक अपयोज स्तान्त्राकाविक प्रयान स्तान्त्राकाविक प्रयान पुरुष्ट्रीयमञ्जीवन सम्बन्धित ये चार जायमनामः चार प्रशासना चार सम्बन्धितः चार आप, तान आप। वारा स्थाप निर्ववाहने वक्ति उपजाति, ग्रीथमाक्षण आहारिकाल योग आहारिकामध्याययांग और कामणकाययांग ये तान यांग नयुसकार वारों क्रण्य इमिति भार कुथन य हा अज्ञान अस्यम अञ्जूहरान उच्चम एहाँ रूरवार्च आयम हुन

पाथयाकायिक जाराक मामा य जाराप

t. t 1 धन-पर्वजाल रेगसी काप आध्यक्त्रणण [ **6** 0 4 उस्माजाः भवतिद्विया जभवतिद्विया, मिन्छच, जसन्निनो, आहारिनो जनाहारिनो, सामास्यजुना होति अणामारुवजुना वा। वेरि घर परवनाथ भष्णमाणे अत्थिएय गुणद्वाण, दो वीवसमामा चत्तारि वि जीवसमामा, चत्तारि पत्रज्ञची ना, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्सगदी, एर्रादेय-बारी, पुरुविकाओ, ओराहियशायबोगी, णतुमयोद, पत्तारि क्माय, दो जण्णाण, अभवमा, अपनगुद्यण, द्वीण छ लेखा, भारेण किन्ह पील काउलेखा, भवसिद्विया

नार भीर कापात सरवायः भागमिदिक, भभागसिदिकः मिथ्यात्व, असदिक, भाहारक, मनाहारकः साह्यरापयोगी भार जनाह्यरोपयोगी होते है। उन्हों प्रियाकारिक आयों के प्रयोगका उसकाश आलाप कहने पर-एक विध्याक्षप्रि गण

अभरासिद्विया, मिच्छध, अमीष्यणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु

वज्रचा वा

स्थान, बाइरप्रधियाकायिक पर्याप्त और सहमश्रीधवाकायिक पर्याप्त ये दो जायसमास, अधवा गुद्र बाहरराधियाकाविक पर्याप्त गुद्र मृह्मर्थियाकाविक पर्यास, सर बाहरपृथिवीकाविक-पर्यास भार खर गर्मपश्चिपादायिक प्रथात ये चार अध्यसमासः चार प्रयक्तिया, चारप्राण, चारी समापः निर्वेचगति, यहेर् त्रयज्ञानि, पृथिवाकाय भीतारिककाययोग, नपुसक्षेत्र, चारों क्याय कुमाति भीर हुथुत ये हो भवान, भसपम, अब पुर्वन, द्रम्पमे छहाँ हेइयाप, भावसे हुमा, नील भीर

क्रापात नेरवायः भाषासिद्धिक, अभन्यनिद्धिकः मिध्यात्य, अमहिक, आहारक, साकारोपयोगी र्भर बनादारोपयोगी होत है। विशेषार्य — ऊपर पृथिवाकायिक जायोंके प्रयास जालाप कहते समय हो अथवा चार अध्यसमास बतराये है। उनम दो जीवसमास बतरानका कारण तो स्पष्ट ही है। परंत

विबन्धमं जो चार जावसमास बतलाये गये हैं उसके दो कारण प्रवात होते हैं एक तो यह कि गोम्मदसारकी जायत्रवीधिनी टाकाम जायसमासाँका विशेष वर्णन करते समय पृथियीके उदाधियी भार खरण्थियी पसे दो भेद किये हा य दो भेद बादर भार सहसके भेदसे दो हो महारके ही जात ह । इसप्रकार वर्याप्त अवस्था विशिष्ट इन चारों भेरोंक प्रहण करने पर चार

न राउ पश्चिमाधिक आर्थोके पर्याप्त भाराप

दूब अस अचिमा ह

# धक्खडागमे जीवद्राण

वैक्षि चेर अपञ्जनाण भव्णमाणे आरेथ एय गुणहाण, दो जोरममामा, जपन्त्रचीत्रों, विन्ति पान, बनारि मणाजी, विरिस्सगरी, एर्दिपवारी, पुरी रो बोग, प्रमुपवेद, चनारि क्रमाय, दो अण्गाण, अम्बमो, अस्मुद्दमा, इड-चुक्केन्सा, भारेच किन्द्र-जील-काउनेस्मा, भरामिदिया अमरानिदिया, वि

बारमनाम हो जात है। तूमरा कारण यसा प्रतात होता है कि धीरसेनस्यामान स्वर भार गुरून पूरियोद्यायिक जीसीके मामान्य, प्रयान और अपयोज भानागाँड भाग

बादुर मीर स्टाम पृथियोकाविक निमृत्तिपर्यानक जीवाके सामान्य, एकील भीर भगन ह्यज्ञार नान अहारके भाजान भीर बनागरे हैं। स्त्रमधे अथम मांग बाजाने बगान विश्ववर्गनाह भीर नाज्यपर्याणक हत ताली प्रशास्त्र जाताहे मानावीहा मनावाही करार है और विकृतिकरात्रिक जारोंके सामान्यत्रापमं पर्यापक मोर विकृत्यकात्रक है री नद्यरक जारोंक भानामों हा दी अन्तामीय दोना है। दूसर प्रयोगानाकी भाग बार कर दिवार रावो प्रयोज्यालायोमें बान्त्यमें कोई विशेषका नदा द वर्गोड, निग्न कान्त्र क्षेत्र ही हानी जाहर पर्यान्त्रकान महत्त्व हिन्न तर्व है। अपनानानास्त्री आस वध्य भरगाना गयम अश्विषयान श्रीत व्यवस्थान ह त हाना प्रशास श्रीयहे क्ष्याचेश क्ष्याचार होता है। परंतु ति श्रीतपर्याच्या आपा । अपयाण्यापते हरत्रहरू .वहेषस्यात्वद बाउपवर्ता भागामास्य हो प्रहण होता है। दनमभ निर्तिप्यात्वदेवे व्यक्तिवन्त्रव प्रयान्त्रवास्त्रका उत्त्य ता रहता ह परंतु उत्तरो प्रयापको पूर्व व Cos दारच वह अववीन दहा जाता है। स्ववहार निश्चववा रह वस्ततन महत्व हरहरा करना स्व ज्य भी है। जनान साना है।ह स्था विव ग्रह्म गानन स्वहर हि

इत्तान के वहां तक बाज बाजार कर है। युवाय माम करवना मान्यरमास्य प्रस्तान िब ८६६ व्यासाम सामाई दणस्तु अस्या प्रशापन मुक्तमा अग्राप सारासाह २ क कर कर के दें दें भागा पुर्वा है। वह वी मह भागा है। वह है। वह है। वह की महा महामा है। वह है। वह है। हर्ड क्यों के ह्या के ह्या की मार्च मह्म प्रकार की मार्च का मानाम स्थापन (बहर क द्वार हर हो। इस महाद्वार का मानवार का मानवार का का मानवार का का मानवार का मानवार का मानवार का मानवार का मानवार च्छा र रहे । इ.स. १६ वटा नहां नहां स्वरंग वार १६६४ छ। १६ ४ १ छ ।

प्रमाणक कर्न काम नाम भवन । ११०ना १ वह १४३११ १४६४ the bacation are the at a series and the series of the series and 
1500

वादरपुढाविशाहयाण भण्णमाणे अति। एव गुणहाण, दो जीवगमासा, चत्तारि पञ्जचीजी चनारि अवज्नचीओ, चनारि पाण विश्णि पाण, चनारि मण्याओ.

तिरिक्समदी, एहदियजादी, बादरपुदविकाओ, विष्णि जाम, णाउमयवेद, चत्तारि कमाय, दो अववाण, जसनम, जचक्तुदमण, दब्बेण छ हेस्सा, भावेण फिल्ह-जीहर-काउलेस्साओ, मविमिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, अमण्णिणो, जाहारिणो अणाहारिणा. सामाहरज्ञचा होति अणागाहरज्ञचा वा" ।

भाहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर आनाकारोपयोगी होत है। षादरप्रधियानायिक जायाके सामान्य आलाप यहने पर-पक मिथ्याराष्ट्र गुणस्थानः

बार्रप्थियोशायिक पर्याप्त आर अपयाप्त य हो जीवसमास, चार प्याप्तियां बार मपयाप्तिया। चार प्राण, तीन प्राण: चारों संमाप तिथचगति, पश्चित्रयज्ञाति, बाहर पृथियीकाय, भीतारिककाययोग, भीतारिकमिधकाययाग भीर कामणकाययोग थे साम घोगा नपुरवरोद, चारों क्याय, कुमति और कुभूत ये दो भद्रान, असयम, अबधुरहान, प्रस्पते एदाँ रेरपाप, भावसे रूप्ण, नीड भार कापीन रेरपाप। भाषानिदिद्ध, भभाषानिदिद्ध। मिष्यात्व, अस्तिक, आहारक, अनाहारका साकारोपयोगा और अनाकारोपयामा होत है।

पश्चिमां वार्षिक आधाके भवर्याप्त भाराप

न रोट

म ५१९ वाहरप्रधियांकाविक आयोंके सामान्य भारतप

रं∣दा से देद ाते एक प श्रीम ... इस थतं अ**प** 

तेसि चेत्र पञ्चनाण भण्णमाणे त्रत्थि तय गुणद्वाण, तञ्जो चीत्रमासी, च पञ्जतीजो, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाजो, तिरिक्तमहै, एदंदियनादी, गटरपूरीक औरालियकायजोगी, णगुसयवेद, चत्तारि कयाय, दो प्रणाण, अमनमो, प्रव दसण, दब्बेण छ लेस्मा,मानेण किण्ड णील राउलेस्मा, भनमिद्विया जनवामी मिन्छत्त, अमिन्निनो, जाहारिनो, मागारुपनुता हाति अनागारुपनुता पा<sup>8</sup>।

े तिसि चेत्र अपन्तत्ताण मण्णमाणे अदिय एय गुणहाण, एता जीतनमासा, ग जवसत्तीओ, तिष्णि पाण. चत्तारि मण्णाजा. तिरिकारगढी. एइदियनाटी, जदरपुर

उद्दी यादरपृथिनीकायिक जीयाके पर्याप्तकारसयाची आराप महत वर-मिश्याद्यप्रि गुणस्थान, एक पादरणृथियोज्ञायिक पर्याप्त जीवसमास, चार पर्याप्तिया, र माण, चारी सन्नाप, तिर्वेचमति, प्रकेन्द्रियज्ञाति, यादरप्रिमीकाप, भौदारिकशय्यो नपुसकवेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असयम, अचशुदर्शन, इस छहीं लेश्याप, भायसे कृष्ण, नील और कापीत लेश्याप, भव्यमिद्धिक, अभ्यामिद्धिक मिणा असम्रिक, आहारक, साकारोपयोगा और अनाकारोपयोगी होते है।

उन्हीं बाइरएधियीकायिक जीयांके अपयाप्तकालसबाधा आलाप कहते पर-प मिथ्याइप्रि गुणस्थान एक बादरपृथियोकायिक अपयात जायसमास, बार अपर्याप्तिया, ता प्राण, चारी सञ्जाप, तिर्धेचगति, एके डियजाति बाक्रप्रधिवीकाय, श्रोदारिकमिश्रकायमा

स ३२० षादरपृथिजीकाधिक जीजोंके पर्योप्त आलाप

| य जो प्रामिति ह का या वि<br>र र प्र ४ ४ १ १ १ १ १ १ १<br>मिनाप जिला प्र जीदा न | ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | हि मास साते आ<br>प्रस्थार र<br>ब भाइम विजय आहा<br>ताज | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                | 1 1             | '                                                     |                                      |

म ५२३ बादरपृथिजाकायिक जीवोंके अपर्योप्त आलाप संप ट भि भू मानि हुन मि अम आहा द्वम अस उच 47

काओ, दो जोग, णगुसयबद, चचारि कमाय, दो अष्णाण, असअम, अवक्सुद्सण, दन्वेण काउ-सुक्रेस्सम, भारेण रिष्ट् णील काउलेस्माओ, भरामिद्धिया अभरमिद्धिया, मिच्छच, अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहरतुषा हाँति अणागाह बजुचा वा ।

एव बादरपुदिनिश्चित्रीत्वयन्त्रस्य तिन्त्रि आलाग वत्त्वया । बादरपुदिनिर्हर्यः अपज्ञत्तस्य प्रादेहिरियःअपज्ञत्त भगो । सुदृमपुदशीए सुदृमदृदिय भगे। । जबरि सुदृम प्रतिवर्गद्वजो नि वत्तव्य ।

आउराउपाण पुर्वित भगो । पारि सामण्यालावे भण्यामण आउसाइग्रेग, दस्वण राउन्सुक्त पित्रह्वणा-केस्माओ वचन्याओ । तिनि चेव परनत्तराले दस्वेण सुद्दम्याउग्ण राउलेसा । वृद्दो ? पणादिप पणावतपायास-पिदद पाणीपाण धवतवण्या दमणादो । धवत रिमण-णीत पीपल-स्वाधीय पणीय-दम णादा ण धवतपणामेत पाणीपिपिदि के वि भणित, तण्य घडदे ! दूरो ! आपारमार

और बामजबाययाग ये हो योग। जयुत्तकचेद, चारा कथाय, दुमति और दुधुत ये हो श्रवान, श्रवया, अयभूदरीन, द्रव्यक्षे कार्यात आर पुत्तक हेरसार, भावत कृष्ण, जात आर क्रयान ग्रेरसार, भग्गशित्तिक, भ्रम्ययाक्षिद्रका, मिण्याय, भ्रमाक्रक, आहारक, भ्रमाहरक, साधारय योगी और अजाकारीययोगी होते हैं।

स्मीवकार बाहर पृथिवाकायिक निश्वनिषयान्यक आर्थोक सामान्य, पयान्य आर्थ अपयान्य ये तीन आलाय कहना चाहिये। बाहर पृथिवाकायिक साध्ययपीन्यक आवाक आलाय बाहर पके द्विय अपयान्य अधिके आलायोक सामा आनता बाहर । हास्य गृथि पाकायिक आयाके आलाय पहास पके द्विय अधिके आलायोक समान आतावा बाहर । हास्य पृथिवाकायिक अध्यापके सामान्य आहरा व्यक्तिया यह है कि 'पहास पके द्विय' के स्थानवर 'सहस पृथिवाकायिक' यक्षा आलाय बहना चाहिय।

भागायिक जीयों के भागाय पृथियावायिक आया के भागायिक स्वयंत्र समझ समझ वाहिया। विरोध वात यह कि सामाय्य भागाय वहने समय पृथिवीकायिक के व्यवंत्र भागाय प्रतिकार है कि सम्मय्य भागाय हुए समय पृथिवीकायिक के व्यवंत्र भार गृह निराण भाग पर्याण्यवालमें स्परिक स्वयंत्र भार गृह निराण भाग पर्याण्यवालमें स्परिक स्वयंत्र भागाय हुए निराण भाग पर्याण्यवालमें स्परिक स्वयंत्र भागाय हुए निराण भाग पर्याण्यवालमें स्परिक स्वयंत्र भागाय हुए निराण भाग पर्याण करता वाहिया। असी स्वरंतिक स्वयंत्र स्वयंत्र भागाय स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत

मिट्टियाए सजोगेण जलस्स बहुउण्ण प्रवहार दमणादो । आऊण सहाररणा एव यवलो चेत्र ।

एन चेन नाद्रजाउक्तायस्म नि तिष्णि आलाना नच्छा। णारि पजनकाल द्वक फिल्हेलेस्सा एकका चेन । णारिय अण्णत्य निममो । नाद्रजाउकाइयणिन्यविषज्ञवा पि तिष्णि जालावा एन चेन नच्छा। नाद्रजाउलिङ्ग्रवज्जनाण नाद्रजाउणिकारि अपञ्चन भगो। सुहुमआउकाइयाण सुहुमपुडनिकाइय भगो। सुहुमआउकाइयणिकारि पजनापज्जनाणं सुहुमआउकाइयलड्रिअपञ्जनाण च सुनुमुद्वनिपञ्चनापजन भगा।

वेउकाइयाण वेसि चेर पज्जनापञ्जनाण बादरवेउकाइयाण वेसि चेर पज्जना पज्जनाण च पज्जन णामकम्मोदयतेउकाइयाण वेसि चेर पज्जनापज्जनाण नहर वेउलद्विप्पज्जनाण च, आउकाइयाण वेसि चेर पज्जनापज्जनाण नाहरआउकास्पण वेसि चेर पज्जनापज्जनाण पज्जनणामकम्मोदयआउकाइयाण वेसि चेर पज्जनापनवान

क्दना युक्ति सगत नहीं दें। क्योंकि, आधारके दोने पर महाके सयोगसे जल अनेक वण्याता हो जाता दे ऐसा व्यवहार देखा जाता है। किन्तु जलका स्याभाविक वर्ण पत्रल ही है।

समन्दार वाद्दर अपनायिक जीनाके भी सामान्य, पर्यान जेंद्र अपनाय वे होंने आलाप कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि उनके पर्यानवानमें उच्चते वह स्वार्षिक विद्याप हों होती है, सबने सिवाय अन्य पृत्रिनांकारिक आलापों के अपनीरिक अन्य आलापों में और कोई विश्वपता नहीं है। स्सीन्द्रवार वाद्दर अप्यापिक निर्मुण्डेपान जाई उन तीन आलाप यह ना चाहिए। चाद्दर अप्यापिक लच्चपर्यापक जीनेंक आलाप आहे अलाप आहे कि ना नेंद्रवाय के अलाप आहे अलाप आहे समान समझ चाहिए। सहम अपनांव विकास चाहिए। सहम अपनांव का ना चाहिए। सहम अपनांव जानें के सान समान सान का निर्मुण्डेपान जीनें के आलाप महान अपनांव का ना चाहिए। सहम अपनांव जायों के आलाप महान अपनांव का निर्मुण्डेपान जीनें के सान की है। सहम अपनांव का ना चाहिए। यह अपनांव का ना चाहिए प्राप्ति का ना चाहिए। यह जीनें के आलाप सहस्म पूर्विपानिय जीनें के सान जीनें के आलाप सहस्म पूर्विपानिय जीनें कि सान जीनें के आलाप सहस्म पूर्विपानिय जीनें के सान जीनें के आलाप सहस्म पूर्विपानिय जीनें के सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें का ना चाहिए के सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें का ना चाहिए की सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें की सान जीनें के सान जीनें के सान जीनें का जीनें के सान जीनें का जीनें के सान ज

र्वजस्मापिक जीयोंके और उन्हों पर्योत्तक अपर्यात्वक जीयोंक, बार्रतकस्थार जायोंके और उन्हों बार्रतजस्मायिक पर्यात्वक अपराप्तक जीयोंके, पर्यात्व नामकाके उन्हें पाठे तेजस्मायिक जीयोंके और उन्होंक पर्यात्व अपर्योत्त भेहोंक तथा बार्र तमस्मार्क उम्म्यप्रपात्वक जीयोंक आजाप अल्वायिक जीयोंक और उन्होंके पर्यात्वक आप्रपात्वक भे के बार्र अम्मायिक जायोंक और उन्होंक पर्योत्वक अपराप्तार भेशके, पर्यात नामका उन्हों पाण अन्यायिक जीयोंके और उन्होंक पर्योत्वक अपराप्तार भेशके, तथा बार्र अक्षार्व गदरजाउराध्यरद्विजयज्ञणाण च बहाकमेण भगा। णगरि तेउराध्याण दृष्वेण काउ-१नस-चरणिजतस्माओ। नोर्मे चेत्र वज्रचाण दृष्यण काउ-चरणिजतेस्ताओ'। एवं जिचलामचम्मोद्याण दोण्ड वि उचन्त्र। बाद्रस्माद्याण तेउ भगो। एव चेत्र तेति उज्जवाण।णगरि दृष्येण वर्गणिज्ञतेस्ता। एव वज्ज्ञचणामक्रम्मोद्याण वि दृष्य प्सा वचन्त्रा।

ग्रहुमवेउकाह्याण ग्रहुमञाउकाह्याल ग्रहुम भगे। । बाउकाह्याल वेउ मगो । वरि दन्यल क्षेत्र ग्रुह-गोञ्चल ग्रुग्गारणकेस्मात्रो' । वेसि पञ्चलाण काउ गोग्चल-

क्ष्मप्राप्तक आपोंके भागपोंके समान प्रधानमसे जानना चाहिए।

विदेशार्थ — ने करकाषिक आयों के भाराचे भारकाषिक आयों के भाराचों के समान होते हैं, से बातके प्रानित करने के राये मुख्यें 'एव' या 'सबदार' येसा के हैं ये उन नहीं दिया है। यरेतु रूछे भारतीएक अयोंक संपूच मेद मने होते आयाप बहु साथे हैं और यहाँ तिकस्तायिक संवोध के प्रानित कर कर कर मार्चित कर स्वानित कर साथे हैं और यहाँ तिकस्तायिक साथा कर कर साथ कर सा

मिरिए मुटमें ओर दूर 'क्राइनेचन' रहेंसे भी होती बचनका पुष्ट होती है। विदार बात यह है कि तेक्स्कायिक जीवॉके इम्प्रेस कापीत ुद्ध आर तपनीय लेस्य वी है। तथा उन्हीं प्रयानक महस्त्रजीयोंके इम्प्रेस कापीतटेस्या और प्रयीनक बाहर विदेश तपनीय टेस्टा होती है। हसाक्षार पर्यान नामकरके उदययाले सातान्य और योग हम तोनोंदी प्रकारके तेजस्त्रायिक जीवॉके इम्प्येट्सा कहना चाहिए। बाहर तेजस्कायिक विदेश सातान्य तेजस्वायिक जायांचे हमन्येट्सा कहना चाहिए। सांवहत हस्तर हार्स

वरकाधिक पर्यात आयों के भाराप भी होते है। विशेषता यह ह कि हनके द्रम्यसे वपनीय प्राप्त पुरुक्तरण होती है। हसीवकास्त पर्यात मानकमके वन्नयाने तैवस्त्रायिक आयों के भी स्पन्तरमा सहित होती है। हसीवकास्त प्राप्त के भी स्पन्तरमा सहित होती है। स्वाप्त के स्वप्त क

१ बाद्राजाउत्ज्ञ धुनका तज्ञ व×× । गो जी ४९७

र हेंच परोद्ययो सुद्रक्षिमा पनवाणा गोनुष्यको आयत्वकारेस्ट्रवाहा । त रा वा ६ १ ७ × बाहुसायाच । गानुसन्धायरणा करका अमत्तरको है। गो जो ४९० गोनुसन्धायनावारकाल वस्तुपन पारो । बाहान बस्तुपन दरस्वस्त हम व ओहरस् ॥ ति सा १२२



1 5

तेर्मि चेव पत्रचलाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एथा जीवसमासो, चचारि वीओ, चचारि पाण, चचारि सण्याओ, तिरिक्खगदी, पर्दियनादी, पचेयसरीर-पदकाओ, ओरावियरायज्ञोगो, णउसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अष्णाण, असजम, म्युदसण, दम्बण छ लेस्सा, भावेण किण्ड् णील-वाउलेस्साओ, भवसिद्धिया गरिद्या, मिन्छत्त, अमन्त्रिको, आहारिको, मागाहत्रज्ञता होति अणागाह ग्रवा '।

वेसि चेव अपज्ज्ञचाण मण्णमाणे अतिप एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, ारे अपञ्जचीओ, तिरिंग पान, चचारि सच्याओ, तिरिक्सगर्द, एर्दियजादी, म्बरीखणपर्काओ, दो जाम, णउत्तयोद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असजमी, स्तुदनण, दब्वेण बाउ-पुद्मलेस्माओ, भावेण हिण्ह-णील-काउलेस्साओ, भवनिद्धिपा र्गामिदिया, मिन्डच, असिन्नियो, आहारिनी अमाहारिनी, सागारुवजुचा हाँति

उद्धा प्रावेकदारीर-यनस्पतिकाविक जावों के पर्याप्त कालसबयीभाटाप कहने पर-मिध्याराष्ट्र गुजस्थान, एक मत्वेकदारीर-यनस्पतिकाविक पर्याप्त जीवसमास, चार जिया, चार मान, चारों सदाय, तियंचगति, पहे द्वाद्याति, मारेकशारीर पनस्पति , भीदारिक शययोग, तपुसक्येद, खाराँ कपाय, कुमाति भीर दुधुत ये दी मझान म, अवशुदर्शन, द्रव्यक्षे छहाँ छेरयापे, भावते रूप्ण, नील भीर कापीत लेस्याय सिदिक समत्यसिदिकः मिध्यात्य, असदिक, भाहारक, साकारीपयोगी भीर मना पयोगी होते हैं।

उन्हों प्रत्येक्ट्रार्शर-यनस्पतिकाधिक जीवेंकि अपयासकालसमाधी भाराप कहने पर--मिथ्यादारे गुणस्थान, एक प्रत्येकदारार-यनस्पतिकायिक भपयास जीवसमास, चार गिरियां सान प्राण, चारों सक्रापं, तियंचगीत, पशेत्रियज्ञाति, अत्येकरारीर-यनस्पतिकाय, रिकामधकाययोग आर कार्यणकाययोग ये दा योग, नपुसक्येद, चारों कपाय, दुमति इभुत ये वो भक्षान, भसयम, अचसुदर्शन, ब्रन्यस कापीत भार प्रस्त देहपाए, मायसे , नील भार कापीत लेस्पापः भन्यसिद्धिक, अभन्यसिद्धिकः मिण्यात्य, असिकः,

प्रत्येक्वनस्पतिकायिक जीवोंके प्रयाप्त भासाप २२६

| 4 | 4 2 | 1<br>4 ( | ~ | Ŧ, | र<br>श्रीदा | <u>र</u><br>र | ķ | हा<br>इम<br>इम | 1 | - | इ.६<br>मा १<br>वह | स्य स<br>२   १<br>भ वि | साह<br>असं | र<br>व्या | र<br>डाह्म<br>अश |  |
|---|-----|----------|---|----|-------------|---------------|---|----------------|---|---|-------------------|------------------------|------------|-----------|------------------|--|
|   | ı   |          |   |    |             |               |   | }              | 1 |   |                   | 1 :                    | 1          |           |                  |  |

अणागारुवज्ञता वा" ।

एन णिच्नतिपरनतस्म ति तिष्णि आलाना त्रतन्या। सद्भिनप्रका एगो आलानो पत्तेपरणप्रम् त्रपरनताण जहा तहा तत्रान्यो। तहा पत्तेपर्यसम् पादरणिगोदपडिडियाण पि तत्तत्र ।

साधारणप्रणण्डहराष्ट्रपाण भण्णमाणे अतिव एय गुणहाण, नह जीवनम चत्तारि पञ्चचीओ चत्तारि अपन्नतीओ, चत्तारि पाण तिर्ण्य पाण, चत्तारि तम्मा तिरिक्समदी, एडदियजादी, मात्रारणप्रण्डहराओ, तिर्ण्यि जोग, णगुसवर?, वत्त कताय, देर अण्णाण, अमजमो, अचस्युदसण, ठव्येण ठ लेम्माओ, भागण किच्यां काउलेस्माओ, भनभिद्धिया अमजमिद्धिया, मिन्छन, अमण्णिणे, आहारिणे जणहारि

बाहारक, बनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वेते **ह**।

स्तिमहार निर्मृत्तिपर्यान्तक प्रत्येनद्वार्यार-वनस्पतिक व्यविके भी सामन्य, पर्वा भीर अपयीन्त्र ये तीन आद्याप स्ट्रना चाहिए। रुप्प्यपर्यान्तक प्रत्येकद्वारार-वनस्पत्कारी कोर्येषण पक ययपान्त्र आलाप प्रत्येनद्वारीर पनस्पतिकायिक अपयोन्त वीग्रॅक आटाप स्वत्ये इहता चाहिए। तथा, विस्तयकार अभी प्रत्येकदारीर वनस्पतिकायिक कोर्योक्ष अप्राप्त स्वत्येन्द्र अप्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष स्वत्य कोर्येक अप्रत्येक्ष स्वत्य कोर्येक स्वत्य केर्ये

माधारण धनस्पतिकायिक अधिकि सामान्य आलाप कहते पर—यह निष्णाणी गुणस्थान, नित्यनिगोद और चतुर्गातिनिगोद हन दोनोंक यादर और महन वे हो हो वी तथा हन खारें के पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदने अब अधिनमास, बार पर्याप्तकों के अपर्याप्तिया, बार माण, तीन माण, बारों सद्धाद, तिर्यंद्याति, वेरित्रप्रवाति, कार्याय्य पतस्यतिया, और तथार्य कार्याप्त विद्याप्त कार्याप्त कार्य कार्याप्त कार्य कार

न -<- प्रत्येक्यनस्पोतकायिक नायक अपयोज्य आछाप याचाय वासगह का या वका सय द व स त स्वकार र र द द र र र र र र र र र र र र र न प्रकार का स्वाप्त का स्वाप्त अप्रदाहरू व के द्वार के दुक्त प्रवास स्वाप्त अप्रदाहरू सार्थ **t** 1

व्यक्तचावा '।

तर्सि चेव पड्नवाण भण्णमाणे अत्य एय गुण्डाण, चवारि जीवसमासा, सारि पज्जवीओ, चवारि वाण, चवारि मण्याओ, तिरिस्समदी, एहरियजादी, प्रस्पवणफार्स्नो, ओरालियकायञ्जोगी, णद्भवयेदी, चवारि कसाय, दो अण्णाण, जियो, अचक्सुद्रवण, दच्येण छ लेस्मा, भारेण किष्ट णील साउलस्साओ; भव द्वेसा अभगतिद्विया, मिच्चन, असिण्याणे, आहारिणो, मागाठवज्ञा होति अणा

यात्य, ससंग्रिक आहारक, अताहारका सावारीपयोगी और जनाकारोपयोगी होते हैं।

त्यात्व, संसावक भादारक, असाहरका साकरारावामा आर वनकारावयमा हत है।

उन्हा साधारण वनस्पतिकाविक जीवोंके पर्योत्वकास्त्रकाभी आसाव कहूने पर—पक
त्यारिक गुणस्थान, बाइरोत्वर्तनियाद पर्योत्व, तर्दुस्त्रीतत्यानीत् वर्योद्य बाइरव्युताति विद वपान्त आर सहस्रवनुगतिनियाद प्रयान्त ये बार जीवसमास चार पर्यास्त्रिया, धार
ा, धारों सद्याद्य, तर्विबत्ति, वहीं नृत्यकाति, साधारणवनस्पतिचा, ओद्दारिककाययोग, सक्य, बारों क्याय, दुमति भीर दुधुत ये दो अवान, अस्या, न्यद्वार्य, स्वार्यक्रिक, असम्यासिदक।

वेरपाए, आयोदे कृष्ण, मोह और कांप्रेत सेस्यायः सम्यासिदक, असम्यासिदक।

५२८ साधारण यनम्पतिकायिक जीयोंके सामान्य भारतप

यात्व, असंद्रिक, भाद्दारक, साकारोपयोगा और अनाकारोपयागी होते है।

१५९ साधारण वनस्पतिकाथिक अधिक पर्योप्त भाडाप

ती प्रशासी गई का यो देक का तब द त ज से सहासा स प्रिक्रिक र र र र र र द द द र र र र र र ति पुढ़ दन भारा का पुत्र अर्थ भारत कि भेते । सारा का स्मा तेर्सि चेत्र अपञ्जत्ताण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, चनारि वीशमणण् चनारि अपञ्जतीओ, तिण्णि पाण, चनारि सण्णाओ, तिरिक्सगदी, एरदिपगरी माधारणगण्फङकाओ, वे जोग, णरुसयनेद, चनारि कसाय, दी जण्णाण, अवन्ने अचक्खुदसण, द्वेण काउ सुद्धलेसा, भानेण किण्द-णील-काउलेसाओ, भग्निद्विण अभविदिया, मिन्छन, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहन्यचा हिंगे अणागाहन्यना वा ।

यादरसाधारणाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, चतारि जीयसमासा, वर्णारे पज्जनीओ चत्तारि अयज्ञनीओ, चतारि पाण विण्णि पाण, चतारि सम्बाध, विरिक्सगदी, एइदियजादी, वादरसाधारणगणप्तइकाओ, विण्णि जोग, णव्यवस्य चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असजमो, अचक्खुदसण, दन्गेण छ लेस्सा, भावेण क्रिय

उन्हां साधारण यनस्पतिकायिक जीवाके अवयांप्तकालस्व भी आजाप करने वरएक मिप्पाहारे गुणस्थान, बाद्धितायिनगोद अपयोप्त, स्द्रमिनयिनगोद अपयोप्त, स्वर् बतुगानिनगोद अपर्याप्त भीर स्वरम्बतुर्गतिनिगोद अपर्याप्त ये बार जीवसमास, बार अपर्याप्तिया तीन प्राण, चारों सद्धाप, तिर्येचगति, पकेदियजाति, साधारयवरवासिक, भौद्दारिकमिश्रक्षययोग और कामिणकाययोग ये दे योग, नवुसकदे, बारों कराव, इन्ने और पुसुन ये दो भक्कान, अस्वयम, अवशुद्दान, द्रष्यसे कायोत और नुद्ध करवाप भागे कष्य, नाव और कामिण होद्दाप्त, भण्यासिद्धक, अभ्ययसिद्धिक, मिरपाय, भगावेक, भादारक, अनाहारक, सावारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होत है।

बार्ट साधारणयनस्वतिकायिक जीयोंके सामान्य आलाव करने पट-वह विध्वारि गुजस्थान, बार्रानत्यनिगार प्यास बार्ट्ट नित्यनिगोर अपर्याप्त व राजनुगीताना र वान्य और बार्ट्ट्यनुगीतिनगार अपर्याप्त थे चार जीयसामान, चार प्यासिनो, चार अपर्याप्त के बार प्राप्त की त्राप्त होते प्राप्त की वार्ट्ट्याप्त की वार्ट्याप्त की वार्ट्य की वार्ट्याप्त की वार्ट्य 
## व ५३० साधारव यतस्यातश्चायश्च श्रीयोश्च भववीत्रा भाजाव

र्धत-परुषणाणुयोगहारे काय-आळावबञ्जाज णील काउलेस्सा, भविभिद्धिया अभवसिद्धिया, भिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाह रिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा'"। तिनं चेव पञ्जचाण भण्णमाणे अतिथ एय गुणहाण, दो जीवसमाला, चचारि पञ्जचीत्रो, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्माओ, विश्वित्तगरी, एहदियजादी, गाहरसाधारण रणप्तकाओ, ओरातियकायजीगो, पर्यसयदेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असजम, जारस्तुरसण, दृष्येण छ तस्मा, भावेण किण्द्र-णीत काउलेस्सा, भवासिद्विया असद-तिद्विषा, मिन्छच, अमिष्णिणा, आहारिणा, मागास्वज्ञचा हाँति अणागास्वज्ञचा वा"। एडों छेरवार्ट, भावसे कृष्ण, नान और कापोत छेरवाया मध्यसिदिक, अभस्यसिदिक। मिध्याल, थसदिक, भाहारक, मनाहारका माकारापयोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं। उद्दीं बादर साधारण वनस्य तेकायिक जायोंके पर्याप्तकालसबन्धी व्याकाप कहने पर-यक्त मिप्याराधि गुणस्थान बादर नित्तनिमीद पर्याप्त और बादर चतुर्गतिनिमीद पदान्त व हो जीवसमास, चार पवान्तिया, बार मण वार्यो संबाद, तिर्ववगति, पद्मिन्न्य आति, बादरसाधारणवनस्पतिकाय, भीदारिककाययोग, नपुसक्रवद, धारी क्याय, इमाति भीर इधुन वे हो अञ्चान, असवम, अच-बुद्दान, ब्राय्यसे छहाँ छेरपार्ष, आयसे हृष्ण, नीठ और कार्यत तेर्याचा अव्यक्तिक, अभग्यसिदिका मिध्यात्व, अविष्ठक, आहारक, साकारी पयोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं। ने रहेर बादर साधारण वनस्पतिकाविक जीवोंके सामान्य भारति न २३२ बाहर साधारण यनस्पतिकायिक जीवींके प्याप्त भारतप

2, 2, 7

वेसि चेत्र अपञ्जनाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, दो जीवसमामा, चणी अपञ्जनीओ, विण्णि पाण, चलारि सण्णाओ, विरिस्तानदी, एडदियजारी, बारामेणर वणण्ठहरूकाओ, वे जीग, णयुसयत्रेट, चलारि कमाम, दो अण्णाण, अमनम, अनस्य दसण, दन्नेण काउ सुनक्छेस्मा, भारेण किण्ह-णील-काउसेस्मा, भारोमिद्रिया अमर सिद्रिया, मिन्डन, असण्गिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवसुना होंवि अगणास्त्र वा ।

एव साथारणमरीरतादराजण्कर्रेण पजचणामकम्मोद्धयाण विण्णि आलाव ववन्ता। लद्भि अपन्तचाण पि एगो अपन्जचालात्री तचन्त्री। सन्यमाधारणमरीरसहुमाण सहुम प्रदित्ति भगो। णत्रारे चचारि जीतसमासा, सुटुममाहारणमरीराजण्कहरात्री वि ववन्त्र। चउमदिणिगोदाण साधारणसरीराजण्कहरुकाहय-मगो। वेसि त्रादराण गरसमाधारणस्तर

उन्हा वादर साधारण चनस्पतिकाथिर जावाँके अपर्योप्तराळसव या आठाप कारे पर—पक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, वादर नित्यनिगोद अपर्योप्त ओर गदर चनुर्गातिनगेद अपर्योप्त ओर गदर चनुर्गातिनगेद अपर्याप्त यो वो जीवसमास, चार अपर्योप्तिया, तीन प्राण, चारों सद्याप्त, तिर्यचगाते, एकेंद्रिरज्ञाते, वादर निगोद चनस्पतिकाय, औद्दारिरमिध्रकाययोग ओर कामण्यस्ययोग ये दे योगा ने सम्बद्धित, चारों क्याप, सुमाति और कुछत ये दो अज्ञान, अस्यम, अवश्वद्धता, प्रश्न सम्योप्त और ग्राह्म, क्याप्ति और शुक्त ने देशपण, मायसि कृष्ण, नीळ और कापोत ठेशपण, मायसिक, आद्वारक, समायसिक्त, मिथ्याप्त, असिक, आद्वारक, समायसिक्त, मिथ्याप्त, असिक, आद्वारक, समाद्वारपयोगी आर अनाम रोपयोगी होते हु।

स्तामकार पर्याप्त नामकमके उदयवाले साधारणदारीर बादर वनस्पतिकां कि जीवांके सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये तीन आलाप कहना बाहिए। क्रवरणायक साधारणदारीर वनस्पतिमायिक जीवाका भी एक अपर्याप्त आलाप कहना बाहिर सभी पहल साधारणदारीर वनस्पतिकायिक जीवांके आलाप सहम परिवाक्षिक जीवांके अलाप सहम परिवाक्षिक जीवांके आलाप सहम परिवाक्ष्य के तीन अलाप में समान जानना चाहिए। विदोष बात यह हे कि जीवसमास आलाप करते तमर भी प्राप्त में कि सम्पर्त माधारणदारीर वनस्पतिकाय पे सा जीवसमास अलाप करते तमर भी सहम साधारणदारीर वनस्पतिकाय पे सा जीवसमास अलाप करते समय भी सहम साधारणदारीर वनस्पतिकाय पे सा कहना चाहिए। चतुर्गीत निर्माद वनस्पतिकायिक जायोंक अलाप साधारणदारीर वन

न २३३ थादर साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंके अपर्याप्त आसाप

| _       |         | • |            |                 |                | 41/11/41/4 44                 |                              |                  |                                         |  |
|---------|---------|---|------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|
| य<br>वि | जा<br>२ |   | स ग<br>४ र | ह । व्हा<br>१ १ | <u>या</u><br>३ | व क   हा<br>१ ४ २<br>इम<br>इम | सय <u>द</u><br>११<br>अर्स अव | छ स छ<br> दर र र | संस आ र<br>१ ३ ३<br>भारा अना<br>अना अना |  |
| ٠       |         |   | 1          | 3               | t              | 1 ,                           | ,                            | 1 1 <u>1</u>     |                                         |  |

वणप्य भगो । तास वेव सुदुमाण सभेदाण साधारवासीस्सुदुमवणप्यः एवसि वजपियादाण पि, णवरि एत्थ । पारी वजपिदिणियोदी चि वचच्च । एत्र विवालयादाण पि, णवरि एत्थ । गोदी चि वचच्च ।

'वसकाद्याण भण्याणे अधिय चोहत गुणद्वाणाणि, दश पीतसमासा, छ चीओ छ अपन्यचीओ पच पञ्चचीओ एच अपन्यचीओ, दस पाण सच पाण ण सच पाण अह पाण छ पाण सच पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि प पाण एम पाण, चचारि सन्णाओं ररींजमन्या नि अस्पि, चचारि गदीओं, वेहदियादी व बादीओं, वसकाओं, पन्यारह बोग अजीमी वि अस्पि, निष्णि वेह अनमदर्व

स्पतिकायिक आर्योक्षे भारायोक्षे समान होते है। उ.दों बाइर चतुमेति नियोद्द वनस्पति आर्योक्षे भाराय बाइर साधारणदारीर यनस्पतिकायके भारायोक्षे समान हाने हैं। स प्याप्त भवयान्त्र भेदलदित उ.दों सहम बतुमति नियोद आर्योक्षे भाराय साधारणदारीर पनस्पतिकायिक आर्योक्षे भारायोक्षे ममान होते हैं। विशेष बात यह है कि माधारण हो साध्ये 'बतुमति नियोद्द' हनता केर कहना बाहिया हसाउकार निय्योगाह साधारणा

यनस्पतिकाधिक आर्थोंके भी भाराप होते हैं। विशेष बात यह ह कि यहा पर 'नित्यनि

अतिथ, चनारि रमाय अरमाओ वि अतिथ, अह पाण, सच मनम, चनारि

इत परको कहना चाहिए।

पत्तकाविक वार्योके सामान्य भारताप कहने पर--चाइरी गुणस्थान, आ आ रूप, चतुरितित्रय भारती पद्मीरूप मेर सबी पदि रूप वार्योक पर्योच्य और अपप भेरत इस वारतसास, उसी प्रयोद्धिया भार उसी भारतिया। भार पायोच्या और

नपूर्वास्त्रता इसी प्राच सात प्राचा तो प्राच, सात प्राचा काड प्राच, छह प्राचा प्राच, पाब प्राचा छह प्राच चार प्राचा चार प्राच, हो प्राच्च एक प्राचा दारी संद्रार संचित्रकारक्ष्यान प्राह चारी पतिचा डाह्मियानीको नाहि केडर चार जातिया प्रता पहिंदी होग नचा व्योगस्वान प्राह तत्वी यह तथा व्यवनवस्थान प्रीह चारी व तथा वहपायस्थान प्राह आई प्राच सत्वी स्थव चारी दशन द्वाप क्षा स्थान

स रूप वसकायिक आयों के सामान्य आराप

दब्ब-मांबेहि छ लेस्सा वे। अलेस्सा वि अनि । नवसिद्विया अन्वर्गिद्विया, उ सम्ब सिष्पणो असरिक्षणो केन सरिक्षणो केन असरिक्षणो, आहारिक्षा अवाहारिक्षा, अक पत्रुक्ता होति अवागारुपञ्जना वा सामार अवासारिदि जुनगदुपञ्जना वा।

'विसि चेत्र पज्नचाण भण्णमाणे अस्य चोण्य गुणद्वाणाणि, पच अवननतः छ पज्नचीतो पच पज्नचीत्रो, दस पाण ध्वा पाण अद्व पाण मन पाण उ पत्र चचारि पाण एम पाण, चचारि सच्यात्रो गीणसण्णा ति अस्य, चचारि गी, वेदेरियादी चचारि जादीतो, तमकाआ, एमारह नाम अनेगो वि अस्य, विचा क्ष अवमदवेदो वि अस्य, चचारि कमाय अन्मात्रो ति अस्य, अह णाण, मन वन्न, चचारि दमण, दब्ब भात्रेहि छ लेस्सा अलेसमा ति अस्य, मचमिद्विया अभवनिद्वण, छ सम्मर्च, मण्णिणो अमण्णिणो णेत मण्णिणो पत्र अमण्णिणो वि अस्य, आहारिस

छेरपाय तथा अलेरपास्थान भी हे, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक उहीं सम्बन्ध, क्षेर्र असिडिक तथा सिडिक और असिडिक इन दोनों निरस्योम रहित भी स्थान हे, आहार, अनाहारक, सारारोपयोगी, अनाकारोपयोगी नथा सारार आर बनारार उपयोगीने पु<sup>पर</sup> उपयक्त भी होते हैं।

में २३५ प्रसंकाधिक नागोंके पर्योप्त आलाप

| य जी<br>१४ ५<br>दी व<br>चौ व<br>चौ व | त्रा<br>t•<br>१ |   |      | ¢. | ۲<br>१ १<br>३<br>الد | )<br>A + | 4 4 ~ | Ŧ | ना | 44<br>3 | , | 4    |      | श्री उ<br>श्रीसम्बद्धाः<br>स्वी |
|--------------------------------------|-----------------|---|------|----|----------------------|----------|-------|---|----|---------|---|------|------|---------------------------------|
| ह व                                  | ٩               |   | ¢    |    | भा                   | ŧ        |       |   |    |         |   |      |      |                                 |
| 148.4                                | <br>* 1         | \ | <br> |    | अप                   | 14       |       |   |    |         |   | <br> | <br> | -                               |

<sup>१</sup>, १ } सत-पस्काणुपोगग्रो काय-आङादकणाण

1 423

अषाहारिणो, मामाञ्चनुषा हाति अणामास्यतुष्ता वा मामार अणामारि जुमबदुबजुत्ता वा । वर्मि चय अपज्यत्ताण भण्णमाणे अस्थि पच गुणद्वाणाणि, एच जीवसमासा,

धान पर अरज्याचे भज्यताल आत्य पर पुणहत्वाल, पर जायसमाता, छ अपरनतीजो पर्य जयज्ञतीजो, मत्त पाण मन पाण छ पाण पर्य पाण चतारि पाण रें। पाण, चतारि सण्या सीणमण्या जा, चतारि गदीओ, वेहदियादी चतारि नाहीओ,

तपराओं, तिष्णि जोग चनारि मां, तिष्णि वट अरेगे मां, चचारि रुमाय अक्साओं

६ आहारक अनाहारक। माकारोपयोगी अनाकरोपयोगी तथा साकार अनाकार उप यागोंभे मुगवन् उपयुक्त भी होत है।

त्रिनुष्यं - चलकारिक जायकं पर्यान्त्रहान्सकं भा भाराधिका पणन करते समय उद्दें अमहारक भी कहतेका करण यह है कि संयोगवेजनी गुणक्यानमें क्यारिससुद्धातके अवर आर लोकपूरणक्य अज्ञानीमें नोक्ता यगणानीके नहीं आनेके कारण जीय अना हारक नो होता है पत्नु उस समय पर्याप्त नामकर्मका उदय आर यतीमान द्वारीरने पुणे

हानेके कारण यह पर्याप्त मा है इसलिये इस अवेशाने पर्याप्त अवस्थामें भी अनाहारकता बन जाती है। हिन्द मार्गाणामें पर्योद्धय मार्गाणाके आलगर्राणा कपत करते हुए प्राप्त अलगर्राणा कथन करते समय इसाप्रकार अनाहारक वहा है। यहा पर भी मनाहारक वहनेजा उत्तर कहा हुना कारण जान त्या । इसामकार दूसरे स्थलोंने भी जानना चाहिए। उन्हों अक्षणिक जायोंक अपयाप्तकालसक भी आलाय कहने पर--मिथ्याहणि, सासा

दरसम्प्रदृष्टि, अविरत्तम्ब्यार्गः प्रमुसस्यत् आर स्वयोगक्यारो वे पाच गुणस्यान श्रीद्रिण, काद्रिय, चनुरिद्धिय, असब्रो आर सब्रो पवेडिक्य कार्यामक्या पाच कार्याप्त क्रीयसमास, छस्ते अपूर्णान्या, पाच अपूर्णान्त्रया सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पाच प्राण, चार प्राण और दो प्राण चारों मकाण तथा सीणमहास्थान भी है, चारी गतिया, श्रीद्वियजातिरी दब्ब-मोबेहिं छ लेस्माओ अलेस्सा वि अति ।, भविषिद्वया अभविष्विया, छ अपन सिष्णणो असिष्णणो णेव सिष्णणो णेव अमिष्पणो, आहारिणो अणाहारिणा, अपन् बजुत्ता होति अणागारुवज्ञता वा सागार अणागोगेहि जुगबदुवज्ञता वा ।

ेतिस चेत्र पज्नताण मण्णमाणे अस्य चोण्म गुणद्वाणाणि, पच अवननम् छ पज्जत्तीओ पच पज्जतीओ, दस पाण णत्र पाण अहु पाण मन पाण छ धन चत्तारि पाण एग पाण, चत्तारि सण्णाओ त्यीणसण्णा ति अस्ति, वत्तारि वर्षे वेहदियादी चत्तारि जादीओ, तमकाओ, एगाग्ह जोग अत्तेगो वि अस्ति, विश्व र अगारवेदो ति अस्थि, चत्तारि क्रमाय अरुमाओ ति अस्ति, अहु णाण, सच मन्त्र चत्तारि दसण, दच्च भारेहि छ लेस्मा अलेस्मा ति अस्ति, भन्नमिद्विषा अम्बनिदिण, छ सम्मच, सिण्णणो अमण्णिणो णेत्र मण्णिणो णेत्र अमण्णिणो ति अस्ति, आहारिण

छेस्याप तथा अलेश्यास्थान भी है, भन्यसिद्धिक, अभायसिद्धिक, छहाँ सम्यन्त्व, सार्ष असिद्धिक तथा सद्धिक और असिद्धिक इन दोनों निक्त्योंस रहित भी स्थान है। आहर्ष्य अनाहारक, साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार उपयोगीसे पुगर उपयक्त भी होते हैं।

उन्हीं प्रसक्तायिक जीवोंके पर्यावनालस्य पी आलाप नहने पर—वालों गुमस्वने होन्टिय, ब्रान्ट्रिय, चतुर्सिन्द्रिय, असदी पवेन्ट्रिय और मधी पवेन्ट्रिय जीवसकता हर्ने पर्याच्य जीवसकास, छहाँ पर्याप्तिया, पाव पर्याप्तिया दशों प्राण, नो प्राण, अह प्राप, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण और पन प्राण, चारों सजाप त रा अलवस्वास्त्र के हैं, चारों गतिया, ह्रांट्रियजातिकों नी वेट रेस्ट चार जातिया, ह्रांट्रियजातिकों नी वार योगोंको छोड़कर वोच प्यारह योग तथा अयोगस्थान भी है, तातों वेद तथा अवगतर स्थान भी है, चारों कायो तथा अस्वायस्थान भी है, चारों ह्राया तथा अस्वायस्थान भी है, चारों ह्राया तथा अस्वायस्थान भी है, अध्यक्ति का अप्योधिका प्राप्त स्थान 
#### वसकायिक जीवींके पर्याप्त आलाप

में २३५

अणाहारिणो, मागारुउनुत्ता होति अणागारुउनुत्ता वा सागार अणागारेहि नुगबद्वनुत्ता वा ।

र्वाम चेव अवज्ज्ञनाथ भण्यामाणे अत्थि पच गुणहाणाणि, पच जीवसमासा, छ अवज्ज्ञनीओ पच अवज्ज्जीओ, सच पाण सच पाण छ पाण पच पाण चचारि पाण टेन पाण, चचारि सण्या रागिमण्या वा, चचारि महीओ, वेहदिवादी चचारि जाहीओ, तमसाओ, तिष्णि जोग चनारि वा, तिष्णि वद अवेदी वा, चचारि समाप अक्रमाओ

६ भाहरक भनाहरका मानारोपयोगा भनानारोपयागी तथा खानार अनानार उप योगींभे पुगवन् उपयुक्त भी होते हैं।

विश्वपार्थ - व्यवसायक आयोके पर्याप्तसायसम्प्रा आसायोका पणन करते समय उ है अनाहारक भी कहनेका कारण यह है कि सयोगकेयरी गुणस्थानमें केपारिसमुदातके करत भार लोकार्यक मुद्रा भाने के कारण जाय अना कारक के होता है परन अवस्थामाम नोकान पर्याणामंक नहीं भानेके कारण जाय अना हारक तो होता है परन इस समय पर्यान नामक्ष्म उद्य अपन समय पर्यान में कि हसलिये हम अवसासे पर्यान अवस्थाम भी भगाहारकता कर आहे कारण जाय कारणामं भी भगाहारकता का आहे हैं। हा हम सर्यान में में स्वाप्त स्वयंत्र अपने स्वयंत्र अवस्थाम भी भगाहारकता कर आहे हम सर्यान स्वयंत्र अपने स्वयंत्र अवस्थान स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्

भालापाँका कथन करते समय इसानकार अनाहारक यहा है। यहा पर भी अनाहारक

करनेका उत्तर कहा दूसा कारण जान तेना। इसावकार दूसरे स्पलॉर्म मी जानना चाहिए।

उ हो प्रसक्तायिक जावाँक अपयान्तकात्मक भी आतान कहने पर—मिध्यादारी, साक्षा दैनवहरूवारी, अविरतकायगरारि प्रमक्तवान आर स्वीमकेयती व वान गुणस्थान ब्रीट्रिय, प्रान्द्रिय, बनुविज्ञिय, अनदा आर सकी वचे जिय ब्रीयावस्था पाव स्वपत्ति जीवनस्थात्

श्रान्द्रय, बनुधिङय, अनब्द आर सबी वचे द्रिय औषांतव भा पाव भवपांत्र औवनवात, एसं अवर्षान्तिया, पाव अवपांत्र औ सात प्राण, सात प्राण, एड प्राण, पाव प्राण, चार प्राण, चार प्राण, चार प्राण, चार सहाप तथा श्रीणसद्धारधान भी है, चारों गतिया, श्रान्त्रियआतिको आदि लेकर चार जातिया द्रस्तकाय, भवयात्त्रहात्सको भार तथा प्राप्त चार प्राप्त, तीओं पद तथा अवगतव्दस्थान भा है, चारों कथाव तथा अक्षावस्थान भी है, विभागवाधि

मं ५३६ शसकाधिक जीवांके भएगीप्त नालाप

| य जी (प<br>५ ५ ६अ<br>मिदी ज ५<br>ना दी<br>अ च<br>३ अ | 19 V 1                                       | 7 5 | यो व ह हा<br>४ ३ ४ ६<br>आबि ह सिम<br>विम हिंदी सव<br>आसि हिंदी | तेय। द<br>४ ४<br>अड<br>सामा<br>क्दो<br>यक्षा ( | हम् स<br>इर्र्<br>काम वि<br>इथिता<br>भा६ अप | महि   आ   उ<br>१ १ १<br>से आहा, बाबा<br>असे असे   असा<br>अरु अरु मूँ उ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| त स                                                  | <u>:                                    </u> |     |                                                                |                                                | ं धियो                                      | <u>                                     </u>                           |

वा, उ णाण, चत्तारि सत्तम, चत्तारि उमम, दक्ष्येण काउन्युक्कनेस्मा, मांवण उट्ट भर्गसिद्धिया अभर्गसिद्धिया, पत्र मम्मस, मण्णिणो अमण्णिणो अणुभया गा, अहा<sup>न्य</sup> अणाहारिणो, सामास्यञ्जता हाति अणागास्यज्जता या तद्भण्णुयत्रता वा।

े तमकाडय मिन्टाइट्टीण भष्णमाणे अतिब एय गुणट्टाण, टम नीवसमान, है पन्नचीओ छ अपन्नचीओ, पच पन्नचीओ पच अपन्नचीओ, दम पाण मन पार स पाण सच पाण अट्ट पाण छ पाण मन पाण पच पाण छ पाण चचारि पाग, नवरी

भार मन पर्यय झानके विना द्याप छह बान, असवम, सामाविक, छेदेवर गएना भीर वहास्त्र ये बार स्वयम, चारों दुर्शन, इच्चस नापोत ओर गुन्छ डेर्स्यण, मावसे छाँ डेस्स् भच्यासिक्तिक, अभव्यासिक्रिक, सम्यामिण्यात्वके विना द्योप पाव सम्यस्य, सब्रिक, अनग्र तथा अनुभय स्थान भी हैं, बाहारक, अनाहारक, सागरोपयोगी, आनामपेपयोग <sup>हुई</sup> दोनों उपयोगोंसे गुगयन् उपयुक्त भी होन है।

निशुपार्थ — यहा पर विकल्पसे तीन अथ्या चार योग वतलाये द सक्त झराव द है कि जमके अथ्या समयसे लेकर अ तमुंहर्तपर्यंत ओदारिकमिय और वीमियमिय है। योग होते हे बार विश्वहर्गातिमें कामणकारपर्योग होता है स्विटिय ये तीनों योग अस्मय अपस्यामें बन जाते है। परंतु आहारकमिश्रकाययोग आहारकमिर्धार्था अपेका अध्या अध्या अध्या अध्या विश्वहर्गा होता तो अपस्य है। किर भी ओदारिकमारीरकी अपेका ग्रह्म पर्यान्जा में स्विटिय जय एटले गुणस्थानमें होनानों आहारकमारीरकी अपेका अध्या अध्या अध्या अध्या अध्या कर हो जाता है। यो जाते हैं अध्या अध्या अध्या अध्या अध्या है। अध्या अध्या कर हो जाता है। अप्यान्त अध्यक्ष निर्माण कर हो जाता है। अप्यान्त अध्यक्ष निर्माण कर हो जाता है। अप्यान्त अध्यक्ष निर्माण कर हो। अस्म हो कर हो जाता है।

चसकायिक मिष्णारिष्ठ जीविक सामान्य आलाप रहते पर--प्रक मिष्णारि उर्वे स्थान, क्री-द्रिय, चीदिय, चतुरिति द्रय असमो पचिद्रिय और सही पचिद्रिय आवारिता स् पर्योप्त कपर्याप्त्रके भेदले दरा जीवसमासा सबी पचिद्रिय जीविक छह पर्याप्ति। स् उद्द अपर्योप्तिया। असम्री पचेटिय आर विकल्पेद्रिय जीविक पाव पर्याप्तिमा और इर्व अपर्योप्तिया। असम्री पचेटिय आर विकलिद्रिय जीविक पाव पर्याप्तिमा और इर्व अपर्योप्तिया। सबी पचेटियो के दश प्राण आर सात प्राण, असमान्यी प्रयोदि सं

| ÷ | ŧ <   | 3.                                              |                        |         |   | ē | द्रम | का        | येक   | मिध्य                   | ग्रह | પ્રિ | जायॉ           | के स           | तमा   | य अ     | ास    | 4 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---|---|------|-----------|-------|-------------------------|------|------|----------------|----------------|-------|---------|-------|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ですがある | 1)<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | प<br>ध्य<br>स्य<br>स्य | , , , , | 3 | 4 | 7    | 1 1 1 1 1 | , Hr. | या<br>३<br>ता ।<br>विना | 4    |      | सा<br>३<br>४८) | <i>मय</i><br>• | 4 4 4 | ਼<br>ਜਾ | 4 4 4 | a | 4 4 | *** | The state of the s |

गण्याओं, चचारि गरीओं, वरदिपद्यादि आरी चचारि द्यारीओं, तसकाओं, तेरह द्योग, विष्णे वेद, चचारि कमाय, तिष्णि अण्याण, असदम, दें। दसण, द्वा भारहि छ हस्साओं, भवनिद्विचा अभगसिदिचा, मिन्छच, सण्यिचो अमण्यिणों, आहारिणो अणाहारिणा, सागारचद्वचा होंनि अणागाहरद्वचा या।

" तींन चेंब परनचाण भव्यासाचे अस्पि एय गुणहाण, वच जीवसमासा, हर पत्रवींत्रा पच पत्रचीओ, दत्त वाण पत्र वाण अह वाण सच वाण छ वाण, चचारि मण्यात्रों, चचारि गरीओ, वहदिपचादि आदी चचारि चादीओ, तसकात्रों, दस जोम, विण्य वद, चचारि मसाय, तिष्णि अण्याण, असनमो, दो दसण, दच्य मावदि छ लेख्या,

भार सात माण, चतुर्धिन्यम्बे भार प्राण भीर छद्द माण, मान्त्रियांके सात प्राण और पाय मान, मान्त्रियांके छद्द माण भीर चार माण, चारों सहाय, चारों गतिया, हान्त्रियज्ञातेका भारि हेक्स चार जातिया, प्रयक्षाय, भारतास्काययोग भीर भादास्क्रीभक्षवयोगके विचा तरह योग, तोनों येद, चारों क्याय, तोनों भारता, अस्वयम, चार्यक्ष ये वो दर्धन, माम्यक्ष छहीं हेस्याय, सहिक, माम्यक्ष छहीं हेस्याय, सहिक, माम्यक्ष छहीं हेस्याय, सहिक, भादास्क, भादास्क, भादास्क, स्वाह्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्माय

उदी असवाधिक मिप्पारिष्ट जोषेकि प्रपातवालसवाधी भालाव कहते पर---प्रक मिणारिष्टे गुणस्थान ज्ञान्त्रिय बादिय, चतुरि द्वंत, सभी भीर समझी प्रचिद्वय ज्ञायसवाधी पाव प्रपात ज्ञायसमान सङ्ग पर्वाद्वयोके छही प्रचित्वा, असझी पर्वाद्वय ओर विकले न्द्रियों के पाव प्रयात्वियाः सभी प्रोदेशक नेवा ज्ञादिय जायां तक वससे द्वारावा में प्रात्त अस्त द्वाल सात प्रवा और छह मावा सारी सहाय, चारों गोतथा झी दियजाविषो अपि लंकर च्या जातिया असवाय चारों मनोयोग, सारी यनव्योग, भीदारिकहाययोग भीर यीनविककाययान य दण याग नीनो येत, चारों क्याय, बोनो स्वाह्य, ससयन वर्ष

न + ८ श्रमकायिक मिध्याराष्ट्रे जायाँके प्याप्त माराप

स्ति । स्टूर्स प्रमुख्य स्त्री साहस्य स्त्री स्त्री साम्य स्त्री साहस्य स्त्री साहस्य स्त्री साहस्य स्त्री सा प्रमुद्देश स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री साहस्य स्त्री स्त्री साहस्य स्त्री साहस्य साहस् भविमाद्विया अभवमिद्विया, मिच्छत्त, मृष्णिणो अमृण्यिणो, ब्राहारिणो अगुरितः मामाञ्चलमा होति अणागाञ्चलता या।

वेर्मि चेत अपन्ताण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, पन बांत्मनना र अपरव्यचित्रो पन अपरव्यचित्रो, मन पाण सन पाण छ पाण पत्र पाण नवादि छ न चनादि मन्नात्रो, नवादि गरीओ, नेद्दियनादि-आदी ननादि बादीआ, तद्वार्ष तिन्नि बाम, तिष्णि चेद, नवादि कमाय, दो अण्णाण, अमबमो, दो द्वन, द्वार काउ-सुनक्तेस्मा, भाषेण छ लेस्माओ; भत्रमिद्विया अभत्रमिद्विया, मिन्डण, मिन्त्र

भार भयाह य दा दर्शन, त्रथ्य भीर भाषसे छहा लह्याय, भव्यतिदिङ, भग्न्य गाउँ विष्यात्र, गीवङ, भगविङ, भारत्यक, साहारोषयोगी भीर भनाहाराययागी होते हैं।

र ही बताबायिक मिण्यारिष्ट जीयाक भाषाप्तकालमा भी भाषाय कहते वट-वह विभागार गुजाराम जो द्वा मादिय, जातुरिहेद्य, भावती प्रवीद्वि भार संती प्रवेश महस्मा पत्त भाषमा का व्याप्त कार्यस्थान होते पर्वे दिन्द महस्मा पत्त भाषमा कार्यस्थान स्थाप प्रविद्य के भाषमा कार्यस्थान क

कार के अस्तारक विध्याराष्ट्र तो तो क्रथायान भारताय कार्य कार कार कार्या कार्या का या कार्य का व कार्य कार कार्या कार्य का या कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य  सामणमम्माहाँहुप्पहुदि जाव अनोगिकेवित वि मृत्रोप भगो।

अकाइयाण भष्यमाण अत्थि अदीदगुणडाणाणि, अदीदजीयसमासा, अदीद-ाजचीजो, अदीदपाणा, र्ताणमञ्जा, चतुमदिमरीरो, भाँगदिजो, अराजा, अनोगो, भवगदेवरो, अकमाजो, केरत्याण, जेर सजमो जेर असजमो जेर सजमाननमे, हेवल्द्रमण, दृष्य भावेद्धि अलस्सा, णव भगसिद्धिया णेव अभगसिद्धिया, खद्रयसम्भत्त, ाव साष्ट्रिणो वेव अमुण्यियो, अवाहारियो, मागार अवागारेहि जुगवदवजुत्ता त होति"।

एव वसकाइपणिन्यचिपञ्जनस्य मिन्छाइड्रिप्पहुडि नाव अजोगिकेवारी वि रसाप-भगो ।

वसकार्य लदि अपन्त्रचाण भण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, पच जीवममासा, उ अपजनीत्रो पच अपजनीत्रो, सच पाण सच पाण छण्याण पच पाण चनारि पाण.

त्रसकायिक सासादनसम्पन्दाप्टे जोवाँसे टेकर अयोगिकेयली निन तकके आलाप मुख भोघारापके समान जानना चाहिए।

संबाधिक आयोंके भाराप बहुने पर-अतात गुणस्थान, अतात जीवसमास, सतात पर्याप्ति, सतीत प्राण, शाणसङ्गा अतात चनुगति, अतीर्द्रिय, अकाय, अयोग, अपगतयेइ, भक्षाय केवल्यान, सवम, असयम और सयमासवम रन तीनो विकरपास विमतः. देवल्दर्शन, द्रम्य और मायसे भलदय , भन्यसिदिक भार अभग्मसिदिक इन दोनों विदर्शीस एड्रेन, शायिकसम्ययस्य, सांश्रक भार असांश्रक इन दोनों विकर्पोंसे अतात अनाहारक, साकार और भनाकार उपयोगीसे युगपत् उपपुत्त होते हैं।

रसाप्रकार असकाविक निर्वृत्तिपवान्त्रक जावींके निष्यादारे गुणस्थानसे सकर भयोगिकेयस गुणस्थान तकक नालाप मूर नोधाखापाँके समान जानना साहिए।

वसकायिक लक्ष्यपयाध्यक जीवाँके भाराप कहने पर---पक मिध्यादाष्टे गुणस्थान द्वादिय शीदिय चन्तिदिय सन्नाभीर असन्नी परेदिय सब धा पाच अपयान जीव

समास, सबी पच दर्गेक छहाँ अपयोत्तिया असबी पर्वे दिय शर विकलेन्द्रियोंक पाच भषयाप्तिया सर्वा पचित्रयम लेकर द्वी इयतक क्षमस सात प्राण सात प्राण सह प्राण

अश्वविष्ठ जावांके आराप

न ५४० अन्तिका नात्रका नात्रका अन्तिका स्त्रका स्त्रका स्त्रका स्त्रका अन्तिका चचारि सण्णाजो, दो गदीजो, तीइदियजादि-आदी चचारि जादीजो, तमग्रज, र जोग, णयुसयनेदो, चचारि कमाय, दो जण्णाण, असजमो, दो दमण, दबन ग्रा सुक्कलेस्साओ, भानेण किण्द-णील काउलेस्माओ, भानिदिया जनानिदिया, निज्य, सण्णिणो असण्णिणो, जाहारिणो जणाहारिणो, सागास्त्रजुचा होति अणागार गजुचा ग्रा

#### रत्र कायमगणा समता ।

जोगाणुनादेण अणुनादो मूळोष-भगो । णनरि निमेमो तेरह गुणद्वाणाणि, <sup>नर्जार</sup> गुणद्वाण अदीदगुणद्वाण च णस्थि, तदो जाणिऊण मुखोनालामा नचन्ना ।

मणजोगीण भण्णमाणे अस्थि तेरह गुणहाणाणि, एगो वीवसमामा, उ पत्र चीओ, दस पाण । केई बचि-कायपाणे अवर्णित, तणा वडदे, तेर्सि मर्चितमाना

पांच माण ओर चार माण, चारों सदाप, तिर्वच और मनुष्य य हो गतिया, हान्द्रियमान्ध्र आदि टेकर चार जातिया, त्रसमाय, आदारिकमिधकाययोग ओर रामणद्मायपागे वे रो पां नपुराकपेद, चारों कपाय, आदिके दो जज्ञान, असयम, आदिके दो दर्धन, द्रव्यंसे वर्षोत का गुद्ध छेदयाप भावसे एष्णा, नीछ और कापोत छेदयाप, मध्यसिदिक, कमन्यसिदिक, निष्णत, सिक्कि, असिक्कि, आदारक, अनादारक, साकारोपयोगा और अनाकारोपयोगी होते हैं।

## इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे आलापाँका कथन मूर बोच आलापाँके समान वानवा चाहिए। विरोध बात यह है कि यहा पर तेरह ही गुणस्थान होते है, न्योगिगुनहान और अतीतगुणस्थान नहीं होता है सो आगमापिरोधसे जानकर मूछ ओचाटाए हाल चाहिए।

मनोयोगी जीयोंके आछाप कहने पर—आदिक तेरह गुणस्थान, एक मना पाठ जीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण होते हैं। कितने ही आवार्य मनोयोपियों हुई प्राणोंमेंसे पचन और काय प्राण कम करते हैं किन्तु उनशायेका करता घटित नहीं हाता है क्योंकि, मनोयोगी जीयोंके यचनरछ और कायपछ हन दो प्राणोंकी शक्ति पाई जजा है

पचिदियनादी, तसराओ, चनारि मणनाय, तिष्णि वेद अरगद्वेदो वि अत्थि, चनारि क्साय अरमाओ वि जिल्प, अह गांग, सत्त सजम, चत्तारि दमग, दन्व भावेहि छ लेस्साओ,

1, 1 ) वचि-कायवरुणिमित्त पुरगरु-वधस्य अतिथत्त पेनिसअ पजतीओ होति वि सरीर वचि पञ्चत्तीओ अतिथ । चत्तारि सण्याओ सीमसण्या वि अतिथ, चत्तारि गदीओ,

भगिसिदिया अभवसिद्धिया, छ मम्मन, साण्यिणो णेर साण्यिणो णेर असिण्यो, आहारिणो. मागारुउन्तरा होति जगागारुउन्तरा वा सागार् अणागारेहि नुगउद्वन्तना वा"। भणजोगि मिच्छाइद्दीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एओ जीवसमासी, छ

पञ्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पचिंदियजादी, तसकाओ, चतारि मणजान, विव्यि वेद, चतारि कसाय, विव्यि अप्याण, असजमी, दो दसण, इसिन्य में हो प्राण उनके बन ताते हैं। उसीप्रकार ययनवल और कायपल प्राणके निमित्तभूत पुरुष्ठस्य धवा अस्तित्व देखा जानेसे उनके उच दोनों पर्याप्तिया भी पार्ट जाती हैं इसालिये उत्त दोनों पर्यान्तिया भी उनके बन जाता है। प्राण भारापके भागे चारों समाप तथा भाणसदास्थान भी है। चारों गतिया, पवेदियजाति, प्रसदाय, सत्यमनी योग, असरवमनीयोग, उभवमनीयोग भीट अनुभवमनीयोग ये चार मनीयोग, तीनों वेद

तथा अपगतचेष्स्थान भी दे। चारों क्याच तथा अक्यायस्थान भी है। आहाँ झान, सातों

सवम, चारों दर्शन, द्रव्य ओर भावते छहाँ टेरवाप, भन्यसिदिक, अभन्यसिदिक। छहाँ सम्पक्त, सांबक तथा सांबक और असांबक इन दोना विकल्पोंसे रहित भी स्थान होता है। आहारक, साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगा तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगींसे युगपन् उपयुक्त भी हीते है। मनोयोगी मिश्वादाप्टे जायोंके आराप कहने पर—पक्त भिश्वादाप्टे गुजस्थान, एक मञ्जानवर्षान्त जावसमास छही पर्वाप्तिवा दशा माण, चारों सजाद, चारों गतिया, पचे द्रय जाति, असकाय, चारों मनायोग, तानों येद बार्से क्याय, तीनों अम्रान, असयम, आदिके दो

मनोयोगी जीवोंके आराप न ५४२

विज्ञा

दव्य भारेहि छ लेस्माजो, भगसिद्विया जभगसिद्विया, मिच्छत्त, सिष्णणो, जाहरिष, सामाहराजुत्ता होति अणागाहराजुता ना भ

मणजोगि-सासणसम्माइद्वीण भण्णमाणे अस्य एन गुणहाण, एतो बीवनगण, छ पञ्जचीओ, दम पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि नदीओ, पचिदियनादी, वनझण, चचारि मणजोग, विण्णि नेद, चचारि ऋसाय, (विण्णि अण्णाण, अवजमे, दा दम्ब, दच्द-भारेहि छ लेस्साओ, भग्नमिद्धिया, मामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिंगो, सागाहराउँग हाँवि अणागाहरञ्ज्या गाँ।

मणजोगि-सम्मामिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एओ वीवसमाना,

दर्रीन, द्रष्य ओर नापक्षे छहाँ छेरपाए, नव्यानिदिन, अमन्यासिदिक, मिष्यार, संग्रह, आहारक, सानारोपयोगी ओर अनानारोपयोगा होते ह ।

मनोयोगी सासाइनसम्बन्धिः जीवोंके आलाप कहने पर—पक सासाइन गुनस्पर्ग एक सम्राप्तांत्र जीवसमास, छहाँ पर्यास्तिया, दशों प्राप्त, वारों सम्राप, वारों प्राप्त, पर्वादेश्यज्ञाति, असकाय, चारों मनोयोग, तीनों यद, चारों कराय, तीनों अग्रान, भगरन भाहिके दें। दर्शन, उच्य और भावसे छहाँ लेदयाप भूगमिदिक, मामाइनसम्बन, सिंग्रक, भाहारक, साकारोपयोगी और अनामारापयोगी होते हैं।

मनोयोगी सम्यग्मिथ्याद्यष्टि आर्शेके आलाप कड्ने पर—एक मिथ्याद्यरि गुवस्था<sup>त</sup>,

|       | રેડરે                      |         |                          | स्यागप्रे आय                       |                                                       |                                |           |
|-------|----------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 4 4 4 | जी <u>य</u><br>र र<br>त्रप | र द द द | का या ।<br>१८।<br>१९ मनी | र्वक्का स<br>३ है   ३   १<br>अहा स | याद्या <u>र्थः</u><br>१३२ द्रक्षे<br>१५३ मार्थः<br>४४ | स सम्बे<br>२ १ १<br>न दिस<br>1 | याही वर्ग |

```
1,17
                      धंत-पह्नवणाणुचीगदारे चीग-आराववणणण
छ पजवीत्रा, दस पाण, चचारि सण्यात्रा, चचारि गदीत्रा, पविदियनादी, त
चनारि मणबोग, विश्वि वेद, चनारि स्वाय,') विश्वि णाणाणि वीदि अर
```

पिस्ताणि, अमजमो, हो दत्तण, दृष्य भावेदि छ लस्ताओ, भवतिदिया, सम्मामि संविज्ञा, आहारिको, मानावत्रज्ञचा हॉर्वि अनामावत्रज्ञचा वा । मणजोगि अस नदसम्मारहीण मण्णमाणे अतिच एय गुणहाण, ए.गे जीवसम् छ पञ्चचीओ, दम पाण, चनारि सन्माओ, चनारि गदीओ, पचिदियनादी, तसकार चेचारि मणजाम, तिरिंग बर, चचारि हमाय, विश्णि णाण, असनमी, विश्णि दस

देख भावेहि छ तेस्माओं, भगिनिद्धिग, विष्णि सम्मच, सिष्ण्णो, आहारिणो, सागारुग्नुच पक्ष सका प्रयास वास्तास, छहाँ प्रयास्तिया, दशाँ माण, चार्स सङ्गाय, चार्से गतिया

पर्वा न्याना अवस्थाता अवस्थाता प्रवास्थाता स्था अवस्था वास्त प्रवास्थाता वास्त अवस्था वास्त अवस्था वास्त अवस्थ भादिक तान बान, अस्यम, भाद अन्यथान, ताना पर, पाच कथाय ताना मधानाथ माध्य भादिक तान बान, अस्यम, भादिक रो दुसन, दुस्य नीर भायते छहाँ हेर्याय, मध्यसिद्धिक त्रम्यामध्यास्य, स इक, महारक, साहारोपयोगो ओर अनाहारोपयोगो होते हैं। मनोयोशा असवत्तवस्यराष्टि जोवोंके बालाप कहते पर-पक अविस्तसस्याहि गुण

भागवान अवयवत्वव्यव्याः व्यापाक वाराव वद्या वर्षण्यक व्यवधावनव्याः अव रेषात्, दक्त सद्या प्रयाप्त क्षांस्वमात् स्ट्रॉ प्रशास्त्रित्या, रूस्में माण, चार्यं सद्यार वार्यं गतिया प्यान्त प्रवास प्याप वाप्यमाय छहा प्याप्यथा, वृश्य माण, वाप्य प्रकार, वास्य गावय प्रयुक्तियाति, व्रावस्य, सार्रे मनोयंस, तीनो येद चार्स क्याय, मादिक तीन द्वान, संस्थास भारत्वे तात्र वृद्धात्, इत्य और भारतं भगायाः, वात्रा धव वार्य कराव, भारत्व धान वान, भण्यक भारते तात्र वृद्धात्, इत्य और भारते छुद्दों लेखाय्, भगायां कान, भण्यक ्याद काम दर्भन, दृश्य बाह आयक्ष छहा एरपाण, न पाटालका व्यवसानक, हारायक आह सायोपराभिक रे तान सम्पद्धांत, सक्कि, आहारक, साक्षारोपनी और अनाकारो मनोयोगी सम्वामध्याद्याचे जावोंके बाराए वे/क का सव/द

मनोयामा अस्रयनसम्बन्धः । जायोंक आलाप विना

# होंति अणागारुपज्ञता वा ।

मणजोगि मजदासजदाण भष्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एजो जीवनमाज, उ पजवीजो, दम पाण, चत्तारि सण्णाजो, दो गदीको, पचिदियत्तादी, वनराजो, वदत मणजोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि पाण, सजमामत्रमो, तिष्णि दम्प, स्पर ठ रुस्पाजो, भाषण वेद-पम्म सुक्रक्रेसमाजो, भवसिद्धिया, तिष्णि मम्मच, सन्तिय जाहारिणो, सांगाहराज्ञता हाति अणागाहरज्ञता वांभा

मणनोगि-पमत्तसञ्जदाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एजो जीतमाण, उ पञ्जत्तीजो, दक्ष पाण, चत्तारि सण्माओ, मणुसमदी, प्विदियजादी, तमहाआ, दव र मणजोग, तिष्णि नेद, चत्तारि कमाय, चत्तारि णाण, तिष्णि सज्ज, तिणि दग्रे, दण्येण छ लेस्सा, भावेण तेउ पम्म सुक्कलेस्माओ. भगमिद्विया, तिष्णि ममन

## पयोगी होते हैं।

मनोपोगी सपतामयत जीयों के आलाप यहने पर—पर देशविस्त गुनस्ता, ६६ सहा-पर्यान जायसमास, छहा पर्योक्तिया, दशों प्राण, जारों सजाप, तिर्वणात अर मनुष्याने थे दो गतिया, पर्यो प्रयाति, प्रस्ताय, वारों मनोपोग, तार्ते वर्ष का सुष्याने थे दो गतिया, पर्यो प्रयाति, प्रस्ताय, वारों मनोपोग, तार्ते वर्ष का स्वाय, अदिके तीन दर्शन, दृष्यते छहा ल्याप, आदिके तीन दर्शन, दृष्यते छहा ल्याप, आति तोन दर्शन, दृष्यते छहा ल्याप, आति तोन दर्शन, प्राप्ति और सायादायक ने तेज प्राप्त और सायादायक ने तोन सम्यस्त्र, सार्वक, आहारक, सारातियोगी क्षांत्र का स्वायत्र सार्वक दे।

मनीयोगा प्रमत्तनयन आयोंके अरुप कहो वर—वह प्रमत्तियत गुजरत, स सद्यान्ययोज अध्यममास, उद्धे पर्याक्तियो, दशा प्राप, सार्वे संवार, मपुष्याल, वर्वन्ते अपने, वस्त्राय, आरो मनोयोग, तीजों येद, आरा क्याय, आरोक वार बान, सार्वाक ऐक्षेपस्थापना और परिदासिगुद्धि य तान स्वयम, आदिके तीच दरीन, हष्मन एसं स्वार्यक्रत सार्विते ज, पद्य और शुद्ध रुद्धाया, सप्यसिद्धिक, आपरामिक, शाक्ति आर साराग्यान

# 

निष्णणे, आहारिया, नागाहरजुत्ता होति अणागाहरजुत्ता वा '।

मणवाधि अप्पापमध्यद्रपदृष्टि वाव मनोगिनेत्रकि ति तात्र मूलाघ शगा । पत्रशि चनाति मणनोगा वर्षच्या । सद्योगिनेत्रकिम्म मचमणनोगीः यमवर्गाममणनोगीः देदि दा मणदोगाः वच्या । सचमणदोगीण मिच्छादृष्टिप्यतुष्टि चात्र सनागित्रति ति ताव मूलोप भगो। पद्या सचमणदोगीः एशे पत्र चचच्या। प्रचमसचमाममणदोगीण वि, पदि अमचमाममणदागीः एका चेत्र वच्छो ।

मोगमणजोगीत भण्यामाण अस्यि चारह गुणद्वाणाणि, एगो जीवनमासो, छ पञ्जचीजो, दम पाण, चचारि सरणाश्रो खीणमण्या वि अस्यि, चचारि गदीञो, पचिदियजादी, तसकाओ, मासमणनोग, तिष्णि वेद अवगदवदो वि अस्यि, चचारि

ये तान सम्ययस्य साविक आहारक, साक्षारोपयोगी आर अनाकारोपयोगा होते हा।

अवस्वस्वत्व गुजस्थानसे तेकर संवीविकेयली गुजस्थानतक मनीवीणी आर्वोके आराप मूल औपालपाँके समान हा है, विशेष बात यह है कि यीन आराप कहते समय बारहर्षे गुजस्थानतक चार्रों हा मनीयोग बहता चारहिया। किन्नु सर्वागिकेयणके स्वयमने यीग और अस्वस्वसूचा आपान अनुमुख मनीयोग ये ही हा मनीयोग कहना जाविस ।

सत्यमनाविभियों के आराष मिष्णाद्दारि गुणस्थानते हे कर संयोगिकेयरी गुणस्थानतक मूछ भोधारापीं है ममान है। विगय बात यह है कि योग अलग्य कहते समय एक सत्यक्षणे वाल कारण हो कहना व्यक्ति है। विगय बात करिया स्वाप्त क्ष्मित अनुभय भनोयोगियों के मा आराष्ट्र होते है। विशेष बात यह है कि योग आराष कहने समय एक असारण्या भनोयाग आराष्ट्र होते है। विशेष बात यह है कि योग आराष कहने समय एक असारण्या भनोयाग आराष्ट्र होते हैं।

मृत्यायनोयागा जायांके आराच कहने पर—आदिके बारह गुजस्थान एक सबी प्रयाज जायनमास छहाँ प्रयाजिया दशौँ याव, बारा सदाय तथा श्रीव्यवहास्यात भा है। बारों गतिया प्रचान्त्रप्रजाति त्रसकाय मृत्यायनीयोग सानौँ यह तथा अपगतप्रस्थान भा है।

न रर्र मनायागी प्रमत्तस्यतं जायोषे भाराप गुर्जे पुरुष इच प व का का तथ द ल म न का प्रभा न । । , । । १ ४ ४ ६ ३ १ १ - वे सुध मुख्य सीत मण्डल में संघ्य न प्राप्त का सा

4. 450

क्साय अक्साओं वि अस्यि, केवलगांगण विणा सच गाण, सच सवम, तिनिहरू देन्त्र मोर्बेह छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अमरमिद्धिया, ठ सम्मच, मण्यां, वालीस सामानवाचा ब्रांति अणामानवाचा वा े।

मोममणजेगीण मिच्छाइड्रिप्पहुडि बार खोणसण्यामो वि तार मनजेलिस्य। परिर एको चेर मोसमणजेगो रचन्या । एर सचमोममणजेगीण वि रचनः।

विज्ञोगीण भण्णमाणे अस्यि तेरह गुणद्वाणाणि, पच वीस्तराजः, है पज्रभीओ पच पज्रचीत्रो, दक्ष पाण गत्र पाण अद्व पाण सच पाण छ पान, मन-न-पज्रचीहितो उपप्रज्ञानचीत्रो मसेर मणबल्पाणा उचिति । तात्रो ति उपप्रज्ञानवरा हा जीविद्चरिमनमञ्जो ति तात्र ण निणस्तिति । ज्ञेण मण-विच-कापजोगा पानेन व दिर

षार्गे कराय तथा भवत्रायस्थान मा दे । वेयल्यानके विना सात बान, साता मन्त्र भारिक नान व्यान, त्रूच्य भीर भायते छडी तेत्र्याय, भूत्यसिदिक, अभूगसिदिक, छरे सम्बक्त्य सर्विक, भाहारक, साकारोपयोगा और मनाकारोपयोगी होते हैं।

स्थाननाथामी जीवोंके मिच्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर शाणकाय गुजस्थान करें भारत्य मनेयामा जीवोंके भारत्योंके समान है। दिशेष बात यह है कि यात भारत धर्म भारत धर्म स्थाप कर मुखाननीयाम भारत्य हा कहना जाहिए। इसीजकार सावपूर्वाननीयामधी है भारत्य कहना चाहिए।

वयनवीमी अव्योक आराप कहन पर—आहि तेरह गुण्यान, ज्ञा दण व. हि कर्तान्द्रय, भगवा आर सजा प्रचेन्द्रिय आयतवर्षी पात्र वर्षान अवमन्य, व्रं पर्यान्त्रय, भगवा आर सजा प्रचेन्द्रिय आयतवर्षी पात्र वर्षान क्रमा तो पर्यान्त्रय, पात्र पर्यान्त्रय, सजा पत्र स्वाप्त स्व

मृत्रामनायामा श्रीयाह नाटाप

तव विच्वाग जिरुदे वि दस पाणा हवति। चतारि सच्णाओ सीजसल्णा नि अस्पि, चत्तारि गरीओ, वेरदियजादि आरी चतारि जारीओ, तसमाओ, चतारि विच्वोग, विल्लि वद अवगदवेरो वि अस्पि, चतारि कसार अकसाओ नि अस्पि, अङ्ग जाणा, सच सवम, चतारि दमण, दच्य भावेरि छ सस्ताओ, भवसिद्विया अभासिद्विया, छ सम्मच, सिच्चियो अस्पि, सागास्वजुत्ता होति अभागास्वजुत्ता वा मागार अणागारिक नागवरवण्या वा नागार अणागारिक नागवरवण्या वा

यचित्रोगि भिन्दार्र्हीण भष्णमाण अस्य एय गुणहाण, वच जीवसमासा, छ पञ्जचीत्रो पच पञ्चचीत्रो, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण छ पाण, चचारि सष्णाञ्जो, चचारि गदीञ्जो, चेर्रादेयज्ञादि आदी चचारि जादीञ्जा, तसकाञ्जो, चचारि बचित्रोगा, तिष्णि वद, चचारि कमाय, तिष्ण अष्णाण, असजमा, दो दसण, दब्ब

मान होते है। मान भारापक भागे चारों सवाद तथा साणसवास्थान भी है। बारों गांदेवा, हार्रियजांतिको भादि रेक्ट बार जातिया, असकाय, बारों परावयाग, तानों देद दथा अपनतंत्रदस्थान भी हो चागें क्याय तथा अकायस्थान भी हो आजें बात सादों स्वयत, बारों दुशन, इस और भाषसे छहीं रेरपाय, भय्यसिद्धिक, सभय्यसिद्धिक छहीं सम्यत्त्व, सिंद्धक, भस्तिक तथा सिंद्धक भार साद्धिक हा दोनों पिकलोंसे रहित भी स्थान होता हा आहारक, साकारोपयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।

यचनवेगी मिध्याराष्ट आयोंके नालाय बहुने पर--एक मिध्याराष्ट्र गुणस्थान, होर्न द्रय जीयोरी लगावर सबी पचित्रिय तकके आयाकी भयशा वाच पयोन्त जीवसमारा एडी पयाशिश पाच पयान्तियाः इशी प्राण ना प्राण नात्र प्राण, सात माण भीर एड् प्राणः चारों सकाए चारी गतिया ३।ज्ञियजातिशे भारि लकर चार जातिया इसकाय चारों यचनवाग, तानीं पद चारों क्याय तानीं महान ससयम भारिके हो इशन प्रस्थ

#### में १९० यसनयोगा आयोंके गलाप

| ] स ( वर्श                                             | q | ~ | Ħ | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ĸ | 64 | 4 | 4 | * | 4 | K #  | 37 | 3     |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|------|----|-------|
| 18814                                                  |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 4    | ,  |       |
| अया की व                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | #    | 70 | 4751  |
| दिना यो प                                              |   |   | Ē |   |   |   |   | ž | + |   |    |   |   |   |   | a Pi |    | সৰা . |
| १३ ५<br>अया जी व<br>देना यी व<br>च उदय<br>असे व<br>स व |   |   | + |   |   |   |   |   | * |   |    |   |   |   |   | al.  |    | ₹ 3   |
| असे प                                                  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |      |    |       |
| 149                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |      |    | - 1   |

मानेहि छ तम्याचा, भारतिद्विता अन्यातिद्विता, विषया, पणिता अर्थान्छ, आहारियो, सामारुकता सहि जनामारुकता स

सामजनस्माहिष्यहाँ वाह गुनाविकालि विकास मानागीन स्वा । वह चत्तारि विचित्ताम वत्तव्या । सन्नीमकालिका नामहितान । उपमोत्पाविज्ञान व स्वादि । स्वाचिन्तामका स्वस्तानीम स्वा । त्वारि त्वत्र स्वासन्वत्या त्वत्र अर्थेज्ञ स्वाचिन्तामे वत्त्वते । सीत्वाचिन्तास्य विकासमण्डाम स्वा । वहः सीस्वाचिन्तामे वत्त्वते । एक स्वसीस्वाचिनाम्य विकास । व्यक्तिस्वाच्याविकास्य विचित्ताम्याना । वहरि अर्थासीस्वाचित्तामे व्यक्ति चेत्र स्वच्यो।

नीर भाषते एहा छर्वाय, भष्यमिद्धिक, भन्यमिद्धिकः विष्यान्य, मित्रह, बनाहरू भाहारक, साकारीएयोगी भीर अनुकारीययागी हात दी

सासादनसम्यार्गाष्ट्र गुणस्थानस तेकः नयोगिश्यत्ये गुणस्थान तके वक्याण्यः वियोषे आलाप मनोपोगी जीयोष आत्यापों समान होते है। वियोष यात पढ ह कि व्यवस्त्र आलाप कहते समय चार प्यवस्थोग यहा नाहिए। सपोगिश्यत्ये वित्र ह स्ववस्त्र अंदा सस्यस्याय्यवस्थाग यहा हा प्रवस्त्र वित्र है। सस्यप्रकारोग आलाप स्वत्र विवर्ष स्वयस्त्र योगोष आल्याप स्वत्र ही विवर्ष योगोष आल्याप स्वत्र विवर्ष विवर्ष योगोष आल्याप स्वत्र विवर्ष विवर्ष स्वयस्त्र योगोष आल्याप स्वत्र विवर्ष विवर्ष स्वयस्त्र प्रवाद स्वयस्त्र स्वयस्त्र प्रवाद स्वयस्त्र स्वयस्त्र प्रवाद स्वयस्त्र स्वयस्त्र स्वयस्त्र स्वयस्त्र स्वयस्त्र प्रवाद स्वयस्त्र स्वयस्त स्वयस्य स्वयस्त स्वयस्त स्वयस्त स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्त स्वयस्त स्

#### त २५१

### वचनयागी विध्यादृष्टि जीवाँके आलाप

| ग् <u>र</u><br>मि | রী<br>৭ঠী<br>শ্বী | q<br>,, | ۹<br>٤<br>4 | प्रा<br>१० | ४ | ग र<br>४ ४<br>दी | 12 | या<br>४<br>वस | वे<br>३ | • | ह्या<br>अज्ञा | सय<br>•<br>अस | र<br>२ | ड<br>इ.६<br>मा | म<br>२<br>स | स<br>१<br>मि | माम<br>स<br>स | आ<br>आहा | र<br>इस<br>इस |  |
|-------------------|-------------------|---------|-------------|------------|---|------------------|----|---------------|---------|---|---------------|---------------|--------|----------------|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|
|                   | च<br>अस           | ,,      |             | 9          | 1 | त्री<br>च        |    |               |         |   |               | ĺ             | अच     |                | آ:<br>ا     |              | Na.           |          | ر             |  |
|                   |                   |         |             |            |   |                  |    |               |         |   |               |               |        |                |             |              |               |          |               |  |

कापजोगीण मण्यमाण अस्थि तेरह गुणहालाणि, चेर्स जीवसमासा, छ १०व्य-चीओ छ अपरव्यधिओ एव एव्यचीओ एव अपरव्यधीओ चनारि एव्यचीओ चनारि अपरव्यधीओ, दम पाण सन पाण गर पाण गर पाण अह पाण छ पाण सन पाण पव पाण छ पाण चनारि पाण चनारि पाण तिक्ष्णि पाण चनारि पाण दो पाण, चनारि मण्याओ सीणमण्या नि ।रिस, चनारि गरीओ, एर्ट्रियजादि-आदी पच जारीओ, इदर्रेस्सायारी छक्तास, तत्र कापओम, तिन्यि वेद अवगरवेरी वि अस्थि, चनारि स्माय अस्माओ नि अस्मि, यह णाण, तत्र सवम, चनारि दसण, दच्य भोवेहि छ लेस्माओ, भविसदिया अम्बगिदिया, छ सम्म, माण्यिको अमिण्याने यो साम्याक्षी पेव अमिण्याने, आहारियो बनाहारियो, सामाहबनुना होति अणागाहबनुना वा सामार अणागरिह जुगरदनुना वा ।

नै ५१३

### काययोगी जीवॉके नागप

|   | 1    | jan. | 14      |     | ~ | a   |     | Į \$. | <b>\$77</b> | दो  | ļ٠  | Į×. | ξ₽" | 184 | įξ  | į of | ļ # | 17 | H X       | 1 30 | 3     | ı |
|---|------|------|---------|-----|---|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----------|------|-------|---|
| ì | 11   |      | li a    | ì.  | - | ŀ   |     | 14    | 14          | 10  | lŧ  | Ì٠  | l٠  | 1 . | 1 * | kι   | 2   | ١. | ١ ٦       | 1 3  | 1 3   | ŧ |
| į | अभा  |      | E ST    | ١,  |   | ) . |     | }     | }           | भाग | ١,_ | 1   | ì   | ì   | }   | ŀπ   | ] 4 | ł  | €         | 74   | ele:  | ļ |
| 1 | विना | ł    | 44      | ١,  | ε | 1   |     |       |             | 1   | Ιġ  | 15  | 1   | 1   | 1   | 1    | ¥   | ì  | 44        | अना  | इबर 🏻 | ļ |
| į |      | 1    | 3       | ١., | 4 | ŝ   |     | }     |             | )   | ľ   | {*  | 1   | 1   | 1   | }    | 1   | 1  | <b>33</b> |      | 13    | ŀ |
|   | 1    |      | *4      | Ĭĭ  | ¥ | 1   | - 1 |       |             | }   | :   | {   |     | 1   |     | ł    |     |    | 1         |      |       | { |
|   |      | ,    | 2.4     | 1:  | • | 1   | - 1 | 1     | }           | 1   | 1   | 1   |     | 1   |     | ì.   | 1   |    |           |      |       | 1 |
|   |      | ١.   | l • • • | 1.  | 3 |     | - 1 | 1     |             | 1   | l   | 1   |     | t i |     |      | 1   |    |           |      |       | ŀ |

तेर्स चेर पज्नताण भण्णमाणे जित्य तेरह गुणहाणाणि, सच वीवनमाज, व पज्जतीं जो पच पञ्चतीं जो चचािर पज्नतीं जो, दस पाण णव पाण जह पाण उचार उठ पाण चचािर पाण, चचािर सण्णाजो सीणसण्णा वि जित्य, वचार असीं अह एहिंदादी पच वादीं जो, पुडर्निकायादी उठक्का, तेउ विवासिक विच व जोग विष्णि या, विष्ण वेद जरगदरेदों वि जित्या, चचािर रमाय अक्नाजो वि जिल अह णाण, सच सजम, चचािर दमण, दच्य भोनिह छ छस्मा, भविनिद्ध्या अभ्वाजिदिंग, छ मम्मच, मिणिणो जमिणिणो पेर सण्णिणो पेर अमिणिणो, जाहािरी जाहािरी जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्ज होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्ज होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्ज होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्ज होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्ज होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्जिं होंवि जणागाहर्ज्ज या मानार अनावारीं जाहािरी चेर या, सामाहर्ज्जिं होंवि जणागाहर्ज्जिं या मानार अनावारीं जागावर्ष्ण वा वि वि चेर साम सामाहर्ज्जिं होंवि जणागाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्ज सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जा या मानार अनावारीं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्ज सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्ज सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर्ज्जिं सामाहर्ज्जित सामाहर

उन्हीं काययोगी जीयोंके पर्याप्तकारस्य भाराप रहते पर—आहर्ष तार गुणस्यान, पर्याप्तस्य सात जीयसमास, छहां पर्याप्तिया पाच पर्याप्तया, वार पण ने स्वां प्राप्त , पर्याप्त , पर्त , पर्याप्त , पर्त , पर्त , पर्याप्त , पर्त , प्राप्त , पर्त , पर्

निर्मुपार्य— ऊपर साययोगी जायोंने प्रयाप्तकालमें जो विनिविद्यामध्रके श्रित ही भवषा तान योग पत्रलाये दे। इतना कारण यह दे हि छठने आर तरहरे गुवस्थ में भाहारकश्चमुद्धान भर केयोंन्समुद्धानो समय भा विवक्षाभेदसे जब पर्याजना स्वाहार हा

#### 

| त बा   | 4    | 2 | 4    | 7 | ह का या<br>के<br>कार्य<br>कार्य | 4 | 4 | Œ1 | 1 64 | , 4 | હ ન            | 4 | 4.8 41 5 |
|--------|------|---|------|---|---------------------------------|---|---|----|------|-----|----------------|---|----------|
| ₹4 ° ≥ | ٠, ٤ | • | •    | • | 1                               | 4 | • | ć  | ,    | , • | त: इन<br>इ. इ. | ٠ | 4 86 4   |
| 144    | 4    | ٤ | 4115 |   | fel                             | 7 | 3 |    |      | '   |                |   | 45 24 1  |
|        |      | i |      | , | 44                              |   |   |    |      |     |                |   |          |

```
साराज्यमा १ मिनहीं मान स्थापन
         विभि चैत्र अपज्ञत्ताण भव्णमाणे अति एच गुणहाणाणि, सत्त जी
छ अवद्वतीमा यच अवद्वतीओ चुचारि अवद्वतीभी, सम् पाण सच पाण
```

छ जान्यपाना वर्ष जान्यपाना । वर्षा प्राप्त जान्यपाना । वर्षा पर्य प्राप्त प्रमुख्य वर्षा प्रमुख्य वर्षा वर्षा व पदींआ, एरदियजादि आदी पत्र जादींओ, पुढरीमायादी छन्छाप, चनारि ेराजा, प्राप्त जारा १२ जाराजा, उत्पार विकास अस्ता है। विचित्र वह अस्महरहो हि, चत्तारि समाय अस्ताओं स, छच्णाण, चत्तारि

थी जाता है तब उसका अपेक्षा पर्यान अपक्षमामें भी छड़ी योग पन जाते हैं। आर जब आ ा बाता ह तब उसका वयस्य वयस्या वयस्याम मा एका थान पन जात ह जार अब वर पता मानू हो जाता है तह प्रयास वयस्याम बादारिक, माहारक बोर पीतायेक ये तीन ंता भाग ना जाता ह तक पंचान अवस्थान नाहारण, माहारक नार पानावक व वात है दिवत है। स्तायकार आहारमायणोर कथनमें पहले नीहारक नार अनाहारक में हो जात के बचत है। स्टामकार आहारसामचार केयनम पहल आहारक नार जनाहारक व सा आहे बतलावें हैं जनतार एक में हारक मालप हा बतलावा है। स्वका में मारन यह है कि तेरा प्रदार ६ जनगर ५६ म हारक मारा से प्राच्या है। रहारा मा रास्न ५६ १७ वाह प्राच्यानमें क्योलिसमुद्रातक समय भी प्राच्यातके स्थानस्कर लेनेसे आहारक भोर भगादार धनरभावन ४ बार तानुभावक नामय मा स्थाप्तवाक रचारा ६ ४ ६ रामत व्यवस्था कार समाधार वीतों आठार इन जात है। परंतु कराट, मतर और स्टेरिस्ट्रिक श्रेयस्थामें स्पेत अपनापताक त्राता माध्यम् मा जाव इ । ४६१ कथाः, मध्य भार एतः दूरण नवस्थान व ४० व्यवधानिताः हे विवास अवस्थाने वर्षे स्वता है। ्यारा कर ४न पर अनुहार मालाव वाययाग्यवार प्रयाण व्यवस्थाम गृह्या कर्तिहा यह तास्य हुआ है जब काययोगियों स्थान अवस्थाम तहा क्वता हा रेषना यह नात्वय द्वामा के जब कावयामयाक प्रवास अवस्थाम छह था। कह भाव, तक भाहारक और अनाहारक ये रोनों हा आलाव वहना चाहिए और जब केवल तीन योग हा कहे ाधारक भार बनाहारक थ दाना हा भाराप ४ हेना चाहिए । सर्वे स्वयमेंहे स्वयमें प्रायही विवसा

व ही कायवोगा जायोह भगवात मलसक्या अलाव कहते पर-मिध्याहारे, सासार व हा वायवादा आवाक अध्याचा राज्यच या चालाप प्रका प्राच्चामध्याहार, सासाज अविरतसम्मार्गित अवस्थित और स्थानिकेवला ये एवं ग्रांच्यास्थात सासाज प्रतानवाहार भावरतात्रावाहार, उभवक्षत्व बार व्यवसारवरण व पाव अपवास सात अपवास्त्र ज्ञावसमास छहाँ अपवास्त्रिया, पाव अपवास्त्रिया, वार अपवास्त्रिया, सात ज्ञाव, भवाष्त्र नावसमान छहा भवमाध्वया, पाव अपवाध्वया, पार अपवाध्वया सात मान, सात मान, छह् मान पाव मान चार मान, तान मान और हो मान, चारों सम्राट तथा सीन ्षत आण छह आण पाद आण चार आण, वान आण चार ११ माणा चारा संबंध तथा साव तकारवान भी है। चारों गतिया परें द्रियजाति आहे वाचा जातिया शुरियोशाय भारि छहाँ न्वार्यात मा है। वारा म तथा (एम) उपजात जाद पाचा जातवा । प्रथ्वाकार साद पह इत्य, जीतारिक्तिधकारयोग वित्रविक्तिधकारयोग आहारक्तिधकारयोग और वासेतकार च (४, आहार बामध्य हाययाम धात्राय च १४४४ १ थया। व्यवस्थान स्थाप वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र योग वे बार योग नार्नो वेद नथा व्ययनवेदहर भन सार्थः वार्से कराव तथा व्यवस्थान सा पार व बार पाम नाना वर तथा व्यवस्तवहर अन वा है। चारा कथाव तथा व्यवस्थान मा विभागविद्य और मन प्रवच्छानने पिना छढं बान, असवम् सामाविक् छेरीएस्यापना और

काययामी जाउनके अपयाप्त भारतप व विश्वा अस ननारि दमा, दब्बेन काउ मुक्केसमाओ, मारेग छ तेसाओ, भानिद्वा प्र विद्या, पन मम्मन, मन्त्रिनो अमरियानो अनुभवा पा, आसरियो प्रया अमरिवतुना होति अनागाकाञ्चना वा तद्ववरूण वा।

क राज्या र थ नार भवान भागों दुर्शन, त्रूपान कावोन और शहु तस्वाप आग्न छोते व क्यां च रक्ष अवायांना रहा नाम्यामध्यास्य विना शत्य वान गण्या र आवत कार्य न छ कर्मयानाम आहे। आतरक अन्तराहरहा साकारात्यामी, अनावाययामी अवार्य इक्टन र गुगर र श्राम आहार है।

क के काम क्रियादार के सकता माराय बहुत यह— यह क्रियादार गुन्ह तह के के क्रियादार गुन्ह तह के के क्रियादार गुन्ह तह के क्रियादार के क्रियादार गुन्ह तह के क्रियादार गुन्ह क्रियादार गुन्ह के क्रियादार गुन्ह क्

to a district that a state of the site of

ता राज्यवाज्ञानिकारे जोग-जानावरणाम [६४२ वार्ति चव वज्ञ्ञाण भण्याणे अस्यि गम गुणहाण, सन् जीससमाता, छ छ पाण चनारि पाण, चनारि वज्ञ्ञचीत्री, दस पाण वा पाण अह पाण ता पाण बादीजा, दुदरी राज्यादी छन्द्रभाग, ने जोगा, विचित्र वद, चनारि महान्य, विज्ञान असी पन अस्त्रमो, दो दस्पा, दच्च मार्नाह छ नस्सात्रा, भवनिद्धिया अभग्रमीद्वेशा, पिच्छन, माण्याचा अमाण्याचा, आहारियो, मानावरजुना हाँति अणागाव्यज्ञ्ञाचा वां।।

611

विन चेव अप ज्ञाति मामाहरजुना होति अणागहरजुना वा स्वाप्त (१४००), १४०००, विन चेव अप ज्ञाति भए मामाण अस्ति एव गुणहरण, सन जीवसमासा, छ पण नचारि पाण तिर्णि पाण, पनारी, स्वचारी अप त्वारी सण्यामा, ज्ञाति अप त्वारी पाण तिर्णि पाण, पनारी, सण्यामा, चनारि गरीकी, एहिरिपजादि आही । ज्ञाति, तिर्णिण त्वाप, स्वचारि कृत्वाप, हो देसण, द्वेषण स्वज्ञनुबक्रतेससा, भारेण छ तेस्साओ, भवतिदिया

वहीं बायोगी मिस्मार्शक पाणिक पर्यातवालका भी भागा बहुने पर—पक्ष आदिश मुक्तसम्भ सात प्राचा का जासमासः, उद्धे प्रयातिका पाल प्रयोतिया, बार आविता वर्षो प्राच नो मान का प्राच भाग सात प्राच, उद्ध प्राच भी स्वार वर्षोतिया, बार समार वर्षो गीत्या, पर्वे द्वियमाते भारे पाले जातिया, परियावाय भारि उद्धे वास, भाराकिकार्यो, पर्वे द्वियमाते भी स्वार्थे, परियावाय भारि उद्धे वास, असम आहेके बार व्यक्तिक का प्राचित्रकार भागते उद्धे वेद्यात, भ्रम्यतिचित्र अभ्यस्ति उद्धे वास, जिञ्जाल, सर्वेक अस्तिक आहारक सावारोपयोगी और अनक्षरोपयोगी होते हैं।

उ ही हाययोगा विश्वादाष्ट्रि जीयां के अपयोगहरालस्य भी आलाप हरूने पर—पक्ष सार अपयोगिया सान आन सान जापा जीयमसास एवं अपयोगिया पान अपयोगिया हार अपयोगिया सान आन सान जाप उद्याच्य पांच प्रच पार पार आप आप सान मान हार वारों गानिया जहाँ दुर्जातों नाहि पांचे जानिया दुर्धियाक्ष्मय आहे एव वारों यह बारा कराय आहिंद हा अज्ञान अस्यम आहे हो है हा वारा कराय आहिंद हा अज्ञान अस्यम आहे है हो हो है दूर्धम हापोन हा वारा कराय आहिंद हा अज्ञान अस्यम आहे है हो हो है दूर्धम हापोन हा वारा वारा विश्वादार्थ जीया के प्रचान आलाप

ं हो पंत्रका सब देव ने समझ आ दंत्र में मूर्य पेश साद्यास से हैं। से मूर्य मूर्य के सा अभगमिद्रिया, मिच्छत्त, सान्निणो अमन्निणो, आहारिणो अनाहारिणो, मानाहरू होति अणागारुवजता या

कायजोगि सामणसम्माइद्दीण भण्णमाणे आत्थि एय गुणद्राण, दो जावनक छ पज्जनीओ छ अपज्जनीओ, दम पाण मच पाण, चनारि सण्णाओ, बनारि गराग, पर्चिदियजादी, तसराजो, पच जोग, तिण्णि नेट, चत्तारि रमाय, तिष्णि अस्मन असजमा, दो दमण, दन्त्र-भारेहि छ लेस्साजो, भरमिद्विया, मासणसम्मच, सिन्दर, आहारिणो जणाहारिणो, सागारुउज्जचा होति जणागारुउज्जचा गां '।

और गुरू लेस्याप, भावसे छड्डाँ लेस्याप, भन्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिध्याय, स्वर्क असंदिकः आहारकः अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

काययोगी सासादनसम्यग्टाप्टे जीवाँके सामान्य आठाप कहने पर-पद्भ सामान गुणस्थान, सबी पर्याप्त और सबी अपर्याप्त ये दो जीवसमास; छहाँ पर्याप्तिया, छ अपयोन्तियाः दशों प्राण सात प्राणः चारों सज्ञापः, चारों गतिया, पर्वेन्द्रियज्ञाति, इसधा आहारम्बाययोग और आहारमिश्रकाययोगमे विना पाच काययोग, तार्नो वेह, वर्ग कपाय, तीनों अग्रान, असयम, आदिके दो दर्शन, इच्य आर भावसे छहीं लेरपाएं, भ्रष्यासहर सासादनसम्पन्त्य, सम्रिक, आहारक, अनाहारमः साकारोपयोगी और अनाहारीए है होत है।

#### न २ ७ काययोगी बिध्याहरि जीवॉके अपर्याप्त आलाप

| य आ<br>१ ७<br>व अस्या | य   मा<br>इ.स. ७<br>२ ७<br>६% इ.<br>५% इ.<br>१ | स-स् ४ ५ | हा यो व<br>इ ३ ३<br>ओ नि<br>वे मि<br>हाम | क हा सय<br>८ २ १<br>तुम अस<br>रिश् | 3 7 3 3 | 74 741 45<br>4 8 341 84<br>6 5 5 1<br>8 8 3 1 5 |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|

| न २५८                                            | काययामा सामाद्दनसम्य | ग्हाप्ट जीवों हे | सामान्य बाराप                   |        |       |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------|-------|
| य जा प मा<br>१ २ ६ १०<br>मा न प प । ><br>न स ६ । | र्वान्द्रीका,या व क  | हा सय। <         | ड न स<br>प्रदेश र<br>नार्म भागा | g a a1 | 1,112 |

```
1, 27
                               सत परस्वणाणुयोगहारे नोग-आठावनण्यण
15
               वैसि चत्र पज्जचाण भण्णमाण अस्यि एय गुणहाण, एओ जीवसमासा, छ
        पञ्जचीओ, दस पाण, चचारि सम्णाओं, चचारि गदीओ, प्विदियनादी, तमहाआ, व
                                                                            [ 483
        जाग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, तिष्णि अण्णाण, असजमा, दो दश्य, दल मानिह
        छ लस्ताजो, भवसिद्धिया, सातणतम्मच, साव्णिणो, आहारिणा, मागारवजुचा होति
       अणागारुवज्रचा वा''।
- - 7
              <sup>'</sup>वैसि चेत्र अपन्त्रचाण  भष्णमाणे अस्यि एय गुण्हाण, एओ जीउममामा, छ
- 750
      अपज्ञचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, विण्णि गरीओ, पचिदियजादी, वमग्राओ,
           उन्हों काययोगी सासादनसम्यन्हारि जागोक्षे प्रयानकाटसकभी भारतप कहन पर—
    पक्ष सासाइन गुणस्थान, एक सदी पर्यान्त जायसमास, एवं पराण्यान साम माच
    वारों सजाय, वारों गतिया, पचे नियजाति, वसवाय, भीतारिकवाययोग भार यांव्यक्
p.J
   कायपाम ये दी योग तीनों वेद, चारों क्याय, तीनों अज्ञान, असयम आदिक हा हरीन
ż
   द्रम्य भार भावक्षे छडो लेह्याच, भव्यक्तिद्रक, सासाइनसम्यक्त्य शहिक, भाडारह
   वाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।
        उ हीं बाववोगी सासाइनसम्बाधी आपोंके भववाजबानसंबभी भारतप बहर्न वर—
 एक सासावन गुणस्थान एक सही भएवात जीवसमास, एहाँ भएवातियां सान प्राप्त
 चारा सङ्गाएं, नरकगातके विना तान गातियां, पचे द्वियज्ञाति, त्रसक्त्वव, भारगरकात्रभाववायाय
               काययोगी सासाइनसम्यक्तींद्र जीवींद्रे प्रयाप्त भाराप
२६०
           काययोगी साक्षाद्दनसम्यादःष्ट श्रीवॉक्स अवयाप्त भारतप
```

तिष्णि जोम, तिष्णि नेद, चत्तारि कमाय, दो अण्याण, अवनमो, दो दसन, स्तर काउ सुक्रकेरमानो, भारेण छ लेरमा, भारमिद्धिया, मामणमम्मन, मण्णिणा, आराज्य जणाहारिणो, मागाहरजुत्ता होति अणागाहरजुत्ता रा ।

कायवागि-सम्मामिन्ठाइहीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एमा वारम्हर, छ पज्ञचीनो, दम पाण, चचारि सम्णानो, चचारि गरीको, पंचरियवारी, उनक्षर, वे बोग, तिथ्य देद चचारि कमाय, तिथ्य गणाणि तीहि अण्याहि विम्हर, असबमें, दो दसण, दच-भावीह छ समानो, भविमिद्रिया, सम्मामिन्ज, मिन्हर, आहारियो, मानाहर, वा वा होति अणागाहर, वा वा । ।

रापत्रोगि असन्दमम्मादद्वीण भष्णमाणे अस्य एय गुणहाणे, दा वास्तरन छ पञ्जर्षाओं उ अपज्ञतीजो, दम पाण सत्त पाण, नतारि सण्णाओ, नतारि गर्नार

र्विद्यविद्यमित्रकाययोग भीर नामणनाययोग ये तीन योगः तीनों येदः चार्ते क्यार, आर्थ हो भजान, भग्यम, भादिक दो दशन, द्रष्यसे नागोत भीर पुरु दश्यारे, भाग्ये प्र अस्पारः मध्यनिद्धन, साक्षादनमध्यवस्य सजिक, आदारक, अनाहारक, साम्रास्य और और भनाकारोपयोगी द्वार्य है।

काययोगा सम्याग्निष्यादि जीजके आलाप कहने पर—एक सम्याग्नभारी पुचरुतान, एक संबी पर्यापा जीवसमास, छहा पूर्वात्त्वा द्वा प्राण, वार्स संवर्ष की लिखा, प्रश्ने द्वातान, जनकाय, नीदारिककाययोग और पीजिपककाययान वर्ष का ताची वह, जारा कपाय, ताल अजानीस मिश्रित आदिक तान जान, अस्वम, आहर्ष इस्तेन, दूष्प आर साथन छहाँ स्ट्याप अध्यमित्रिक, सम्याग्निर्याय, संवर्ष, आहर्ष सर्द्वारप्रदेशम और अनुवास्त्रप्राणमा हाल है।

कायवामी अनयतमध्यस्ति आयाक सामा य आराप वहते वर—वह आरावाने स्टीट गुपरवान, सजा वर्षाल आर सर्वी अववाल य दा जीवसमास, एजी वात्रकी एको अवदालिया देवी जांच सात जांच, बारा संज्ञार, बारा सात्रमी, वर्षान्वह ह

दे रहे दायतामा सम्याभ्यभ्यात्ति आश्रह भागाव ति व व व व द ६ ता व द श व व द ६ त व व व द है है है है ति व द व व द ६ ता व द श व व द ६ त व व व द है है है है है ति व द व व द ६ ता व द १ ते व त द १ ते व द

सत-परःबणाणुयोग**रारे** नोग आटाववष्णण पविदिय नादी, तमराओं, पच जाग, तिण्णि व<sup>र</sup>, चचारि क्रमाय, तिण्णि पाप, अमनम, विष्णि दमण, दृष्य भावेहि छ छेस्माना, भरमिद्धिया, विष्णि मम्मच, माष्णिणी, जाहारिणो जणाहारिणा, मागारुरजुना होति जणागारुरजुना रा '।

वैदि चेत्र पत्रनचाण भण्यमाण अदित एय गुण्डाण, एत्रा जात्रवमाना, छ पज्चीआ, दम पाण, चत्तारि मण्याजा, चत्तारि मनीजा, पर्विदियज्ञादी, तमस्राजा, रे चेंता, विक्षि वर, उत्तारि रमाय, विक्षि वाव, अभनमा, निक्वि दमव, दस्त्र सार्राह

वसहाय, भादारिकवाययोग, भादारिकमिश्चकाययाग, प्रविश्वकवाययाग, प्रविश्वकीया वाययोग और बामणवाययोग यं पात योगा तानों वह, नागे बयाव आहह मत बान अस्त्रम, आदिक गीन दसन प्रस्य भीर भागने छटा नेस्थार, मध्यामान्तिक भागामान्त्र शायिक और सायोगसामिक ये तीन सम्यस्त्र, माजिक, आदारक, वनाहारक, माकागणवार्था

व ही काययोगी असवनसम्बर्धाः जायाके प्रयानकारमद्वार्थः भारापः करने पर— पक अविरतसम्प्रदारि गुणस्थात एक संग्री प्रयान आपसमास घटा प्रथा को करें। माण चार्ते रामाय, चार्ते गरिया, पत्रत्रियज्ञाति, अत्रवाय, भागारवन्त्रायसम् आर पावत्रविकवाययोग ये हो योगा, ताना उद, चारों वचाय, आहद तान द्वाव असदम आहद ने ५६५ काययोगी अस्रयतसम्बद्धारे जावाच स मा य भाराए

न ५६३ काय असा अस्यमसम्बद्धाः । प्रश्नावीक प्रदास्त आराप् छ लेस्सा, भवसिद्विया, तिब्जि सम्मत्त, मुज्जिजो, आहारिणो, सागाहनुन्त होत जनागाहुनुन्ता ना।

वेसि चेत्र अपञ्चसाण मण्यमाणे अस्ति एय गुणद्वाण, एतो जीवसमात्रा, इ अपञ्चसीयो, सत्त पाण, चत्तारि सण्णात्रो, चत्तारि गदीतो, पर्विदयज्ञारी, तन्त्रात्रा, तिष्णि जोग, इस्तियेदेण तिणा दो वेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि णाण, अमज्ञम, क्षित्र दसण, दक्ष्येण काउ सुक्कलेस्मात्रो, भात्रेण छ लेस्सात्रो, भत्तमिद्विया, तिष्णि सम्मइ, सिष्णिणो, जाहारिणो अणाहारिणो, सागारुत्रज्ञत्ता होति अणागारुत्रज्ज्ञता रा '।

कायजेशि सजदासजदाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एते वीरसमात, व पजचीतो, दम पाण, चचारि सण्णात्रो, दो गदीतो, पचिदियजादी, तसकात्रो, बार क्रियकायजोगो, तिण्णि नेद, चचारि कमाय. तिण्ण णाण, मजमासजमो, तिष्ण दस्य

तीन दशन, द्रष्य आर भायसे छडाँ छेदगाए, भव्यसिद्धिक, औपशाभिक, शायिक वर्र धायोपशामिक ये तीन सम्यनत्य, सक्रिक, आहारक, साहरूरापयोगी और अनागारेणस्व होते हैं।

उन्हों काययोगी असयतसम्बन्धार जीनों के अपयोप्तकारसव या आठार कहते पर-एक अधिरतसम्बन्धार गुणस्थान, एक सधी अपयोप्त जीवसमास, एही अपयोप्तिया, हर्ग माण, चारों सम्राप, चारों गतिया, पचेन्द्रियज्ञाति, नसकाय, औद्दारिक्षिप्रकायणों की विक्रिमिश्रकाययोग और नामणनाययोग ये तान योग, रायिद्वे वित्ता ते वेद, जार्ष का, आदिके तीन मान, असयम, आदिके तीन दशन, प्रत्यक्षे नायोत और पुरू हेरवाप, मान उन्हों हेदनाप, भन्यासिद्धार, औपश्चामिक, क्षायिक और क्षायोपानिक ये तान समान संविक्त, आदारक, अनाहारन, सानातीययोगी और अनानारीपयोगी होते है।

कायपोगी स्वतास्यत जीयोक्ते आलाप कहने पर-प्रकृतेशस्य गुजरम्ब, रा सबी-पर्याप्त जीयक्तिस, इंडॉ पर्याप्तिया, दशों प्रमण, वारों सबाप, विदेवार्गि धर मनुष्याप्ति ये दो गतिया, पचेन्द्रियज्ञाति, त्रस्तराय, औदारिङहाययोग, तार्तो यह वर्ष क्याय, आदिक तीन यान, सयमासयम, आदिङ तीन दशीन, द्रष्यसे छढी न्ह्यारं, सार्थ

```
2, 2 1
                                         सत-परत्वणाणुयोगहारे जोग आटाववणाण
            < वेद्याचा छ लेस्साओ, भावेण वड पूरम्-सुब रूलेस्माओ; भगसिद्धिया, तिब्जि सम्मच,
           सिंहिनानो, आहारिको, सामाहकञ्जना होति अणामाहकञ्जना वा ।
                   रापजोगि-पमचस्त्रदाण भण्णमाणे अस्ति एय गुण्डाण, दो जीरसमासा, छ
                                                                                                   િ દૃષ્ટુ હ
         प्रवचीत्रा छ अपव्यचीत्रा, दस पाण सम पाण, चनारि संच्यात्रा, मुखसादी, परि
         दियज्ञादी, तसमञ्जा, जोसालिय आहार आहारमिस्सा हिंद विध्यि जोग, विध्या बेद
        चित्राति वसाय्, चत्राति वाण्, विश्वि सञ्जन्न विश्वि तसण्, द्वत्रेष छ लेसाञ्च, भावेण
       वेड पम्म सुक्क लेखाओं, असीरिद्रपा, विष्णि मम्मच, सिष्णणों, आहारिणों, सागार
       वजुचा होति अणागारुवजुचा वा "।
     तेज पद्म और ग्राह्म नेर्यायं, भव्यस्तिद्वेक भूपसमिक, साविक और सायोवसमिक वे
    ा पा पार प्रके ए स्थाया अध्यातावक भाषसामक साधक आर सार
तीन सम्पन्नत्, सिंहक, आहारक, साक्तरेपयोगी और अनाकारोपयोगा होते हैं।
            इ वियोगी ममसस्यत् अविहे भाराप कहते पर—यह ममसस्यतः गुणस्थान, सक्षी
   पयान और सम्राभणवान्त हेरी जीवसमास, छही पवानिया, छही अवस्थान, सम्रा
  प्रवाद कार् संका अपवादा व दा जावतामान्त एवा प्रवादाचा एका अपवादाचा। व्या
माण, खात माणा व्यादों संकाद, मनुष्यमान, पवेन्द्रियज्ञाति, असकाव, भौतारिकवायगीन
  भाव, बात भावा काच सङ्गाव, भन्नाव्यमात, चवा द्वयमात, व्यवस्थ, व्यवसाद, व्यवसादकावयान
भाहारकहावयोग भार भाहारकामभावयोग स्तामगर तान योगा तीना वेद, वारों कपाय,
 भारिक चार बान, सामाधिक, छेरीयस्थापुना और परिहारियान्त्रि ये नान स्था आहिक
न्याक पार कान, सामाथक, ध्यावस्थावना न्यार वारहारावज्ञान्य व नान सवम आहरू
मान क्येन, प्रचले छहाँ हेस्याय, भाषते तेज, एवं और पुत्र लेस्याय मध्यसिद्धिक,
तान तुथन, रूपत छह। एरपाय, भायत तज, रूज व्या, उत्तर ज्यानार स्थायार्थक, सार्थिक और सार्योग्यामिक ये तान सम्यवस्य, सावक आहारक, साकारोक्योगी
भीर अनाकारीपयोगा दाते हैं।
       र मान्य । कवित्र सीने पाठ ।
                        काययोगी सयतासयत जायाँक आलाप
                   काययाची ममत्त्रसयत जीवोंके भारतप
                                     क्या विना
```

रायजोगि-अप्यमचसजदाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एश्रो वादर छ पञ्जचीत्रो, दस पाण, तिष्णि सण्गाओ, मणुसगरी, पॉचिरियजारी, व्हर ओरालियकायजोगो, तिष्णि नेद, चचारि कमाय, चचारि षाण, तिष्णि मदम, हि दसण, टच्येण छ रुस्माओ, भागेण तेड पम्म सुम्क्रदेसाओ, भवसिद्विप, ति<sup>ति प्रम</sup>

मिष्यणी, आहारियो, मागारुयन्तना होति अणागारुपनुता वा<sup>भ</sup>। अपुन्वयरणप्यदुदि जाग सीणकसाओ नि ताग नायजोगील मृतापर्य पत्रिर ओरालियकापजोगी चेत्र मच्यस्य उत्तच्यो ।

क्रायजोगि केवलीण भण्णमाणे अस्यि एय गुणद्वाण, ज्यो जीवनमाना त छ पञ्जचीओ, चतारि पाण दो पाण, र्राणनण्णाओ, मणुमगरी, प्रतिर्वय तमक्रायो, औराष्टिय-औरालियमिस्म प्रमाह्यकाषजोगी हदि तिष्ण पाग, यागरी

काययोगी भदमत्तस्यतः जीयों हे आलाप नहाने पर—पह अप्रमत्तवावन गुवस्य पह सर्वा पर्यान्त जीयसमास छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, आहारसबाह रिवा प्रवर्त सबार मपुष्पाति, प्रविद्यजाति, प्रसवाय, भीतारिकवाययोग तानों पेतृ वार्त वर्ष सर्दा होर वार प्रान, सामायिक, छेत्रास्तव पता और परिहारिन्युचि व तान मध्य, के त न दर्शन, इपयो छहा लेदयाप, भायसे तेज, पद्य और गुरू हेरवाप, भगाव्य सर्वह, सहारक, माहारीपयोगी और नालकोपयोगी होत है।

अपूर्वहरण गुणह मनसे जिन्ह शाणकताय गुणस्याननक बाययोगा आमेड ब मुख आयाजपदे समान है। विशेष बान यह दिक्त कार्ययोग आजाप कहत सब्दाना बाजद यह आसारिकहाययाग हो बहना जादिय।

काययोगा कारणी जिन हे आराप कहने पर—यह सथाति हवल सूबकार से पर्योच्न मुख्यासम् अथ्या समुद्रातका अवसा पर्योच्न और अवयान्त १४ अवस्थ ८में पर्य निया, चार प्राण और कालिसमुद्रातका अवसीन्त अवस्थाहा क्या से हैं के कुलकार काम, समुख्यानि पूर्व प्रयाजीत, प्रसहाय, अश्वासकायवार औत्तारकार के

de 141 34

र - ३ - दाययामा अत्रमनसपत आरोह माराप

41

46 a 11 g

617 सत महत्रणाणुपागहारे जाग आव्यायमणाण अरमाओ, रचलपाण, जहारमादीउहारसादिमचमा, केवलदसण, दण्यण छ सस्सा, भावेण राहरत्या, भवामिदिया, महस्यमम्मन, णव मिष्यामे पोत्र असण्यिया, आहारिणो जणाहारिणो, गामार जणामारहि जमगदुरजना वा होति । आरातियवापत्रांगीण भव्यमाण अति। तरह गुणहाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ पञ्चचीजा पत्र पञ्चचीजी चचारि पञ्चचीजी, देन पाण वन पाण अह पाण सच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण, चचारि गण्णाओ सीणसण्णा वि अस्थि, दो गदीआ, एसरियजादि आसी पर जारीआ, पुढबीमापादी छ काय, औरालियकायजागी, विच्चि वह असमस्वदा वि अत्थि, राणारि रुमाय अरुताओं वि अत्थि, अह पाण,

मच सजम, चनारि दमण, दन्त्र भागहि छ लस्मान्ना, भगसिदिया अभगसिदिया, छ सम्मत्त, माञ्ज्यां अमृश्जियो पत्र माञ्ज्यो पत्र असृश्चियो, आहारियो, सामाहनजुत्ता थांग और बामणबाययोग ये तान यांगा भयगतवेदस्थान, भक्रपायस्थान केवल्डान, वधारवातविहास्तुविस्तयम्, नेपल्यान्, त्रच्यसः छही लेखान्, भावसे तुत्रवेस्याः भव्य सिद्धिक, साविकसम्पन्तव, सर्वो और असबी इन दीनो विकल्पांस रहित, आहारक, अनाहारक। साहार भार धनावार रन दोना उपयागांसे युगपन उपयुक्त होते हैं। व्यवादिक स्थापनामा जावाक भारतप्र वक्षत्र पर्यान्त्रक तरह युणस्थान, प्रथान्त्रक स्थापनाक स्थापन

मान, ना मान भार मान सात मान एवं प्रशास्त्रया, पात प्रशास्त्रया, बार प्रशास्त्रया, वार मान, वारों सद्यार त्या श्रीष्टसंबारमान भा ६ तिर्थवमाति और मनुष्यमति ये हो गतिया, वस्त स्थान आदि पार्थों जातिया श्रीधर्याकाय आदि छहाँ काय भीदारिककायरोग वार्नो धेद तथा ार भाषा जाताया शाधवाहाच बाद छहा पाच नावारामहाचवाह ताना धद तथा अपातपदस्थान भा ह बारों क्याय तथा भरूपायस्थान भी है आठ हात, सातों सवय, वार्त दश्चन द्वरंग भार भागक्षे छहाँ नेहमार्च भाग्यां शिवक समान्यां सिद्धक छहाँ सम्यक्त भाययोगा कपली जिनक भालाप

होंति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहिं जुगवद्वजुत्ता वा "।

ओरालियकायजोगि मिन्छाइहीण भण्णमाणे अरिव एय मुणहाण, तव का समासा, छ पक्षतीओ पच पज्जवीओ चचारि पज्जवीओ, दस पाण णव पान का पाण सच पाण उ पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, एइरिक्का आदी पच जादीओ, पुडरीकायादी छ काय, ओरालियकायजोगो, तिण्ण बेर, वक्की कसाय, तिण्ण अण्णाण, असजमो, दो दसण, दब्ब-भाविह छ लेसाओ, मर्वाकिंदण अभवािस दिया, मिन्छन, सिण्णों असिण्णणों, आहारिणो, सागाल्वनुवा कि अणागाल्वनुवा वा ।

भाहारक, साकारोपयोगी अनाकारोपयोगी तथा साझर भीर अनाकार इन दोनों उपलब्ध युग्यस उपयुक्त भी होते हैं ।

| न                                     | २६९        | आदारिक काययोगी जार्योके भालाप |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| ग् <u>र</u><br>श्रदा<br>श्रदा<br>विना | जा<br>प्या |                               |
| _                                     | · · ·      | े े जोती है जारी जारी थाडाप   |

| न २७                      | • |          |   |             | भीः     | गरिय          | हकाय         | योग   | n f | मध्या | राध | जायोंके भाटा | q                 |                                       |
|---------------------------|---|----------|---|-------------|---------|---------------|--------------|-------|-----|-------|-----|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| द्र जा<br>१ : ७<br>व पदाः | 4 | मा<br>१• | ď | ग<br>२<br>श | <u></u> | <del>41</del> | या<br>१<br>आ | - { i | •   | ŧ     | ŧ   | र द द        | र स<br>मिस<br>सिस | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                           | • | ,        |   | 4           |         | !             | l            |       | 1   | }     | ı   |              |                   |                                       |

सेन एककमागुपोगहारे जोग-बालाबवळाग श्रोतातियकायज्ञोमि सामणसम्मारहीण भण्णमाणे आतेथ एय गुणहाण, एजो आराह्यकापवाण वाणपवन्यावहात गण्याम जात्प रच अवहात, रजा बीबसमासो, छ पञ्चनीओ, देग पाण, चर्चारि सण्याओ, दो गदीओ, पाँचिस्पन्नारी, वसकाओ, ओरालियकायओम, विध्यि वेद, चचारि कताय, विध्यि अण्याय, असञ्म, [ 146 दो दसण, दन्त्र भाविह छ लेस्ताओ, भवामिदिया, सातणसम्मच, साण्णणो, आहारिणो,

ं भोरातियरायचोगि-सम्मामिचाइद्दीण मष्णमाणे अस्य प्रय गुणहाण, एजो वीवसमासो, छ पञ्चचीत्रों, दस पाण, चचारि सण्यामी, दो गदीओ, पाँचिदियजादी, वसकाओ, ओरातियकायजोगो, विष्णि वेद, चचारि कसाय, विष्णि णाणाणि वीहि

भीडारिककाययोगी साधाइनसम्यार्गाष्ट्र जीयोके भाजाप कहने पर-पक साधाइन वस्थान, एक वडी प्यान जायसमास, एवं प्यानिया, रेगी आप, वार्स सहार, विवासि और मञ्जूषमाति हे ही गतिया, पत्री नपत्राचन, पत्रा माण, पान पत्राचन, ्वर्ति वार क्यांच्यात व श<sup>ातावा</sup>, भवा त्रवत्रात, व्यवस्त, व्यवस्त, व्यवस्त, व्यवस्त, व्यवस्त्रकावयात, व्यवस्ते क्रावस्त्रकावयात, व्यवस्त्रकावयात, व्यवस्त्रकावयः स्त्रकावयः स्त्रकावयः स्त्रकावयः स्त्रकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स्तरकावयः स् ेटरवार अस्पारितिके सासार्वसम्बद्धार संक्रिक, भाहारक, सकारोवयोगी और

भीशारिककाययोगी सम्मामिष्याहारी जीवाँके भाराप कदने पर—पक सम्मामिष्याहारी त्र, रह संबो स्वांत जीवसमस्त छहाँ क्योंक्विया, दशों प्राण, वारों सम्राप, तिर्थकारी ा, ५ च त्वाप्ताच जावसमास, एडा प्रवास्त्वा, दशा म्यः, जास समाप, व्यवस्थाते हे हो मतिया, वची देवजाते, इसकाय, भौहारिककाययोग, तीनों देह

भादारिकदापयोगी सासादनसम्यग्दाप्टे जीवींके भाळाए

भाशस्त्रकवाययोगी सम्यग्मिध्याराष्ट्रे त्रीविक मालए

जण्णाणेहि मिस्माणि, असनमो, दे। दमण, दव्य भावहि छ लेसाया, म्हार्मि सम्मामिव्यत्त, सण्णिणो, आहारिणो, मागाह्यज्ञत्ता होति जणागाह्यज्ञता दा।

ओरालियसपजोगि असजदमम्माइट्टीण भष्णमाणे अस्ति एय गुण्डान, जीनसमासे, उ पन्नचीओ, न्स पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पन्निदेव ससकाओ, ओरालियकारजोगो, तिण्णि नेद, चचारि कगाय, तिण्णि णाण, अर्व तिण्णि दसण, दच्य भानेहिं उ लेस्माओ, भनिमिद्रया, तिण्णि मम्मच, सण्णिणे, जाहीं सागारुज्जचा होति अणागारुज्जचा गों ।

सञ्दासञ्जदप्रहुडि जान मजोगिनेनलि ति तान नायजोगि भगो। णारी <sup>मर</sup> नोरालियकायजोगो एको चेन नत्तव्ये। सजोगिकेनली च पञ्जना नाहारि भणिदच्या।

चारों कपाय, तीना अझानासे मिश्रित आदिके तीन झान, असपम, आदिके दो दसन और भावसे छडो छेदगाय, भव्यसिद्धिक, सम्यग्मिश्यास्त्र, सिक्कि, आहारक, साहारार्य ओर अनामारीपयोगी होते हैं।

बोदारिकशाययोगी अन्यतसम्यन्दाधि जीवाँके आलाप कहने पर—पक्ष अदिर्ध-ग्हिश गुणस्थान, एक सक्षी पर्याप्त जीतसमाम छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, वार्ष स् तिर्यंचगति ओर मतुष्यगति ये हो गतिया, पचन्द्रियगति, जसशय आशारिकस्या तींगा येद, चारों क्याय, आदिके तीन सान, अम्यम, आदिके तीन दशन, द्रय आर ब छहाँ छेदयाय, भ्यसिद्धिक, आपश्चिम शायिक और आयोगशिक ये तीन सम्य सिक्षक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

ओदारिक्शाययोगी जीनोंके सवतासवत गुणस्थानसे हेकर सर्याणिहेयदा गुन तक्के आराप कायपोगी जीयोंके आरापाके समान होते ह । वियोग बात वह ह सर्वत्र योग आराप कहते समय एक अदारिकशाययोग हा रहना चाहिए। आर सर्योगहरू जीयसमाय कहते समय पायेन्तर जीनसमास, तथा आहार आराप हहते समय मार्ग हमस्वार कहता चाहिए।

| न २७३                        | बीदारिकराययोगी असयतसम्यग्रहोष्ट जीनों के शास्त्राप                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| य बा प या<br>र र र हर<br>स प | व ग द बा यो वाब मा मय द म म व बाह आ है।<br>व हो दे हैं।<br>व हो मा भी मात्र भ कद सार्य आ व ब यो म<br>भूत |

ओरालियिमस्सरायनामीण मण्णमाणे जित्य नचारि गुणहाणाणि, मच जीव समासा, सण्णि अमण्णीहितो सन्तेमिकेरकी प्रतिरिक्षा नि अगेदनीनममामेण नकोमिचा होदन्द १०, दन्यमणस्य अस्पित साराय पुर्वाय च अस्तित्रण वस्त माणिवन्यूरायमारो। पुढरी आउन्तेउ राउ पर्वेष माहारणमरीर तम पन्नचापन्त नोदम जीवमामाण नम-अपञ्चवीत्रमसासेत सनाधि सचायुरायमारो या । एमी जत्या नव्यत्य राच्या । ए अपञ्चवीत्री पान अवज्वतीत्रो नचारि अपञ्चारीत्रा, नव पाण मच पाण छ पाण स्व पाण चचारि पाण विण्या पाण देशिय पाण, नवारि मण्या से गोणवन्ना वि अस्पि, दो गदीजी, एदियनादि जारी पच जादीजी, पुढरीरायारी छस्त्राया, जासिनियमिस्स-रायनोगी, तिष्ण वेद जरमदवेदी वि जित्य गाणि स्वास्त्र अस्त्रमा अस्त्र-दो सन्त्रम चमारि दन्या, दश्येण काउलस्या। कि साराय शिम्नास्टिक्समा अस्त्र-

भीवारिकामध्यावयोगी वायाके आगाप कहन पर—मिष्याराष्ट्र सामादनसम्बद्धाः भविरतसम्बद्धाः भविरतसम्बद्धाः भीवरतसम्बद्धाः भीवरतसम्बद्धाः भीवरतसम्बद्धाः भीवरतसम्बद्धाः भीवरतसम्बद्धाः ।

गुरा—जर्मक संयोगकवण जिने र सब्दे भार असर्ज रन राज टा ध्यपर्णाल रहित है, स्मण्यि संयोग जिनको ज्ञान जीवसमानवास दाना बाहिए।

मापान — नहीं। प्योरि, ज्ञायनके अस्तित और ज्ञायमाग पृथ्यात नथान् भृत्युत्व न्यायके भारत्यके संयोगितव्यक्षेत्र सम्यापा माना मा १ । अवया (विशेषात्रकः) स्वरूपित स्वरूपित माना मा १ । अवया (विशेषात्रकः) स्वरूपित भारत्यक्षेत्र स्वरूपित स्वरूपित प्रायत्व प्रायत्व स्वर्धित स्वरूपित स्वरूपि

जीयसमास भागवन भाग छहीं भएमीजिया एवं भएमानिया से र भर्माजिया स्वास भाग साम ग्राम छह माज पाव माण चार माज अन स्वामाध्यस्य है स्पारसमुद्रासके बाउम हा माज होते हैं। बाते भरत्य मा भागतान भागता है। स्वास यति भीर मामुप्यानि व हो गावची यहें। द्रियान भागह पाया जानचा राज्य होते आहे छहीं बात भीस्तिकासम्बाधवात सामी यह स्वा न्याववण्यम् है। स्वासे ब्रह्म स्वाभ महापारमान भा है। गुममानियों भार सम्ब एवस ब्रामके दिना या छह हम स्वपन्य प्राप्त है।

त्रश्ना च हरवान वक्त बायोत रूपा दा दानबा बना बाग्ज द

í

सम्माह्ट्वीण ओरालियमिस्मकायजोगे उठ्टताण सरीरस्म झाउलस्मा चत्र हवीं लियपरमाण्ण धरल निस्सामेषचन सहिट उठ्यण्णकम्मपरमाण्डि मह मिलि बण्णुप्रचीदो। कराडगद सजोगिकेरलिस्म निम्मारस्म काउलम्म चन्न हर्या कारण पुष्प र उत्तर्य । मजोगिकेरलिस्म पुष्टिरल्ट-सरीर उच्चण्य जादे नि वण्ण घेष्पदि, कराडगद केरलिस्स अपन्तचाजोग उठ्यमाणम् पुष्टिरल् सवधामारादो । जहरा पुष्टिरल्ट उठ्यण्ण मरीरमस्मित्रज्य उत्रथारेण दच्य केन्नलिस्म छ लेस्साओ हर्रात । । मार्गण उ लेस्साओ । कि झराग १ मिख सम्माह्ट्वीण ओरालियमिस्मदायजोग उठ्यमाणाण किण्ड पील-काउलेमा कनाडगद सजोगिकेरलिस्म सुक्रकेलस्म चेर नगदि, मिनु वेच-महः मणुसनादीए उप्पण्णाण ओरालियमिस्मकायनोग उठ्यमाणाण अविग्रह्य पुं

ममाधान — आदारिकामिश्रकाययोगमं यतमान मि त्राक्षि, सासाइनसः असयतसम्यन्दाप्टि जीवेंकि दारीरनी कापोतलेक्या ही होती ह, स्यांकि, प्रवशं सहित एहा वर्णाक कम परमाणुकोंके साथ मिल दुव छहीं वर्णावाले और परमाणुकोंके कापीत वर्णाकी उत्पत्ति वन जाती है, श्मील्य मेहारिनामश्यक्त स्वयं दुवसे एक हापीतलेक्स हो होती है।

कपाटसमुद्रातगत संयोगिकेयलीके दारीरनी भी कापोतलेस्या हा होती है।
पूर्वक समान ही नारण कहना चाहिए। यद्याप संयोगिकेयलीके पहलेका दारार उह
होता है, तथापि यह यहा नहा अहण किया गया ह क्योंकि अवर्यात्ययेगमें वर्तने
समुद्रातगत संयोगिन गलीका पहलेके दारोरके साथ सम्य प्रवर्ध रहता ह। क्या
समुद्रातगत संयोगिन गलीका पहलेके दारोरके साथ सम्य प्रवर्ध रहता ह। क्या
समुद्रातगत संयोगिक स्थापिक स्थिति हो।

शैदारिकमिश्रकाययोगियोंके मायसे छढों लेदयाप होती ढ । ग्र∓ा — शैदारिकमिश्रकाययोगी झार्योके भागसे छढों लंदवाप हानका क्या

समायान — ओदारिक्षिधसराययोगमं वतमान मिष्याद्यार आर सासार जायांक नायंत रूप्ण, नार और रायोतरेक्याण ही होती है। आर क्यार्ट्स भीदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिंश्यराके एक गुरूरेस्या हा होती है। हिन्दु जो नार्ट्स मनुष्यातिम उत्पन्न हुए हैं, शिदारिक्षिक्षययोगार्थेवतमान है आर जिना नायन्या भायकेस्याप अर्थातक नष्ट नहीं हुई है, ऐसे जायोंने अपने छहीं रेक्यार्ट है। स्विट्य आदारिकमिश्रकाययोगी जीयोंने एहीं हैस्यार कहीं गई है।

छेदवा भाटापके जाने भन्यतिदिक, अमृत्यतिदिक, उपग्रमसम्बन्ध

मम्मामिष्डलेहि विचा चनारि सम्मनामि, साम्भण अवस्थिनो पर मानिनो पर असिव्यामे, आहारियो, मामाम्बजुना होति अवामाम्बजुना वा मामार अवामार्गाः जुमबदुवजुना वो ।

े आरातिविभित्तकायवापि विच्छादृशेष मध्यमाणे अस्य एव गुणहाण, वत्र अविनमासा, छ अपन्वसीओ प्रच अपन्वसीओ च्यारि अपन्वसामा, मन पान मन पाण छ पाण प्रव पाण च्यारि पाण तिरिण पाण, च्यारि विच्यामा, हा सम्प्रमा परिवृद्धियादि आरो प्रच वाहीओ, पुढसीहापादी छन्हाचा, आरोप्स्मिनम्बद्धवर्देना, विध्य पेद, च्यारि क्याप, दो अध्याल, अयवना, ग दुग्ज, दृष्य हाउस्मा,

म्मिप्यात्वकः विज्ञा द्वार्यं सम्बद्धातः, सिक्ष्यः, असाक्षयः नगः सर्वः आगः असकाद्यः द्वारः विषयपीसे राहित भी स्थान द्वे । आहारकः, सावाशययागी अनावास्यगागी नया सावणः अर अनावार हन दोनी उपयोगीस युगयन् उपयुक्त भी द्वारं दें।

भीशारिकमिश्रकाययोगी मिरवाराव जावाक आगाव करन वर—वक अध्यादाह गुमस्थान, सात अववाँन्त जीवममासः छहीं अववानियाँ वाद अववानियाँ कार अवधा नये सात मान, सात प्राण, छह मान, वाद मान, बाद मान, संद शावः वाधे सहाव, १९०६वर्षान और मनुष्यानि ये दा गतिया, प्रकृषिद्वानित आदि पार्वे जानवी, शुध्ये क्षेत्र कर १८६१ कार, भीशारिक्विक्रकाययोग, या त्रीवे यह, वादं क्याय, आहर हा श्रक्षान, अनवस्त कह हो दो दर्यन, मुश्योद वायोनन्तरम्, आवसे हृष्ण, शाव आर कावन नरवायः अस्त स्ट अक्ट

| 4    | २८७             |   |   | 11 | íτ | เม่น | क्य | षोग | f, f | ğ L C | TIE | <b>X</b> 14 | € 4 | i di | • |            |   |  |
|------|-----------------|---|---|----|----|------|-----|-----|------|-------|-----|-------------|-----|------|---|------------|---|--|
| 51-4 | <u>यो</u><br>४१ | * |   |    |    |      | ŧ   |     |      |       |     | t<br>n      | ı   |      | : | * 4<br>* 6 | ŧ |  |
| ļ    |                 |   | ٠ |    |    |      |     |     |      |       |     |             |     |      |   |            |   |  |

कारण, जादिनिसेसेण सिकलेमाहियादो। भनिसिद्विया, उत्तसमम्मनेण विणा न मम्बर, सम्मिणो, आहारिणो, सागाहरज्ञता होति अणागाहरज्ञता वो ।

ओरालियभिस्तकायज्ञीगि सज्जीगिकेवलीण भण्णमाणे अत्वि एय गुणहाण, एव जीवसमासी, छ अपञ्जनीओ, आयुक्तालवलपाणा दो चेव हाँवि, पविदिषपाणा वार्ति, सीणावरणे सओवसमामावादो सजीवसम लक्सण भाविदियामावादो। ण व दाँविदिश इह पञ्जोजणमत्थि, अपञ्जनकाले पाचिटियपाणाणमत्थित परुप्पायण-मत्वतुर्व-द्मणाणा मण-चित्र-उस्मातपाणा वि तत्थ णत्थि, मण-चित्र-उस्मातपन्वती सण्जिर-पाणावत्वत

शका—नारकी सम्यग्दरि जीव मस्ते समय अपनी पुराना हप्यादि <sup>प्रा</sup>न लेस्याओंको स्यां नहीं छोदते ह<sup>9</sup>

ममाधान— इसका कारण यह हे कि नारकी आर्थोंके आतिविशेषते हा अपाद स्वर्म यत सक्रेशकी अधिकता होती है, इसकारण मरणकालमं भी ये उन्हें नहीं लोड सक्ते हैं।

छेरया आछापके आगे भव्यसिद्धिक, औपदामिकसम्यक्त्वके विना हो सम्बन्ध, सिक्षक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हाते हैं।

श्रीदारिकामध्रकाययोगी सयोगिके उर्ण जिनके आछाप महते पर—पक स्वोगिके उप्पाद्यान, एक अपयोक्षक जीवसमास, एहाँ अपयोद्या, आयु और कायब्र वे से ब्राह्म होते हैं। किन्तु पाव इित्र्य प्राण नहीं होते हैं। क्यांकि, जिनके प्रानारणादि कमें नहीं यो दें दें से संशावरण सयोगिके प्रशीम अवरण कमाँका स्वोपदाम नहीं पाव जाते और स्वलिय उनके स्वोपदाम लक्षण मावे द्विया भी नहीं पाद जाता है। तथा दिं स्वाप्ति स्वेप्ति स्वेप्ति स्वेप्ति स्वेप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्व

१ स स् ३७, ६१, ७६

न २०० और्तिसमिधकाययोगी अस्यतसम्यन्दिष्टि जीवोंके बालाप

या। जाप पास गाइका यो वक सासप द छे महासकी है। रेरे रेफ पर रेरेरे र प्रदेर र र र र वीरवाज जा निकासी अस कर का संबा संबंधित स्कृति करा सार्थित स्वास स

१, १-) सत-महायाणयोगारे जोग आदावकरणण [६५९ णिव्यक्तिह मनाणमण्या मञ्जनमनीण क्रवाहगद रेस्टोस्ट असवादरे । अद्वता तर्नि

कारणभूद पञ्चलीओ जिस्म वि पुणा उत्तरिम उद्दम्सयप्यमुद्धि वाचे उस्मायपाणा समणा भर्गाद चलारि दि पाणा इसते । स्वीलस्था, मणुमगदी, पश्चिदिपजादी, तत्रहाओ,

नवाद च्यास १४ एसि इवात १ स्थापस्या, मणुमगद्दा, पानादेपजादी, तत्रकात्रा, स्थापाय संज्ञामस्ति नथान् मन ययन भार ध्यासोस्क्युसस प्राचीस स्पृत स्थानम्बद्धास्य स्थाप्ति समुद्धारनात वेचरीमे स्थाप पाया जाता है। स्थाप, समुद्धात्मात वर्षे स्थापक स्थापित स्थापित स्थापित स्थापक्रिय स्थापक्र स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्र स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्रिय स्थापक्र स्थापक्रिय स्थापक्र स्थापक्य स्थापक्र स्यापक्र स्थापक्र स्थाप

रोकपुरामसुद्रातक अनन्तर हानपाने प्रतरमपुरानके प्रधान् उवारम छउ मस्यम सकर आगे प्रचनकर और स्पासीन्य्यास प्राणीका सञ्चाप हो जाना है, हमान्ये मर्थाणक्रयाह

भाहारमिधकाययोगमें खार प्राण भी हाते हैं।

पह सिच हुआ कि हिन्द माणीमें मुख्यताल पाव आर्थ द्रवाका ही महत्व क्या गर्दा है की स्व नायद्वियों केता है की तहीं है कि उसके पावों हिन्द माल महि हा है की स्व नायदियों के तहार है की से स्व नायदियों के स्वा के स्व नायदियों के स्वा नायदियों के स्वा नायदियों के स्वा नायदियों के स्व नायदियों

जोरालियमिस्सयकायजोगो, अत्रमदोदो, जकसाओ, केतलणाण, जहाक्खारविहाल्य सजमो, केतलदमण, दन्येण काउलेस्सा, मूलसरीरस्म छ लेस्साओ सित ताजा हिन्न उचित कि मणिदे ण, चोद्स रज्ज आयामेण सत्त रज्ज-वित्यारेण एक-रज्जमारि खर् वृद्धि-वित्यारेण वारिद जीत पदेमाण पुरुत्तसरिण महोज्जानुलोगाहणेण सत्रभागाता। भारे वा जीवपदेस परिमाण सरीर होजा। ण च एत, प्रयहरस्म सरीरस्स लेवियमव्यन पसरण-सिन-जमातारी, जोरालियमिस्सकायजोगणाहाणुत्रचचिर वा। ण विहानस्मा कवाडगद-केतलिस्स सत्रभो अस्थि। भावेण सुक्कलेस्सा, मतसिद्धिया, राह्यमम्मन, वा चर्डी पार्र जाती है. इस्तिष्य सन्त भाज नहां माना गया है।

प्राण आलपके जागे शीणसञ्चास्थान, मतुष्यगति, पचेन्नियजाति, त्रसद्वण, भारे रिफर्मिश्चराययोग, अवगतयेनस्थान, अकवायस्थान, केवळप्रान, यथाख्यात्विहारपुर्विनन,

केयलद्दान, और द्रव्यसे जापोत लेदया होती है।

ग्रग्न-संयोगिकेयलीके मूज्यारीरकी तो छड्डाँ लेखाय होती है, किर उर्देशा क्यों नहीं कहते हैं है

समाधान — नदी, क्योंकि, कपाटसमुद्धातके समय चार्द राउ आयाम (तम्यां) के स्तर सात राजु विस्तारसे अथवा चोर्द्ध राजु आयामसे और एक राजुके आहे तहर हो हैं। विस्तारसे व्यान जीवक प्रदेशांका सक्यात अगुलकी अवगादनावाले पूर्व सरित्के सार्थ के नदीं हो मकता है। यहि सव पर माना जायना, तो जीवके प्रदेशांके परिमाणनाल हा आहार रारारके होना पड़ेगा। किन्तु रेसा दो नदी सकता, क्योंकि, विशिष्ठ वधको गाएक हरहर रारारके पूचाण प्रमाणकरासे पसरने (फलने) ने शांतिक अभाव है। अवग, वह स्व्यार्थ क्याटसमुद्धात प्रमाण प्रमरणवाति माना जाय तो किर उनकी औदारिक्तिप्रधार्यके नदीं कन मकती है। तथा क्याटसमुद्धातनत के स्वरोक मुख्यस्ति होते स्वारा कराय होने अवस्य यही निक्ष्म निकल्ता दें कि स्वयोगिकचलीके मुख्यस्तर के उत्तर वहान स्वारा होने क्याटसमुद्धान समय उनका प्रदान होने हिंग जा सकता है। किन्तु औदारिक्रीअधार्ध देविक क्याटसमुद्धान समय उनका प्रदान नहीं हिंग जा सकता है। किन्तु औदारिक्रीअधार्ध होने हे क्याल एक कारोतल्दरण हा वर्षी गई है।

म्मानकाता स्ट्री 🕻 ।

मांगाणी चेर अमांगाणा, आहारिया,नामार अणामारेहि जमपद्यकता वा '।

1. 1

उडिन्यप्रायजाताल नज्यमाने अरित नचारि गुण्डाजालि, एगो जीवतमासो, छ पत्रफोओ, दम पान, चचारि मज्जाजा, लिख्यगदी देगादि नि दो गरीओ, पर्विद्विचादी, उमक्ताआ, वेउन्दियप्रायजीपो, तिन्ति चंद, चचारि कमान, छ जाल, अभवमा, निश्म दगल, दस्त्र मोबेहि छ नस्तानो, भगीनिद्विचा अभवतिद्विचा, छ सम्मच, मिन्नियो, आहारिजो, सामान्यजना होति अजागान्यज्ञना वा । ।

द्रप्यन्त्या आहारके जांग जायमे गुक्रसंद्या, भन्यसिदिक, शायिकसम्पन्त्य, साहक आर अधीहक रून दोनों विवन्तित रहित, भाहारक, साहार आर अनाकार रून दोनों उपयागिस गुगयन् उपयुक्त दोने ही

यंत्रिविषद्वाच्यांनी आयोक्क सामान्य आकाय वहनं वर—आदेके बार गुणस्थान, एक भक्के पर्याण आध्यमान, एक्कें प्रयान्त्रिया द्वीं आण, धारों सज्ञाव, नरकगति और देशगति ये देश गतिया, पर्याद्वयानि, त्रम्बाय, येद्विविष्वययोग, तीनों पेद, चारों कवाय, तीनों अज्ञान और आदिक मान कान सम्बद्धार ये उद्द ज्ञान, अस्वयम, आदिक तीन दर्शन, द्वव्य आप आवस ठाउँ न्याप गाव्यविद्याहा अभ्याधिविक, उद्दों सम्यक्त्य, साविक, आहारक, साकाराययोगी और अनाकारेयोगी तान हा

# नै २५८ अंशारिकमिधशाययोगी स्योगिकेमलाके आलाप

| या जी प शासीस क का यो<br>१ १९ १९ १९ १९<br>सपा जव श्री साम क स्वाम | अस्य।<br>१ व्य | भेष द । उ<br>१ । १ द १<br>१वा केद का<br>मा १<br>एक | म स<br>१ १<br>म धा | সরু স | था उ<br>इ<br>इहा साका<br>अना |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|

# ने ५.९ पेतिथिव काययोगी जीपाके सामान्य भाराप

|   | बि<br>सा<br>सम्ब | a <br> | 4 | 41 | स ग<br>४ २<br>न<br>६ | まな! | यो   य<br>१   ३ | क हा स<br>४ ६<br>अन्त ३ अ<br>अक्षा ३ | र कदे सा | नाझ आ<br>t t<br>म आहा | उ<br>शका<br>अना |
|---|------------------|--------|---|----|----------------------|-----|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| į | S)4              | Į.     | ı |    |                      | '   |                 | , ,                                  | 1        | ı                     | , Į             |

रेउन्चियरायवोगि मिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, १आ वर्ग समासं, उ पञ्जवीओ, दम पाण, चत्तारि सम्माओ, दो गरीओ, प्रविदेगरा तमकाओ, रेउन्चियकायवोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि अन्यान, वन्तर, दो दमण, दच्च मोर्नोह उ लस्माओ, भरामिद्रिया अभरामिद्रिया, मिच्छन, सिन्स, आहारियो, मागाल्यनचा होति अणागाल्यनचा या ।

ं नेउन्नियकायज्ञांनि सामणसम्मादद्वीण भष्णमाणे अस्य एग गुनहान, १६ जीवसमामो, छ पञ्जनीओ, दस पाण, चनारि मण्णानो, दो गरीओ, पनिरिकार

चित्रिक काययाणी सिष्मादाधे जायाके आलाव कहते वर-वक सिष्पायी गुवारी एक सबी-वर्षाक जीवनसास, छही पर्याक्तियाः दृशा प्राण चारी सबाव, बरका कर दृश्यादि थे दे। गतिया, पचे द्रियजाति, त्रसकाय, वैतिथिक काययोग, तावो वह, चारी दृश तावो भवान, भगयम, आदिके दे। दृशीन, त्रव्य और भावसे छुत्। वेदशाव, स्वालावि सन्द्रव्यक्तिकः सिष्पायम, साविक, आदारक, साकारोपयोगा और सनाकारायोगी हार्ग है।

थांकेविककायथोगी सासाहतसम्यक्ति जायाके आलाग वहन पर-वह साधाः गुजस्थान, एक मञ्जावयोग्त जीवसमास, छहा प्रशानियो, दसी जाण, वार्गे सर्र नरक्ष्यत्त्र चार द्यमित यहा पतिया, पवेत्रियज्ञाति, बसहाय, विताहहस्यमा रह

क. २८० - थॉक्स्विक श्वायोगी सिल्या श्रीद्वास से आ गण अंको चुन वृत्त के इस्ता श्रीदेश से से देश से व इस्ता चुन से देश से बेंद्रेस से विकास से विकास से विकास से विकास से देश से देश से विकास से विकास से देश से देश

શસ્ત્ર જાજદાય શેમાં અભાવનમદ છેશ કે તે શ્રેજ આ જ

त्तमराओ, वडिनयकापञ्चामो, तिन्नि वेद, तमारि रमाप, तिन्नि अन्यान, अस्त्रमो, दो दमण, दम्ब मोबेहि छ लेस्नाओ, भर्मामेडिया, सासनमम्मन, सन्निनो, आहारिनो, नामान्यतुत्ता होति अनामान्यतुत्ता वा ।

यउनियक्तयवापि-मम्माभिन्ताह्र्डीण भष्णभाणे अरिय एव गुणहाण, ० ओ जीव समासी, छ पञ्चपीआ, दस पाण, चत्तारि सच्चाओ, दो गदीओ, पचिदियजादी, तमराओ, चेजन्यिक्सपद्योगी, विष्णि चेद, चन्तारि कसाथ, विष्णि णाणाणि तीहि अष्णाणिहि मिस्साणि, असबसी, दो दसण, दच्य भोरीहे छ लेस्सा, भन्नाविद्या, सम्मा-मिन्छण, सीष्णाणी, आहारिजो, मानास्यत्रचा होति अणानाहस्यत्रचा वा "।

वेउन्यियरापचोति असबद्धममाहद्दीण भण्गमाणे अस्य एय गुणद्वाण, एओ बीयसमामो, छ पञ्जचीजो, दस पाण, चचारि सध्माओ, दो गदीओ, पर्विदिपजादी, वपसामा, वेउन्यियसापचीत, विण्यिद, चचारि कमाय, सिष्णि णाण, असममो,

येद, बारों क्याय, तीनों अद्यान, असयन, आदिक दो दर्शी, द्रस्य और आयसे छदों रुरवाप, अध्यक्षिद्रिक, सामादनसम्पदस्य, माइक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाधारापयोगा दोते हैं।

पित्रियंवकाषयोगा सम्मानिष्णाहाँ आणीं आलाप कहने पर—पर्क सम्यामिष्णा हिंद गुणस्पान, पर्क मंत्रां पर्योच्य अधिकास, एवं पर्योच्यता, नहीं प्राण, पार्रो सेवाप नरकारित और देवति ये हो सतिया, चात्री प्रवास, प्रवासिकार प्रविवक्तपायोगा, तीलों पेद, पार्पे क्याप, सानी अधानीसे सिधित आहि तान वात, असपन, आहिक दो दहान, द्रव्य आर सावसे एवं छेद्याप, प्रवासिद्यक, सम्बीध्यायाय, सबिक, आहारक, स्वकारोययोगी आर अवास्त्रीकारी होते हैं

पश्चिषक्वायपोगी अस्तवत्तास्थाराष्ट्रि जायाके आराप वदने पर—वक वाविरतसम्य गरिष् गुलस्थान वक संत्री पर्याप्त जीवसमास, छटी पर्याप्तिया, क्यों माण धारी सजाव नरक्षमति भार द्वापति थे दो गतिया, पर्योद्वयज्ञाति, अस्त्रम वीविष्यक्ष्ययोग ताना यद् बारों क्याप, आर्कि तीन मान, अस्तवस, आर्कि तान द्वान, उपन भोर प्राप्ते छटी

त्र २८५ यशियिक दायोगी सम्यभिष्याराहे आर्थोक भाजाप गतायशाने यह का सर्वेक का सर्वे के में साक्षेत्र अंड रिक्ट ने दें के दिस्सी में दें के दिस्सी साहा स्वास स्वासी के स्वासी स्वास तिष्णि दसण, दच्च भारेहि उ रेस्मार्गा, भर्गभिद्विया, तिष्णि सम्मन, ग्रेस्य, आहारिषो, मागारुपञ्चता होति अणागारुग्नता रा '।

रेउन्त्रियमिस्मकायजोगीण मण्णमाणे अति । तिष्णि गुणहाणाणे, ग्या उत् समासो, छ अपज्रत्तीओ, मच पाण, चत्तारि मण्णाओ, टा गुणेओ, प्रिविच्या तसकाओ, रेउन्यियमिस्पकायजोगो, तिष्णि रेट, चत्तारि कमाय, निमणणाणे विष पच णाणाणि, असज्रमो, तिष्णि दमण, ट्योण काउलेम्मा, मारेण छ लस्माया, स सिद्धिया अम्यमिद्धिया, मस्मामिन्छत्त्रण विणा पच सस्मत्ताणि, सिण्णणो, अस्मिन, सागाहरूज्ता होति अणागाहरूक्ता वां।

छेरवाप, भव्यसिद्धिक, श्रीपदामिक, त्यायिक श्रीर व्ययोपदामिक ये तान सम्यान, <sup>हार्ड</sup> माहारक, सामारापयोगी श्रीर अनाभारोपयोगी होते हैं।

विनियिनमित्रकाययोगी जीवोंक सामान्य आलाप कहने पर—मिध्यानि, कावतं सम्यान्दि, और अधिरतसम्यादि ये तीन गुणस्त्रान पक सभी अवयान्त जासमान, ज्ञं अपर्यान्तिया, सात प्राण, जारां सद्धाप, नरकगित ओर देगगित ये दो गितया, चित्रिका प्रसक्ताय, वेत्रियिनमित्रसम्ययोग, तीनों वेद, वारों ग्याय, निमगाविध्यानक निमा प्रवास अस्वमा, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यस गायेतछेद्रमा, मायसे उहाँ छेदगए, मर्यान्तरम् अभ्यासिद्धाक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धाक आहारक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धाक आहारक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धाक आहारक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धान आहारक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धान आहारक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धान सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्यक सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्य, सविद्धान सम्यामिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्यक सम्यामिष्यात्यक स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति सम्यानिष्ठा स्वाप्ति स्वाप्ति सम्यानिष्यात्यक्षित्यक्षित्यक्षित्यक्ष सम्यानिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्यक्ष सम्यानिष्यात्यक्ष स्वाप्ति स्वाप्ति सम्यानिष्यात्यके निना पाव सम्यान्त्यक्ष सम्यानिष्यक्ष सम्यानिष्ठ स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति सम्यानिष्ठ स्वाप्ति सम्यानिष्ठ स्वाप्ति सम्यानिष्य स्वाप्ति स्वाप्ति सम्यानिष्य स्वाप्ति 
# न २८३ वेशियेककाययोगी असयतसम्यन्दिष्ट जीर्नोके आलाप

| 1 to 100 | 1. | 4 4 | प्राप्त स्था हु का<br>१ • ४ २ १ १ १<br>न म | यो व क<br>र ३ ४ | सा सर द<br>३   १ ३<br>मति   अस कर<br>युत   विन<br>अन | ह इ. | महा इस |
|----------|----|-----|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 1        | 1  | 1   |                                            |                 | 1                                                    |                                          |        |

#### नं २८४

# वीमियकमित्रकाययोगा जीवोंके सामान्य आळाप

|     | जी ।<br>र ।<br>स अ उ | ব সা<br>६   ত : | स   ग<br>४   व<br>व | ₹ €<br>₹ ₹ | 1 3 6r | <b>₫</b> | \$<br>हा<br>५<br>इम<br>इधु | सय<br>१<br>असं | द<br>इद | ंद्र १<br>का<br>मा ६ | <u>म</u><br>स<br>म | स<br>५<br>स          | ₹ | 利は 数に |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------|------------|--------|----------|----------------------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|---|-------|
| সৰি | 1                    |                 |                     | ı          |        |          | #13<br>श्रुव<br>अह         |                | 1177    | *** `                |                    | आं<br>श्रा<br>श्रुपी |   | للل   |

वउिध्यपिस्सरायजोगि मिच्डाइट्टीण मण्णमाणे अत्थि एय शुणहाण, एओ जीवनमासो, छ अपजलीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पिंचदियजादी, तसकाओ, वेउन्वियमिस्सकायचोगो, तिण्जि वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजम, दो दसण, दब्वेण काउलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ, भवगिदिया अभवसिदिया, मिच्छप, सण्णिणो, आहारिणो, सागाहरजुला होति अणागाहरजुला वार्षः।

ं वेउव्यिमस्सरायजोगि सामणसम्माइद्वीण भण्णभाणे अस्थि एय गुणहाण, एओ जीवममासो, छ अपञ्जचीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी', पर्धिदियजादी,

र्याजियिकमिक्षकाययोगी मिष्यादाँए जीयोंके आलाप कहने पर—पक मिष्यादाँए गुणस्थान, एक सबी भवर्याच्य जीवसमास, छदो अवर्याचिया, सात प्राण, चारों संबाद, नरकगति और देवगति ये दो गतिया, चचेत्रियज्ञाति, ससकाय, यित्रियकमिथकाययोग, तात्रां येद, सारों करान, आदिके से अवान, असदम, आदिके दो दर्शन, द्रन्यसे काषात देव्या, भागवें छदों देदरायो, भन्यानिदेक अभ्ययानिदेक मिष्यात्य, सब्रिक, आहारक, साकारोययोगी और अनाकारीययोगी होते दें।

थिरिविषमिध्रशययोगी सासार्श्तसम्यग्टि जार्योके आलाप वहने पर--पक सासार्त्र गुजस्थान, एक संग्री अपर्याप्त जीयसमास, छहाँ अपरासिया, सात माण, चार्ये सम्राप्, देयगति,

### ९ व सासमा वास्यापुरुष । यो जी १२८

न २८ वैक्रिकिकिक्यकावयोगी विध्याद्यपि जीवेंकि जालाप

| I | ı       | जी       | प ,शा      | <b>स</b> | य इ        | Φį      | या वे       | द हा         | सय ।      | ζ        | ते                  | ∣सःस        | साहि । आ                | 3                |  |
|---|---------|----------|------------|----------|------------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|--|
|   | t<br>IH | १<br>स अ | ફંંઝ<br>અં | ¥ :      | <b>२ १</b> | ₹<br>78 | र ।<br>वैसि | ો ¥ાર<br>દુવ | ા<br>અર્સ | २<br>१ध् | द्र १<br>*ा<br>भा ६ | रेत<br>संसि | सक्षि आ<br>र र<br>स आहा | र<br>हाका<br>अना |  |
|   |         |          |            | ٩        |            |         | - 1         | 1 3.A        | •         | 11       | 41.1                | •           |                         | ""               |  |

न ४८६ विविधिविधिश्वाययोगी सासादनसम्यर्ग्हाए और्योके आलाप

| 2 1 4 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 | र <sup>िर</sup> २ | र हार र र र र<br>चब्रुका भ सा स   आहा साका |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|

तमराजो, रेउव्वियमिस्मरायञ्जोगो, णञ्जसयवेदेण तिणा दो वेद, चनारि क्यार, र जण्णाण, अमञ्जमे, दो दसण, दुव्वेण राउलेस्मा, भारेण छ लेम्पाजे, नर्गन्यान मामणनम्मन, मण्णिणो, आहारिणो, सागारुगञ्जना होति जणागात्वज्ञना वा ।

वेउव्यिषिस्सरायजोगि असजद्मम्माइद्वीण भण्णमाणे अत्वि एव पुरद्द एजो जीनमामो, उ अवज्वविज्ञो, सच पाण, चवारि मण्णाओ, वे गरोब, दी दियजादी, तमराओ, नेशस्वयिमस्यरायजोगो, पुरिस-णजुमयवेदा वि दो वर, दर्ग रमाप, विण्यि णाण, असजमो, विण्यि दमण, द्व्येण राउठेस्मा, नोवा बाँचा राउठेस्मा तेउ-पम्म मुक्केस्साओ, भनमिद्धिया, विण्यि मम्मच, सण्यियो, आहर्ष मागारुगजुचा होति अणागान्यज्ञचा नां ।

पेचोन्द्रपञ्जात, प्रसप्ताय, वीत्रियिकमिश्रकाययोग, नपुसत्त्रपेदके दिना दो वेर, वार्ते हरा भादिक दें। न्यान, असयम, आदिक दो दर्शन, डच्यसे कापोतटेस्या, भारत प्रसंहरणे भायांमिञ्चिक, सामादनसम्यपस्य, सिक्टक, आहारक, साक्षरोपयोगी और अनाम्रण<sup>्ट्र</sup> दाने हा।

यिर्जियकमित्रकाययोगी अस्यतसम्बन्धि आर्थेके आहाप कहते पर—यह क्ष्मी सम्बन्धि गुमस्थान, एक संजी अवर्षीच्न जीवसमास, छहाँ त्रवर्षाचिना, सान वान, हाँ सहाप, नरकार्गन और द्वार्यान य दें। गिल्या, पत्रेद्वियज्ञाने, प्रस्तव, वैद्धिकेष्ट्रवियक्ष्मित्र हुन्यतेद आर नतुसक्ष्येद ये दें। तेद, तारों क्याय, आदिके तीन बान, अगवन, मां नान द्वान, द्वापे कार्यन लेट्या, आयोभ जय य कार्यान लेट्या आर तह, त्या नह, व्यवस्थ अर्थन, साथक जीव स्वापंत्र स्

# 

आहारवायजोगाण भणमाण अत्य एप गुणहाण, एका वीममातो, छ पज्जवीनो, दम पाण, पतारि मण्याचो, मणुगनदो, पविदियजादो, तत्रकाको, आहार-कायजाती, पुरितरेदो, हत्य-पाजपयेदा पत्थि । कि कारण १ अप्यवस्थिदेदि सहा-हारिद्धो न उपयज्जदि ति । चलारि क्माप, तिरिन पाण, मणपञ्जपाण विद्य । कारण, आहार-मणपज्जपणाणाण सहाप्यहाणर स्राप्यतिहादो । दा स्वम, परिहास्तुद्वित्वज्ञां लिस्य, एदण वि चह महास्परीस्थ निरोहदा । तिस्य दमण, दप्येण सुस्करेस्सा, मावेण तेत्र प्रमम सुबग्रेसमानी, भश्चिद्या, दा नम्मल, उपामपम्मण परिष्य, प्रदेण वि मह निरोपादो । मण्यिनो, आहारियो, सामारवज्जना होति अणागाहमञ्जल वार्षः ।

भाहारवजाययोगी जायावे भाराच वहने पर-प्यव प्रमत्त्रमधन गुवस्थान, एक मदा प्याच्याच जीवनप्रात एको प्याप्तिको हुना प्रात, घारा सज्ञस्य, प्रमुच्चाति, प्येतिस्थ नाति, प्रसत्ताय, भाहारवजाययोग, एक पुरुष्यंद होता ह कम जी भार नपुसक्रवेद नहीं होत है।

गुरा- भाहारपराययोगां जायाचे न्यापद भार नमुखक्षेत्रक नहीं होनेका क्या पारण ध

समापान व्यक्ति अमारा वहाते साथ आहार कार्य को उत्तय होगी है। में सुन्तर के आग सार्ग होगाइ, भारिक ताल कार होते से सार प्रवासक कर्म होते से सार प्रवासक कर्म होते साथ हो सार प्रवासक कर्म होते हो सार कार होते हैं। सार अम्पर कार होते हैं। सार अम्पर कार को सामापिक और एम्पर कार होते होता है। सार अम्पर कार होते होता है। सार्थ के ऐम्पर कार होते हैं। सार अम्पर कार होते होता है। स्वित्त कार में सार्वर की सार्वर की सार्वर कार कार होते हैं। सार अम्पर कार की सार्वर 
दशास्त ्राथ व स्टब्ड बार ।

अ टारक बायसामा आयाच आहात.

आहारिमस्तकायजोगाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एते बीरमस्तः, १ अपञ्जवीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगरी, पविदियजारी, तमस्तः आहारिमस्तकायजोगो, प्रित्मेनदो, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, दो सजग, १८व दमन, दञ्जेण काउलेस्मा', भागेण तेउ पम्म सुक्कलस्ताओ, अगरिदिया, रा मन्दि सप्पिणो, आहारिणो, सागालग्रनुना होति अणागालग्रनुना वा'े।

कम्मद्द्यकायजोगाण भण्णमाणे अस्य चत्तारि गुणहाणाणि, सच जानगर छ अपन्वचीओ पच अपन्वचीओ चत्तारि अपन्वचीओ, मनोगिकेशी पद्म सार्य मेसाण सच पाण सच पाण पच पाण चचारि पाण तिथि पाण, परीसाण सम्प्राओं मीणमण्णा नि अस्यि, चचारि गदीओ, एद्दियचादि गरी पा उत्ति पुरस्कायोगो, तिथिण वेद नागद्दरी नि भारे, परी

भादारकविधकाययोगी जीयों के भारत्य कवते पर—वक प्रमास्तव गुनस्त (वे सह-भारत्योग जीयसमास्त एवां भाष्यीत्वर्ग, सात प्राण, चारा संज्ञाय मात्र्यमा है वर रे क्रान, भारत्यात्व जीयसमास्त एवां भाष्योग, पुरुष्येत् चारा क्षाय, भादिक तात अत, त्राव, क्रान, भारत्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, प्राप्य स्तर्भाव, स्तर्य, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव, स्तर्भाव,

कामणकाय मेगी जीयों हे सामा य भागय कहे यर—मिश्याहार, सामाहकाश्यों के इस्ताय का भागय कहे यर—मिश्याहार, सामाहकाश्यों के इस्तायहारिया से यह मुण्याहार, संत्रीय में रूप सामाहकार के इस्तायहारिया भार सामाहकार के स्था कर सामाहकार के सामाहकार

स्त क्षेत्रक के उद्गेश के क्षेत्रक के क्षेत्रक के उद्गेश के क्षेत्रक के के क्षेत्रक के के क्षेत्रक के क्षेत्रक के के क्षेत्रक 
व्यवस्थाद्धाः तमा असनमा चादं दां सजम, चचारि दसण, दृष्येण सुकक्रेतसा, छाहै पजनीहि पनच पुन्नमरीर पेनिसऊखरपारेण दन्त्रण छ लेसाओ हमति । छ हेस्माओ, भवतिद्विया अभवतिद्विया, पच तम्मच, साण्णणो असाण्णणो णेव स णेउ असिक्वणा, अणाहारिको, कोक्रम्मरगहणानासदो । क्रम्मरगहणमरिथच जाहारित रिण्य उचिद ति मणिद ण उचिद, आहारस्स तिण्यि समय विरद्का ल्दीदो । मागारुउञ्च हाति जनागारुउञ्च रा सागार-जनागारेहि जग वञ्चा वा" । ह मन प्रथमना आर विभागविधानके विना छह मान, यथाच्यात विहारणुविस्यम ह नस्यम वे दो सवम, धारी दर्शन, इ यस पुत्र टेस्या होती है। अथवा, के उलके छुडी पर्याप्तिय पर्यात पूर्व सरारको हेसार उपवास्ते प्रध्यको अपेक्षा छहाँ लेदगए होती हैं। भावते छ हेरवार मयसिद्धिक, भा यसिद्धिक सम्यामध्यालके विना शेर पान सम्यक्त संविष अमाजिक तथा सिजिक भार असाजिक इन दोनों विकल्यांसे रहित भी स्थान होता है। अनाहारक हात है। आहारक नहीं होतेका कारण यह है कि कामणकाययोगी जाय जीकमयर्गणाओं की प्रहण नहीं करते है। श्रहा—पार्मणकावयोगर्हा अवस्थामें भी क्रमीयगणाओंके प्रद्वणका अस्तित्व पाया जाना है, इस अपसा पार्मणकाययोगी जीवोंकी भादारक क्यों नहीं कहा जाता है समाथान-- येसा शहारारके कहने पर आवार्य उत्तर देते है कि उन्हें आहारक नहीं वहा जाता है क्योंकि, वामणकाययोगके समय नोकमणाओंके आहारका अधिक से अधिक तीन समयतक निरद्धकाळ पाया जाता है। भाहार जालपके आगे. सावारोपयोगी अनावारोपयोगी त म सावार और अनावार हन दानों उपयोगोंने युगपन् उपयुक्त भी द्वान है।

कामणकाययोगी नीयोंचे सामान्य भारतप 191 यया

विना

i arre

11

कम्मइयकायजांग मिच्छाइट्टीण भण्यमाणे अदिर एय गुणद्वाण, मन बावत्त्र छ अपञ्जत्तीओ पच अपञ्जत्तिओ चत्तारि अपञ्जत्तिओ, मन पाण मन पण इस्त पच पाण चत्तारि पाण तिर्णण पाण, चत्तारि मण्णा ते, चत्तारि गर्दीओ, ण्डरेष अदि पच बादीओ, पुढतीकायादी उपकार, प्रक्रमञ्जाकारी, तिर्ण्ण वद, तर्र कसाय, दो अण्णाण, असजमो, दो दमण, दच्चेण सुक्तव्रेस्मा, भागेण उ हस्त्य मविश्विया अभरविश्विया, मिच्छत्त, मिण्णणो अस्रिणणो, अणाहारिणो, सामाक्ष्य होति अणागास्त्रज्ञुचा रा '।

कम्मइयक्रायजोग-मामणयमाइट्टीण मण्णमाणे अन्ति एव गुणहा<sup>त्र</sup> जीवसमासो, उ अपञ्जतीयो, सत्त पाण, चत्तारि मण्णायो, जिरवगरीए जिल क्रिनं गदीयो, पर्विदियजादी, तमराओ, कम्मडयराजनोगी, तिण्णि नेट, नवारि स्त्रण दो अण्णाण, असजमो, दो टमण, टन्चेण सुरुरहेस्मा, भारेण उ तेम्माओ, गर्विदिरी

कामिणराययोगी सासादतसम्यग्टाप्ट जीर्मोरे आलाप रहने पर—पक सामाहत हैं-स्थान, एक सभी अपर्योत्त जीयसमास; छहाँ अपर्यास्त्रिया; सात बाल बार्षे हार नरकगतिके निना शेष तीन गतिया, पर्येत्रियज्ञाति, नसमाय, गर्मणराययोग, तार्गे यह क्ष्मे क्षमाय, आदिके दो अग्रान, अस्यम, आदिके दो दर्शन, इब्ब्येन गुण्डेर्या, मार्ग्य हा

```
रम्मस्यज्ञायञ्चाम् अभञ्जदसम्माङ्क्षीय भव्यमाणे अस्थि एम गुण
         बीरममामो, छ अरमचीओ, सच पाण, चचारि सण्या ॥, चचारि गरी ते
         चादी, तमराओं, रम्मस्यकायनीमा, दा वेद, इत्यिनेदी णत्थि, उत्तारि कत
        पाण, अनन्मी, विश्वि दसण, दब्नेन सुनरससा, भारेन छ वेस्सानी, भ
       विध्यि सम्मच, मध्यिको, अणाहारिको, सामारुरञ्जचा होति अणामारुरञ्जचा क्
      नेरवाप, नेप्यासिदिक, सामारनसम्बद्धाः, सन्निक, नेनाहारक, साकारोक्योगं
     भनामारापयोगी होत है।
           बामवाकायपे गाँ अमयतसम्यग्गेष्ठे जीयाके भाराप बदने पर—एक अविस्तरसम्
   उपरवान, एक महा अपवान्त जीवसमात छुटी अपूर्वान्तिया, सात माण, वार्स स
   प्राप्त मोतिया एमा ज्याना ज्यानामात ज्या जन्याच्या पाठ ज्यान वास प्र
महिं मोतिया एमा ज्यानामात ज्या जन्याच्या पाठ ज्यान वास प्र
   होते हैं ट्रांबर नहां होता है। मार्स क्याय, मार्बिक ताम मान, असवम, आर्बिक
  दशन अपसं शुक्त स्था, भाषसे सदौ हस्यादा भरविविद्या, अवसामिक सावित स्था
  धारावामिक ये तेन सम्पन्न संविक्त, अनावासक, साकारोपयोगी और अनाकासको
 दाते हा
कामणकाययामी अस्तयनसम्यग्हाप्रे जीर्गेक आजाप
```

कम्मारपद्मायज्ञोग सञ्जागिकेवलीय भव्यामाणे अस्य एय गुणहान, एव है नमामा, छ अपञ्चतित्रो, दो पाण, सीमसण्या, मणुमगदी, पनिदिपञ्चारी, कारा कम्मइपकायवीगी, अवगद्वेदी, अकमाओ, केवलगाण, जदक्लादसुदिसवकी, कार्या बन्देन नुस्कतेस्मा छ तेस्माओ वा, भारेण सुस्कतेस्मा चा, नामिदिया, गरमान वेद मन्त्रियो वेद अमन्त्रियो, अवादारिको, मागार अवागारेरि उपरहराया ।

# मगममञ्जेतीय ।

## वर तिवसन्ता समता ।

रेशगुतारेण अणुतारी जहां मुलोगी भीदी तहा मेर्डते । भारि मा मुना व व ति क्वमा. हेरे भिक्ते उत्तरिमगुणक्वाणाभाषाहो । अस्थि सीगमणा, अस्पान

कुर्विणका र समी स रागिकपरिया के आलाप कदल पर—एक म सामके र ते गुणा व क्ष भवाष आवस्ताता, स्त्री भागातियों, भाग और वागवत है है। मान आजन अक्रुप्तार कान्य्रामात जनकात, कामणकाययाम, आमत्तर वहनार कार्य के का महारणा दूसराम इ.स. दूसरा गाउँ देशा, समा आधारकारा हो व ते करी देश है। में दें । इस माराम शहा तत्या हो होती है। महास्था दह, भारत मन भारतंत्रं भार भारतंत्र इंद दाना विक्रवासि राज्यः सनावारणः साहार गर नगानि रति । स्था । स्थान स्थान हात है।

# मन्तर्भ हो सह भागप सुनम हा है।

#### Except authorited that T TE !

खनामका रूपार्य हे हैं उन देशन पर मान्याहर के गणामून वस्ता है ज भारत मान्य स्वतं हो हिनो त्वां चाहिती । साम्याव मान्य स्वतं वात्रा प्राप्तः वर्णाः भारतः स्वतं हो हिनो त्वां चाहिती । साम्याव पहिलो सर्वा नाहिती । स द के द्री अन्य बद्धा नवार १ क्या के शांक्ष प्रमाण का मार्थ का प्रमाण का मार्थ का अन्य ्डल्क्न को नेक्च है। व सं । हा रहा तह मान सम् मान सम् । मान सम्

1, 1 ] सत परस्वणाणुयोगदारे वे<-आठाववण्णण अरमदरेदी, अक्रताआ, अलस्सा, णेर भरसिदिया लेव अभगतिदिया, लेर सिव्णिणो के असिष्णपो, सामार अणागारेहि जुमादुपञ्जचा वा होति चि एदे आलावा व वचन्या । कारणाण, कारुदसण, सङ्ग्मसापराइयम्बद्धियामा जहानसादविहासमुद्रिसनमी च अवणेदच्या । ऑणिदिया वि जित्ये, अकाइया वि अतिथ, एदे वि आलावा ण वचन्या । " इत्यिवेदाण भव्यमाणे अस्यि वन गुण्डाणाणि, चचारि जीवसमासा, छ पन्न चीओ छ अपन्तचीओ पच पन्नचीमा पच अपन्तचीओ, इस पाण सच पाण णव पाण सच पाण, चचारि सच्चाओ, िवस्पमदीए दिणा विण्णि मदीओ, पर्विदियजादी, वसकाओ, जाहार-आहारामिस्मकायञ्जोगाहि त्रिणा तेरह जोग, इत्यिवद, चचारि स्साथ, मणवजन केनलणाणिहि विणा छ णाण, परिहार सुदूमसापसहय-नहाक्साद्रगिहारसुद्धि-सनमहि तिया चर्चारि सनम्, विष्यि दमण्, हन्य मावहि छ ठेस्मा, भगमिदिया अभव भव्यातादिक और नाम यातादिक इन होनों विकरणेले राहित स्थान, साहिक और असाहिक देन दोनों विकल्पातं रहित स्थान, सामार भर अनामार उपयोगीसे युगवन् उपयुक्त स्थान, राजने आलाप नहीं बहना चाहिए। तथा वेयल्यान, वेयल्यान व्हाससाम्यसम्प्राध्ससम आर यथाच्यात्रविहारनुद्धिसयम स्ता भ लाव भी निकाल हेना याहिए। भार भनिन्निय भी होते हैं, अकापिक भी होते हैं वे आलाए भी नहीं बहना चाहिए। र्द्धाचेरी जाणेंके सामान्य बालाप बहने पर—आहिके नो गुणस्पान समी पर्याप्त ्राप्ता आवार सामान्य भाराप वस्त पर—गाइक वा प्रभरपात स्था प्रवास तर्जा अपयान्त्र असमी प्रयान्त्र असमी प्रयान्त्र ये चार जीवसमात्, समीके एस पना मध्याप्त मंत्रज्ञा प्रयाद्य भार अस्त्रज्ञा भव्याप्त व चार जायवमास्त्र, स्वज्ञाक एक प्रयादित्या एको न्ययादित्याः असमीके पाय प्रयोदित्यः पात्र अपयादित्याः सम्रोके क्यों ग्राम भाग आर्थ अपनात्राचा अवस्था अवस्था प्राप्त अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्थ अन्य आर्थ असर्वेष्ठ ता प्राप्त सात आर्था आर्थ स्वत्य सर्वमातिके विसा सेप्य तात्र गतिया वि द्रवजीति व्रस्तवाय भीदारकवायय में आर श्रीदारक्रमिश्ववाययोगः विता प्रथ तरह च उपयोग अस्वाय भावारकश्चयम् चार चावरकाच्याप्यस्थाः स्थाः स्थापः स्थाः स्थापः स्थाः स्थापः स्थाः स्थापः स्थाः स स्थापः चारा क्यायः सत् व्ययः श्वरः काल्यात्वेः विता रोव छ सात् परिहारित्याः सतायमाय नार यथाच्यात्रायहारगुजितयमह ।यता गर चार स्वम भारिक तान ेपारकाच जार व्यवस्थानाच्यार पुजराजस्य विद्या विद्या स्थाप स्थाप स्थापक जार त हार्य आर भावत गृहीं नेस्वाद भावतासिंदिक अभावतासिंदिकः छहें सामस्य र्मावदी जीवोंक सामान्य भाराच

सिद्धिया, छ सम्मच, सप्लियो असप्लियो, आहारियो अगाहारियो, सामाहरतुवार अयागाहरजुत्ता वा ।

वेति चेत्र पञ्चलाण भण्णमाणे अस्थि णत्र गुणहाणाणि, दा वास्त्रातः, र पञ्चलीओ पच पञ्चलीओ, दम पाण णत्र पाण, चनारि सण्यानो, तिति स्तर्भ पनिदियञ्जदी, तसराजो, दम जोग, इस्थिनेदी, चनारि कमाप, छणात, वर्ण सञ्चम, तिष्णि दमण, दण्य मानेहिं छ लेस्मा, भनतिद्विया जभनिहिंद्या, उत्भन्त मण्णिनो अमरिणणो, आहारिणो, सामारुवज्ञचा होति अणामारुवज्ञना गो।

इत्यिवेद अपज्ञचाण भष्णमाणे अस्थि ने गुणहाणाणि, ने जीवनना <sup>इ</sup> अपञ्जची तो पच अपञ्चचीओ, सच पाण सच पाण, चचारि सम्लाता, किने बर्गः परिवृद्दियनादी, तमकाओ, तिष्णि जीम, इत्यिवेद, चचारि कमाय, दो अचान, अन्वर

संबिक, असुबिक। आदारक, जनादारक। साकारापयोगी और अनाकारापयागी होते है।

उदी रत्रविद्या जायाके पर्याचनस्वया आलाप कहन पर—आहं के ता पुरस्के भंदा पर्याचन आर भंदी अपर्याच्य वे दो जीवनमास, छहा प्रयाचितां पान प्रयाचा हो हैं देन, ना आप, जारी सजाप, नरपातिके दिना दाव तीन गतिया, पर्या द्रपणान, इन्हर्ट पास मतेषा, चारी सजाप, नरपातिके दिना दाव तीन गतिया, पर्या द्रपणान, कारा वानन्योग, आहारित त्रापयोग और विजिधित क्रयंवाच के ही विद्याचन के स्वाच द्रपणान के सार्व प्रयाचन किना देना देश हैं हैं तीन द्रपणान के पार संप्रयाचन किना देश हैं तीन द्रपणान के सार्व जीव के स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वच 
न्दारता आग्रह अययाव्यक्तांत्रसक्त्या आहार बहुन पर नामशाहार आहं सकते सन्दर्भाष्ट्रय ता गुण्डमान सभी अययाव्य आग्र अन्धी भाषान व हा अर्थना व अ अन्दर्भव्या, यात्र अपर्वाणिया सात आत्, सात्र आत्र स्वार भाषा व तत्स्वाति । व उपत्र न भीता, यात्रयंत्रात त्रमहाय, आहारिका अहाय सात्र वासास्त्र स्वार स्वार स्वार अर्थन व

261

र २९६ - सीयश्र जीया है पयान्त भाराय

स ५९७

दो दसण, दब्बेण काउ सुक्कहेरसा, भावेण किण्ह-णीठ-बाउठेरसाओ, भवसिदिया अभवनिदिया, भिष्छच सासणसम्मचमिदि दो सम्मच, सिष्णणो असिष्णणो, आद्दारिणो अणाद्दारिणो, सागारुवजुचा होति अणानाकाजुचा वा"।

"'इत्यिवेद मिच्छाइद्दीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, चचारि जीवसमासा, छ पज्जचीओ छ अपज्जचीओ पच पज्जचीओ पच अपज्जचीओ, दम पाण मच पाण णव पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, तिष्णि गईओ, पचिदियजादी, तसहाओ, तेरह जोग, इत्थिवेद, चचारि कमाय, तिष्ण अण्णाण, असनमो, दो दसण, दम्ब माबेहि छ

दो दर्शन, इच्यते वापोत थार गुकु रेश्याय, भावसे रूप्ण, नार भार व्यपोत अस्वायः भव्यसिदिक, अभ्ययसिदिकः मिथ्याय आर सासाइनसम्पयन्य ये दो सम्यमस्य, मिक्क, भर्तक्षिकः भादारकः अनादारकः सावारोपयोगी और आनावारोपयोगी दोते कें।

स्त्रीयेश मिध्यारिध जीयेके सामान्य आराय वहने यर—यक मिध्यारिध गुवस्थान, संबी-प्याप्त, सब्रा अयर्थाप्त, अस्त्री प्रयाप्त और अस्त्री अयराज व बार जीवसमान, छद्दी प्रयाप्तिया, छद्दी अयराप्तिया। याच प्रयाप्तिया और याच अयराप्तिया। इस्त्री प्राप्त आर सात माण, नो माण आर स्वात माण, चार्यो सज्ञय, नरवमात्रके विना राच ताज साज्ञया, एयेदि प्रयाप्ति, प्रस्त्राय, आदार बनाययोग आर आदार विभाग प्रयोगक विना राच तरह स्वीम् कार्योक्त सार्वो क्याय, सीतीं अज्ञान, अस्वयम, आर्यिक वा दर्शन, प्रष्य आर साचक्ष

#### र्जावका आयों हे अपयाप्त भारतप

| . 7 | (बी        | 14   | श | सं । गा ६ | €ा या व      | E RI    |        | <u>o</u> 4   |    |      | - 30  |    | 1 |
|-----|------------|------|---|-----------|--------------|---------|--------|--------------|----|------|-------|----|---|
| R   | 1          | 15.4 |   | 8 3 8     | <b>1 2 2</b> | 1 × 1 × | ₹   ₹  | <b>K</b> 2 2 | •  | 1.3  | 4     | 4  | ı |
| वि  | २<br>सं अप | ١, ١ |   | া প       | વંગો વિસી    | ं दुस   | भस दश् | ध न          | 14 | ' €€ | AU (L | e. | ı |
| 91  | ગતં.       |      |   | .4        | द मि         | 34      |        | द अ          |    |      |       | 44 |   |
| 1   |            |      |   | ,5        | कार्स.       | , -     |        | મ' દે        |    |      |       |    | ı |
| 1   | 1          |      |   | 1         | i            | į.      |        | 32           |    |      |       |    | ı |
| ı   |            | l    | i | l         | 1            | į.      | - 1    |              |    |      |       |    | ı |

नं २९८ र्स्बावेदी निष्पादां है जावों हे सामान्य भारताप

| 12 | αń   | q  | মা | ŧŧ | ą | ţ | 43 | भी   | ŧ     | • | 杌   |   | - 4 | đ | t | 4 | € | 6.4 | **  |     |
|----|------|----|----|----|---|---|----|------|-------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| ١  | Υ_   | Ęq | •  | ¥  | 4 | • |    | - 11 | . 4   | ¥ | 1   | 3 | 3   | K | ٩ | ٩ | • | 3   | *   | 54  |
|    | 4 24 |    |    |    |   | q |    | 441  | . • 1 |   | **! |   | 174 |   | ` | × | ٠ | 45  | 1.5 | 447 |
| l  | 28 Q |    | •  |    | 4 |   | ı  |      |       |   |     |   |     |   | 1 |   |   |     | ,   |     |

लेस्साओ, भनसिद्धिया जमनसिद्धिया, मिन्छत्त, मण्जिणो असण्जिणा, आहाल्ण अणाहारिणो, मागारुमञ्जता हाति जणागारुमजुत्ता ना ।

वैसि चेव पजनाण भण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, हो जीवनगण, ह पजनीओ पच पजनीओ, दम पाण णत्र पाण, चनारि सण्णाता, विष्ण गराम, पचिदियजादी, वसकातो, दम जोग, इत्यिद्द, चनारि कमाय, विश्व जन्मण् असजमो, दो दसण, दब्द-भारोह छ लेस्माओ, भरामिद्रिया तमनमिद्रिया, विजिष सण्णिणो असण्णिणो, जाहारिणो, सागाहरजुता होति जणागाहरजुता वा "।

वेसि चेन अपज्जचाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, वे जीवसमामा, छ उर जन्चीओ पच अपजन्जीओ, सत्त पाण सत्त पाण, चनारि मण्णामो, विष्णि गण्य, पर्चिदियजादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, इस्थिनदो, चनारि क्रमाय, दा अन्तर,

छ्डों लेक्याप, भव्यसिदिक, अभव्यसिदिक, मिथ्यात्व, सिद्धिन, असिद्धक, बाहारक, बनाहारक साचारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों स्नोवेदी मिथ्यादिए जीवोंके पर्याप्तकालसव घो आलाप कहने पर—प्रकृषिण हिए गुणस्थान, सभी पर्याप्त और असदी पर्याप्त ये दो जीवसमास, छहीं पर्याप्ता दं एप्याप्तिया; दर्शा प्राण, नो प्राण, जारों सद्याप्त, नरकगतिके विना दोप तीन गतिया, प्रेक्ता प्रवाप्ता, सदा प्राण, नो प्राण, जारों सद्याप्त, नरकगतिके विना दोप तीन गतिया, प्राण प्रजाति, सदस्याप, आर्थे दे दर्शा योग, स्वीवेद, चारों क्याप्त, तीनों अज्ञान, असयम, आर्थेक दे दर्शन, दूव क्षा भावसे छहीं हेदराण, मतिवेदक, अप्रवादिक, अभ्ययसिद्धिक, मिथ्यात्य, सविक, असिवेक, आर्थिक सम्बादिक, अभ्ययसिद्धिक, मिथ्यात्य, सविक, असिवेक, आर्थिक समक्षारीपर्योगी और अना नरिषयोगी होते हें।

उन्हीं स्रोवेदा मिष्यादिष्ट जीवोंके अपर्याप्तकालसव भी आला बहते वर-वि मिष्यादिष्ट गुणस्यान, मझी अपर्याप्त ओर असझी-अपर्योप्त ये दो जीवसमास, छाँ अपरे वित्या, पाद अपर्योप्तिया। सात प्राण, सात प्राण, चारों सजार, नरकगतिके विना शक्त गतिया, पादेन्द्रियजाति, प्रसकाय, ओद्दारिकमिश्रकाययोग, वित्रियमिश्रकाययोग के कामणकाययोग ये तीन योग, ट्रीयेद, चारों कपाय, आदिके दो अग्रन अस्यम, आर्

| न     | 256                      |                       |                             | स्त्रीवेदा | मिथ्य | द्दष्टि        | जीवींवे        | व्याप्त                    | आलाप |                           |         |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------------------|------|---------------------------|---------|
| य र व | जी<br>१<br>स प<br>अर्थ प | प प्रा<br>६ १०<br>५ ९ | स ग्<br>४ ३<br>वि<br>म<br>द | र<br>पच तस |       | व<br>१<br>स्रा | शक्षा<br>इ. इ. | सय द<br>१३<br>अस वधु<br>अस |      | स साह<br>१२<br>निसं<br>अस | ALT 12. |

रजुचा होति जणागास्त्रजुचा वा'। व्याप्त्याः, त्वच्छच, साळ्यणां असंख्यिणों, आहारियां अणाहारियों, इत्विचेद साम्रणसम्मादद्वीण भव्यमाणे अत्यि एय गुणहाल, ने जीवसमासा, पञ्जचीओं छ अपन्तचीओं, देत पाण मच पाण, चनारि सण्णाओं, विण्णि मही पनिदियनादी, तरहाआ, तेरह जीम, इत्थिनेद, चनारि कमाप, तिण्णि अस्मा अमनमो, दो दसण, दन्य मार्रोंद्र छ लस्माओ, भरामिद्रिया, सामणसम्मच, मण्जिल अहारिणो अवाहारिणो, सामान्त्रजुना होति अवागान्त्रजुना गा ही दर्शन, इच्यक्षे वाषोत भीर गुरु लेखाय, भावक्षे एच्या, बील भीर धाषीववेस्याफ पा प्रथम पाया जार देख र राजपु नावक हुन्नु नार जार कार्यकरपाय अम्मितिद्वेक, काम्यिविद्वेक, मियात्य, सावेक, स्ताविक, सीहारक, निवारक सावस्थ पयोगा और अनाकारोपयोगी होत है। व्यविद्या सासादनसम्बद्धारि जीयोके सामान्य भाराप बहन पर—यक सासादन ज्यावरा धावारमवान्यवाद्यः अध्याक व्यापान्यः अग्राटः ग्रेड प्राप्तिक व्याप्तिकः न्तराहित्यों दसों माण, सात माण चारों स्वाय, नरकारीतक विज्ञा स्वयं प्रधानक अध्य स्वाहित्यों दसों माण, सात माण चारों स्वयंत, नरकातिक विज्ञा सब तान गतियां, × 51 प्राप्त क्षित्र वार्ते क्षाव, वार्ते अञ्चान, अस्त्रम, आहिंह हो हरान, इन्हें और आहेंहें 751 प्रदेशियातु भव्यतिदिक्, सासाङ्गसम्बन्ध्यः, सङ्क्रि, भादारक्, भगदारक्, सम्बन्धाः साध्ययेषाणी . . 1 भीर अनाकारोपयोगी होते हैं। 14 १ प्रतिषु \* वड स्लिधिक पाट समास्त । मावदी मिच्यार्टाणे जापाँचे अववाद्य भाराप ड का यो वे क झा सब M व तम भामिका उस अस रह 44 ग्वायशं सासाइनसम्यग्हारि जायोंह्र सामान्य भागाए

ठेस्सायो, भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, मिन्छच, माण्णिणो अप्राण्णणा, आह्या अणाहारियो, मागारुवजुचा हावि जणागारुवजुचा वा।

वेसि चेव पजनाण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, दा बीरवणाण, व पजचीओ पच पजचीओ, दम पाण णत्र पाण, चचारि सण्णाते, तिष्णि वहार, पाँचिदियजादी, वसकाओ, दम जोग, इस्थिन्द, चचारि क्माय, विशि वन्दर असजमो, दो दसण, दच्च-भानेहि छ लस्माओ, भन्नमिद्विया अन्वनिद्विया, विष्ठे, सण्णिणो जमण्णिणो, जाहारिणो, सागास्यज्ञचा होति जणागास्यज्ञचा ग्रां

वेसि चेन अपञ्जचाण भण्णमाणे अतिथ एप गुणहुाण, ने जीवसमाना, छ मे ञ्जचीओ पच अपञ्जचीओ, मच पाण सच पाण, चचारि सम्याजा, विश्वि गहार्य, पर्विदियजादी, तसकाजो, विश्वि जोग, इत्थिनेदो, चचारि क्रमाय, दा बन्मर

छद्वें छेरवाए भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक मिथ्यात्व, सिश्रक, असिद्धक बाहारक ब्लाहरण साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ह ।

उन्हों स्त्रीवेदी मिष्यादृष्टि जीयों के प्रयोत्तकालस्त या आलाप वहते पर—प्रात्तक हिंदी गुणस्वान, सभी पर्याप्त और असभी पर्याप्त ये दो जीवसमास, छहाँ पर्याप्ति पर्याप्ति हो। स्वीप्त की पर्याप्ति की गाँवता है। पर्याप्ति की गाँवता की पर्याप्ति का स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स

उन्हों स्वावेदा मिध्याधष्टि जीवोंके अवर्याप्तकालसव यो आलाप बहुन गर-हा मिध्यादिष्ट गुणस्थान, संग्री अवर्याप्त आर असजी अवर्योप्त ये दो जीवसमाह, छो मार्च प्तिया, पाच अवर्याप्तिया, मात प्राण, सात प्राण, चारो सजाप, नरकातिक विगाप हा गतिया, पचेत्रियज्ञाति, प्रसकाय, औदारिकमिधकाययोग, धर्मियेक्सिक्स्यवर्ध वर कामिणकाययोग ये तीन योगः स्त्रीचेद, चारों क्याय, आदिके दे। अजार अववन, व्या

# आहारिणो अणाहारिणो, सागास्वजुचा होति अणागास्वजुचा वा '।

दिष्पेद-सम्मामिन्छादद्वीण भव्यमाणे अतिय एय गुणद्वाण, एता जीवसमास, ठ पञ्जचीओ, दस पाण, चचारि सव्यानो, तिथ्य गदीओ, प्रिंदियजादी, नम्बद्धानी, दस जोग, इत्थिबद, चचारि कमाय, तिथ्य पाणाणि वीदि अव्याणिहि पिस्मानि, असवमी, दो दसण, दस्य भाषेदि छ लेस्साना, भवामिद्विया, मन्मामिन्यम, मध्यापी, आहारिणो, नापाइवनुचा द्वीठि अणागाहबनुचा वो ।

र्रियेनेर अमजदमम्मारहीण भण्यमाण अत्य एम गुणहाण, एआ जीवनमामा,

# भनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हात है।

न्यायेदा सम्यामिष्णादाष्टे जीवीक आलाव बहुन वर—वह सम्याभाष्यादाष्ट गुवान्तन वक मधी वर्षान्य जीवसभास, छढी प्रवालियो, इसी माल बारी संकाद करकातिक विका भाष तान मालेया, वर्षी ह्ववादात, असकाद, बारी मनावादा, वार्ती वक्वादात भारतात्व कावणीन और पितियिवकाययोग ये इस योग ह्वाद्यंद, बारों क्याद, तानों भारतील क्रियों स्थापित भारतील क्षाद्यं कावणीन स्थापित स्थाप स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्

र्मावेश असयतमस्याराष्ट्रे जायोंके भागाय बदने पर-एक भावरमधामाराष्ट्र गुक

| न ३०३                        | र्म्यायदी र                               | र्जापदी सामादनसम्पर्धाद जीवाक भएयाप्त भाराप |                            |                  |                                         |     |   |           |         |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----|---|-----------|---------|
| य्¦वी∤पदा<br>११६७<br>संस्थाअ | ते च इ का<br>४/३ १ १<br>१८ व पत<br>ब<br>द | या   देव<br>११४<br>भावनी<br>देव<br>शर्व     | 14<br>24 78<br>5 1<br>K 64 | ۲<br>۲<br>۲<br>۲ | 4 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | f , | 6 | 74<br>8.0 | 4 c 4 c |

| म ३०४ - १ | र्वावेदा सम्याग्यथ्यादाप्र | जीयों है | भाराष |
|-----------|----------------------------|----------|-------|
|-----------|----------------------------|----------|-------|

तेसि चेर पञ्जचाण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, एओ वीवसमान, ह पञ्जचीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गटीओं, पाँचिदेयज्ञानी, तम्ब्रम, दस जोग, इत्थिनेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, अमजमो, दो टसण, दल महर छ लेस्साओं, नरिसिद्वेया, सासणसम्मत्त, मण्णिणों, आहारिणों, सागाहन उत्त हार अणागाहन ज्ञाता वा ं।

तेसिं चेन अपज्जत्ताण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एआ जीवसमाध, ह अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पर्विटियत्तरी, तत्त्रह्मः, तिण्णि जोग, इस्विनेद, चत्तारि कसाय, दो उण्णाण, असज्ञमे, टो दमण, दश्य हा सुक्तलेस्साओ, भानेण किण्ह णील कार्डलेस्माओ, भनसिद्विया, मामणमम्मन, तीज्मः

उ हीं स्वीवेदी सासादनसम्बन्धि जीवोंके पर्याप्तकान्नसम्यो आलाप कहत पर-एक सासादन गुणस्थान, एक सधी पर्याप्त जीउसमान, छहाँ पर्याप्तिवा, दशों मण, हर्ग सम्राप, नरक्गतिके विना दोष तीन गतिया, पर्वेन्द्रियज्ञाति, तसकाय, वार्षे वकारों चारों चक्नयोग, श्रीदारिकराययोग और वैक्टियरराययोग ये दश योग, स्ववेद कर कपाय, तीनों अन्नान, असयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्य ओर भायसे छहाँ ठेरवाए। भयांनीके सासादनसम्यस्त्य, सदिक, आहारक, सारारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों खोचेरी सासादनसम्पग्दार्थ जोनोंके अपर्यान्त राज्यस बहे वर्ष्यस्य सासादन गुणस्थान, एक सक्षी अपर्याप्त जोउसमास, जहाँ अपर्याप्तिया, सत व्हर् सार्स सासादन गुणस्थान, एक सक्षी अपर्याप्त जोउसमास, जहाँ अपर्याप्तिया, स्वत्र व्हर्स स्वार्स स्वाप्त, नरकगतिक विना दोष तीन गतिया, पचित्रस्य नाति, व्रस्तर्य, अहार कि मिजनायाग, विभिष्यसिक्ष राययोग और पान योग, स्वार्स क्याप, आदिक दो जान योग, स्वार्स क्याप, आदिक दो दशन, द्रव्यसे कापीत और पुढ उत्पर्त सामसे छण्ण, नीळ ओर कापीत लेदसाय, अप्यक्तिक्रिक, सासादनसम्बन्धन, सिंहक, स्वार्ष

## ९ प्रतिपु ' तड इत्यायक पाठ समास्ति ।

 जेता, इरियोद, चचारि कमाय, तिण्यि णाण, सज्यामजमा, तिण्यि दसण, दर्चेण छ तेस्पाओ, भाषेण तेउ पम्म-सुक्रतेस्माओ, भवसिदिया, तिण्यि सम्मच, सण्यिणे, आहारिको, सामाक्वजुवा होति अणागास्त्रज्ञचा वा।

ैहरियवेद पमचनवदाण भण्माणे अतिव एम गुणहाण, एत्रो बीबसमाना, छ पञ्चवीयो, दम पाण, चचारि सच्चाना, मणुनगरी, धाँचिदेपवादी, वदकायो, जब बाग, बाहापुर पारिय ! इरियवेदो, चचारि स्नाय, मणपञ्जवणाण निया विण्नि पाण, पिहारसञ्जमण विणा दे। सत्त्रम, कारण आहारदुग मणपञ्जवणाण पिहारसञ्जमिद वेददुगोदसस्य निराहादो ! तिर्णिय हमण, दन्वेण छ तस्माना, मार्गेण वेड-पम-मुक्क वेसमाओ, भवनिद्विया, विण्य सम्मच, सांच्यिको, आहारियो, माराकरतुवा होति

भीत्रारिककाययोग ये ना योगः स्वारतः चाराँ कपायः आदिक तान वानः सदमासयमः आदिक तान दर्शनः प्रथमे छाँ ग्रेन्सायः, भावसे तेनः पद्म भारः नुह्न ग्रेरपायः, भन्यस्त्रिद्धकः, भाव धामिकः, स्वायिक आर साधापारामिक ये तीन सम्बन्तयः, सिङकः, भाक्षारकः, सावपारियागी आर ननाकारीययोगी होते हैं।

ने ३०३ संबिदा प्रमत्तस्यत आधीक भारतप

रे दिश्वहिशार रेष्ट्र स्टार मिलप चर्च स्थारी साम दल्बर साल्य से के ता सिर्फ मुडका विरास भी करा भीर सर छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीजो, पर्चिदियजादी, तन्नको दस जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, जसजमो, तिण्णि दमण, दन सप छ लेस्साओ, भरसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागाहरहुन ७ अणागाहराज्ञत्ता वा<sup>र्ष</sup>।

ै' इत्यिदेस्-सजदासजदाण भण्णमाणे अत्य एग गुणद्वाण, एओ बीरस<sup>मान, ह</sup> पज्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पचिदियजादी, वसहा<sup>ओ, स</sup>

स्थान, पफ सबी पर्याप्त जीवसमास, छहां पर्याप्तिया, वर्शो प्राण चारां सजार, तरहाती विना दोष तीन गतिया, पचेद्रियजाति, तसकार, चारा मनोयोग, चारों ववनवोग, भाता स्वायोग और विक्रियिनकाययोग ये दश योग, स्वविद्य, चारों नवाय, आदिके तीवर स्वाया, अपिके तीन वहान, द्रब्य ओर भायते छहां केदगर, भव्यतिर्विक, औत्तार स्वायम, आदिके तीन वहान, द्रब्य ओर भायते छहां केदगर, भव्यतिर्विक, औत्तार स्वायम, स्वायम, स्वायप्ति की स्वायप्ति स्वायप्ति की स्वायप्ति स्वायप

राविदा सयतासयत जीवॉके आलाप कहने पर—पत्र देशस्वत गुणस्या रा संग्री-पर्याप्त जीतसमास, छहा पर्याप्तिया, दर्शो प्राण, वार्षे सजाप, वि<sup>र्वणा औ</sup> मनुष्यगति ये दो गतिया, पर्ये जियजाति, श्रसकाय, वार्षे मनोयोग, वार्षे व्यवसा<sup>त औ</sup>

| न        | ३०५        |      |                  |                       | र्सीवे                      | दो अस                                   | पतसम            | ए जी                  | द्र जीवांक भारतप                  |                 |                 |                           |            |         |        |
|----------|------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|--------|
| 11 4 5)8 | व प<br>इ   | Q. : | <u>स</u><br>.•,४ | ग<br>।<br>।<br>व<br>द | <u>रंबा</u><br>१।१<br>४ क्ष | या व<br>१०<br>म ४ व<br>व ४<br>और<br>व १ | ŧ 7             | हा<br>माउ<br>थत<br>अब | ,स <u>य</u><br>- <b>१</b><br>- अस | द<br>१ द<br>१ द | हे<br>ब १<br>भा | म स<br>१ ३<br>भ यीत<br>भा |            | 35-1-17 |        |
| म<br>  इ | ર•ધ<br>_41 | qz   | ı e              | п                     | र)<br>इ.स.                  | गिवेदा र<br>∤या_ व                      | यतास<br>r   € . |                       | जीधॉ<br>स <u>य</u>                |                 | खाप<br>  हे     | 4-1-4                     | _ 6.4<br>[ | - 1     | 4 1 1  |
| 2        | ह प्र<br>• |      | •                | र<br>हे               | राष्ट्र<br>इडि              | । ९<br>  संदर्भ<br>  संदर्भ             | 1               | ्ड<br>बड<br>बड        | 44                                | 1<br>4          | 74              | म्<br>भा<br>भा            | ,          | · *     | ķ<br>_ |

जेगा, इत्पिबर, घतारि कसाय, तिथ्यि णाण, मजमासजमें, तिथ्यि दस्य, दस्या छ ल्स्माओं, भोरण तेउ एम्म-सुरुऽलस्माओं, भारतिदिया, तिथ्यि सम्मत्तं, साध्याणें, आहारियों, सामाहबत्तवा होति अणागाहबत्तवा वा ।

''इत्यिबद पमचमञ्जराण भण्यमाणे अत्यि एय गुणहाण, एवो जीवसमासी, छ पञ्जवीत्रा, दम पाण, चचारि सच्चात्रा, मणुसगरी, पर्विदिरजादी, उसकान्नो, णव जेता, नाहारद्वरा णित्य । इत्यिबेदी, चचारि स्माप, मणपञ्जवणाणेण रिणा विण्लि पाप, परिहारसञ्जयण रिणा दो सजम, कारण आहारद्वरा मणपञ्जरणाण परिहारस्वयेदि वेददुगोदसम्म रिरोहादी। विज्यि सम्मच, संग्णिणो, आहारियो, मांगा तेजन्मम-सुक्क-नेस्साजी, भवनिद्विपा, विज्यि सम्मच, संग्णिणो, आहारियो, मांगारुवजुता होंति

नीदारिकद्याययोग थे ना योग, स्तायद, बारों क्याय, आदिक तान प्रान, स्वमासयम, आदिक तान द्वान, प्रत्यसे उद्धें उत्पादं, सारसे तड, पम भोर पुद्ध तेपपाद, भव्यविद्यिक, भाव प्रामेक, सायिक भार सामापदानिक ये तीन सम्यस्त्य, सिक्क, भादारक, साकारोपयोगी भार भनाकरोपयोगी द्वेति है।

कारिया प्रशासन्य आर्थिक आलाव रहते पर—पद प्रमाधस्वत ग्रामधान, एक साम पर्याण जायक्सास, एवं प्रयानिया, दार्थ प्राप्त मान मार्थ क्षाप, मनुष्यानि, विदेश्याति, स्वित्र वाति, स्वित्र वाति, स्वित्र वाति क्षाप, मनुष्यानि को योग होते हैं कि स्वत्राय आर्थ कर्माय क्षाप्त क

ने २०५ अनीरेदा असलस्यत आयोक भारतप्र , अप मास गहरा यो वक्ता सप दंत ने साह आ उ ६, ११, ९६१६६६९६ १६१६ साह साह अहा अहा अहा साह स्टाप्त अहा अहा भारता अहा भारता अहा

# अणागारुमजना मा ।

इत्थिवेद अप्पमत्तसजदाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एओ वारसकः छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि मण्णाओ, मणुसगदी, पर्विदियनादी, तमस्राम, हा जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कताय, तिण्गि णाण, दो सजम, तिण्णि दसण, दुल्ब इ लेस्साओ, भारेण तेउ पम्म सुक्लेस्साओ, भवतिद्विया, तिण्णि सम्मत, सिन्दे आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा '।

इस्थिनेद-अनुव्ययरणाण भण्णमाणे अस्यि एय गुणद्वाण, एओ वीतसमान, इ पञ्जचीओ, दम पाण, विण्णि सण्णाजो, मणुसगदी, पर्चिदियनादी, तनझात, हा जोग, इत्थिनेद, चत्तारि कमाय, विण्णि णाण, दो सजम, विण्णि दवण, दुन्त इ

# र्जार जनाकारोपयोगी होते हैं।

र्खायेवी अप्रमत्तस्यत जीवाँके गालाप कहने पर-एक अप्रमत्तस्यत गुपस्यन, रा सद्धा-पर्याप्त जीवसमास, छहा पर्यास्त्रिया, दश्रों प्राण, आहारसद्धाके विना श्रव तान सर मनुष्पगति, पर्रोन्टियज्ञाति, त्रसकाय, चाराँ मनोषोग, चाराँ वचायोग और आँगारिहमार्थ ये नी योग, स्त्रियद, चारा क्याय, आदिक तीन ग्रान, आदिक दो सयम, आदिक तीन हार्य द्रम्यसे एडॉ लेखाए, भावसे तेज, पद्म और शुक्त लेखाए, अव्यक्तिरङ, औपराभिष्ठ, स्टार भार शायोपदामिक ये तीन सम्यक्त्य, सिक्क, आहारक, साकारापयोगी और भगावन वयोगी होते हैं।

रुप्राचेदी अपूर्वमरण आर्थोके आलाप कहने पर—पत्र अपूर्वकरण गुणस्थान, वह <sup>हह</sup> पर्योज जायसमास, एडॉ पर्योत्तिया, दत्तों प्राण, आहारसंग्रहे विना शह तह हिंद मनुष्यगति, परेत्रियञ्चाति, श्रमशय, चारां मनोयोग, चारां यचनयोग भार भागाहरू योग ये ना योगः स्ट्रीनेद्द, चारा कवाय, आदि तीन बान, आदि हे दा सवम, आदि ह नि

| न २० | स्त्रीयदी भ्यमत्तर्भवत जायोंके नाराप                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3 47 | स्त्रावदा अप्रमत्त्वत जायाव नार्यं<br>व न व नांद्र हा वा व व का वव द ड<br>व स व ज व व नांद्र हा व व ना वद व स<br>व स व ज व व नांद्र वा देव ना देव<br>विवा ज ज व व नांद्र वा देव<br>वा व ज व व नांद्र वा देव<br>वा व नांद्र व जुन का दिश उने<br>वा व व व व व व व व व व व व व व व व<br>वा व व व व | 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 |

लम्साआ, भारण सुक्लस्ता, भवसिद्धिया, वेदगेण विणा दो सम्मच, सन्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा`े।

इत्पिषेद अणियद्वीण अण्णमाणे अस्पि एय गुणहाण, एत्री जीवसमासी, छ पज्यचीत्रो, दस पाण, दो सच्याओ, मणुसगदी, पर्विदियत्तादी, तसकात्रो, णव जोम, इत्यिद, चवारि क्साय, तिथ्ण पाण, दो सचम, तिथ्ण दसण, द्व्येण छ तेस्सात्रो, भावेण सुक्कत्रेस्मा, भवसिद्विया, दो सम्मत्त, साव्याणी, आहारिणो, सागाहबजुता होति अणागाहबजुता वां ।

<sup>1</sup> प्रस्पेत छहाँ तर्वाप, भावते पुद्धस्याः भव्यतिष्ठक, वेदकतम्बन्त्यके विना भीपरा , मिक भीर साविक वे हो तम्बन्त्यः सिक्क, भादारक, सत्कारोपयोगी भीर मना कारोपयोगी द्वेति हैं।

त्यांपेदी भनियुचिकरण आयोंके भानाय कहने पर—यक धनियुचिकरण गुणस्थान, यक सभी-प्याप्त जीयसमास, छडी प्याप्तियों, हार्गे बाण, मेथून आर परिमाह ये हो मधाप, मुप्पगात, पर्वेनिद्रयज्ञाति, त्रस्तवाय, चारों मनोशान, चारों पनन्योग भीर भीता रिकादायोग ये ना योग, त्रांवर चारों कराय, भादिके तान बान, भादिके दा सवम, आईके तान वर्षन, द्रम्यस छडीं नेप्राण, भाषते पुक्रनेप्या भन्यसिद्धिक भाषप्रामिक और सार्यक्ष ये हो सम्यन्त, सब्बिक, आहारक, साकारोपयोगी भार अनाकारोपयोगी होते हैं।

| न    | ২০ং            |        |         |                  | न्त्रीयेदी भगूयकरण जीवींके आलाप |     |        |                                 |         |   |                                |                          |                       |                      |             |                  |                  |                  |   |
|------|----------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|-----|--------|---------------------------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|
| ı Lu | जी<br>१<br>इ.प | q<br>Ę | झा<br>१ | स<br>आहा<br>विना | स<br>१<br>स                     | 1 1 | Gir Br | यो<br>१<br>स ४<br>इ ४<br>श्री १ | र<br>यो | ¥ | हा<br>माठे<br>धन<br>धन<br>प्रद | संब<br>र<br>हामा<br>स्दो | ६<br>३<br>इ.इ<br>विना | हे<br>इ. इ.<br>स. इ. | म<br>१<br>भ | स<br>श्रीप<br>झा | स्रोहे<br>र<br>र | र<br>शाका<br>समा | ì |

| न     | 3,           | o |   |   |   |   | ख | विश | र्गन | प्रशि | करा       | ग जी | লৈক<br>ল | भाखा  | प |   |   |   |                 |
|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|------|-------|-----------|------|----------|-------|---|---|---|---|-----------------|
| 7 718 | 31<br>5<br>5 | 9 | ٠ | 4 | , | , | ŧ | *   | ŧ    | ¥     | र<br>मारी |      | 4 €      | द्र ६ |   | 7 | 7 | 1 | र<br>शका<br>बना |

पुरिसनेदाण भण्णमाणे अतिय णान गुणद्वाणाणि, चत्तारि नीनममामा, इ परं चीओ छ अपज्जनीओ पच पञ्जनीओ पच अपञ्जनीओ, टम पाण सन पाण वन पत सन पाण, चन्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, प्रियदियजाटी, तसकाओ, पण्णार उप, पुरिसचेद, चन्तारि कसाय, सन णाण, पच सनम, तिण्णि टमण, दच्च मासी इ छेस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, छ सम्मन, साण्णिणो असण्णिणा, त्राहार्त्र अणाहारिणो, सागारुगजुना होति अणागारुगजुना वा ।

वेसि चेत्र पञ्जचाण भण्णमाणे अस्थि णत्र गुणहाणाणि, दे वावसमज्ञ है पञ्जचीओ पच पञ्जचीओ, दस पाण णत्र पाण, चचारि सण्णा, विध्य गराव, पर्चिदिपजादी, तसकाओ, एगारह जोग, पुरिसत्रेद, चचारि कसाय, मच पाण, हर सजम, विण्णि दसण, दन्त-भार्तेहिं छ लस्माओ, भत्तमिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्बर्

पुरुपवेदी जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर—आदिके नो गुणस्थान, सब १वाठ संबी-अपर्याप्त, असबी पर्याप्त ओर असबी अपर्याप्त थे चार जीवसमाल, छर्से पर्याप्त एवं अपर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया, पाच अपर्याप्तिया, वर्शो प्राण, साव प्राण, क्षेत्र स्मात प्राण, चारों सम्राप, नरम्मतिके विना शेष तीन गतिया, प्लेट्स्प्रजाति, क्षार पन्नहों योग, पुरुपवेद, चारों कपाय, क्षेत्रकांति विना शेष सात बान, सस्ताप्त पन्नहों योग, पुरुपवेद, चारों कपाय, क्षेत्रकांति क्षार प्राण, स्वाप्त पन्नहों योग, पुरुपवेद, चारों कपाय, स्वस्ताप्त व्याप्त सात बान, स्वस्ताप्त और याच्यास्तावसमके विना शेष पाच स्वस्त, आदिके तीन वर्शन, प्रशास अर्थक्याप्त, स्वाप्त अर्थक्याप्त स्वप्त क्षिक, अर्थक्यास्तिक, छर्दों सम्यस्त, स्विक, अर्थक्याप्त अर्थक्याप्त, स्वप्त 
उन्हों पुरुषवेदो जीवोंके प्रयोत्तकालसव यो आलाप कहने पर—आदिके हो गुण्डर संब्री-पर्याप्त और सबी अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहां पर्याप्तिया, पाव पर्याविया, परे प्रणा, नी प्रणा, चारों सखाप, नरकगतिके विना दोष तीन गतिया, परे। प्रयाति वहार चारों मनोयोग, चारों चवनयोग, श्रीदारिकशययोग, विश्वयिकश्चययोग और स्वाप्त काययोग ये ग्यारह योग, पुरुषयेद, चारों कपाय, केयछानके विना शेष सार्व सहससाम्पराय और यथाक्यातस्वयमके विना शेष पाच सवम, आदिके तान इस्त, प्र

| 4             | 35£                                  |                                            |                                                                                             | पुरुपयेदी     | जीयोंके व                                  | सामान्य आळाप                                          | اغ تدامه |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 10 or 33 libs | स्री<br>स्र प<br>स स<br>सस्य<br>सस्य | प या स<br>देप १०<br>६अ. ७<br>५प १<br>५अ. ७ | स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स | का यो<br>१ १५ | व   क्र. हा<br>१ ४ ७<br>। • ६३<br>  निर्मा | सय द छ<br>५ जस ३ द ६<br>दश ६ द मा ६<br>समा विना<br>दश | 1 1 1    |

```
<sup>भारतमा</sup> अभाष्यमा आहारको, गागारुग्यचा होति अपामारुग्यचा सा<sup>ध</sup>
                                                                     <sup>ेंं</sup>विनि घर अपनवाण मञ्जनाण महिंच चवारि गुणहाणाणि, दो
                                   छ अपन्त्रसीआ पच अरज्वधीश, तच पाण, तच पाण, वचारि तच्या
                                 गर्दोत्रों, विगरिववादी, तमकात्री, चनारि जीम, प्रसितवेद, चनारि कसाय,
                             निध्य सवम, विध्य दमल, दब्बेण वाउन्तुक्तरहेस्मा, भारेण छ हेस्साबी, भ
                            अमराभिद्विमा, एव मस्मन, राध्त्रिणी अमरिपणी, आहारिणी अणाहारिणी, सार
                     भार भावके छहाँ त्रेरवार्कः अध्योगिविकः, अस्वयोगिविकः छहाँ सम्यक्तः साविकः, अहारकः, गाकारापयोगी और भनावारोपयोगी होते हैं।
                                                व ही पुरुषवेदी जावोहे अववाधनहालसमधी भालाव नहने वर-मिध्याहारे,
                देशारवाराष्ट्रे अविश्वतारवाराष्ट्रे आर व्यातमस्यत् थे चार गुणस्थान, संजी अपरान
               इंतराराहार्ष्ट्र भारतसारकार्ध्य भार अध्यक्षत्व र जार अध्यक्षत्व, पण अप्रवास्त्र ।
असत्रो नप्रवास वे दो जायसमा इ. एहीं भारतस्त्रिया, पत्र भएवसिया, पत्र भारतस्त्रिया, स्ति माज,
           मान्य पार्य समाप्त अस्तानिक वित्त होत तात गारियां, प्रची नेपजाति, अस
         भावा कार्य सहस्य भद्दन्ता १७ १४ना संव ताच भावमा, प्रवा नेपचाता, त्रवा
वहारिकातप्रकारयाम, वाकतिवासप्रकारयोग, आहारवासप्रकारयोग और वास्त्रकार
       व बार थीम, दुरुवाह, बार्स कराब, दुमारी, उपन्न और भादिक तीम प्रान
     प्रवास्त्र , प्रस्पान्त चारा कराव, उचाव, उच्चव कार् व्यापक वाल वाल कार्यस्त्र वाल कार्यस्त वाल कार्यस्त्र वाल कार्यस्त वाल कार्यस्त्र वाल कार्यस्त्र वाल कार्यस्त्र वाल कार्यस्त वाल
  पाय बाता अस्तवम्, सामायकः भार प्रश्नेष्यस्थायः । १११ वर्षाः अस्त्रः । १११ वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः अस्त्रः सन्त्रः सन्त्रः सन्त्रः । १११ वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः अस्त्रः सन्त्रः सन्ति सन
इध्स क्यात भार प्रकेरियाय, भारत एवा क्याप्य मन्याक्यक, माम्यास्य
मन्याम्यस्यायके विना रात्र पात्र सम्पन्तत्, सिन्निक, भेसिन्निक मोहारक, मनावास्य
                                                                                                          पुरुष्वेदी वायोंके पर्याप्त भारतप
                                                                                                                        वे ब्रामा वर | द | वे मान विके वा
                                                                                      हिर्म हे प्रमान है हिंद स्था है।
इंडिंडियर है प्रमान है हिंद हो है
113
                                                                                                                                                             पति
                                                                             पुरुषयेत्री जीवॉक्टे भएयाप्त भालाप
                                                                                                                                                              .संब द ड मंस साझ आ
                                                                        इ.इ.स.स. इ
                                                                                                                                       इन अत हर की में सम्बंध असे तहा
इस समाबिता में अबिना अत अना असा
                                                                                                                                      वति वदा
                                                                                          ₹Iå
                                                                                                                                   40
```

# होंति अणागारुमजुत्ता वा ।

पुरिसनेद मिन्छाइद्वीण भण्णमाणे आत्थ एय गुणहाण, चनारि वीवसमाण, पजनीजो छ जपजनीओ पच पजनीओ पच पजनीओ, दल पाण मन पाण पाण सन पाण, चनारि मण्णाओ, तिष्मि गदीओ, पानिदियनादी, तमराजा, र जोम, पुरिसनेद, चनारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, जमनमो, दा दमण, दब मा छ ठेस्साओ, भवसिद्धिया जभनसिद्धिया, मिन्छन, सण्मिणो अमण्गिणो, आसी अणाहारिणो, सामाहर जुना होति जणागाहर जुना वा "।

तेर्सि चेत्र पञ्जचाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, टा जीवनगाण, पञ्जचीजो पच पञ्जचीञो, दस पाण णत्र पाण, चचारि सण्णाजो, तिष्ण गर्णा पर्विदियजादी, तमकाञो, दस जोग, पुरिसनेद, चचारि कमाय, निष्णि नण्ण

# साकारोपयोगी आर जनाकारोपयोगी होते ह ।

उन्हीं पुरुषवेता मिध्याहाँए जीवोंके पर्याप्तमालसवार्या भागा बहुत पान्ता मिध्याहाँए गुणस्थान, सद्धा प्याप्त और असदी पर्योद्ध वे हो जीवससास, एसें वणान्त्र पाच प्याप्तियां, दशों प्राण, नी प्राण चारा सद्धाए, नरकपतिके विना शेष तीन कार्य पर्विद्रयज्ञाति, त्रसकाय, चारों मनायोग, चारों पचनयोग, औदारिककायया कार्यक विककाययोग वे दश योग, पुरुषवेद, चारों क्याय, तीनों भज्ञान, असपम, आई।

```
<sup>चणवना</sup>, ६। ६४व, इच्ह माराई छ तस्मात्रो, भवगिद्धिया अमर्गाद्धिया,
     मल्यमा अमण्यमो, आहारिणा, मागाठवत्रचा होति जणागाठवत्रचा वा 🗥।
                                  विभि चेर अवज्ञवाल भण्यमान अहित एय गुणहाल, दो जीवसमार
 नवन्त्रगोत्रो पच अवज्ञामा, तच पाण सच पाण, चगारि सन्मात्रो, विभिन
'विदिचनादी, वमनाजी, विन्यि नाम, पुरिमबद, चनारि क्साय, दो अव
धवमा, दा दवन, इन्स्य गाउ-मुक्रन्टस्मा, भावन छ तस्साआ; भगविदिया अ
दिया, बिच्डच, माण्यणा अाष्ट्रियो, आहारियो अयादारियो, सामाहराज्या ह
 ्रस्य भार भावन्त्र छहाँ देखार सम्मानिदक, समस्मानिदक, निष्यास, सक्रिक
        र जाता के जाता स्वाधिक व्यवस्थित स्व के व्य
इन्हें दुरुवेदी निष्पादांद्व जायों के स्वयस्थित स्वतंत्र स्व के व्यवस्थित स्व के व्यवस्थित स्व के व्यवस्थित स्
 ्रा प्रकार के का करवान्त कार मन्त्र मान्यान के कारवान करवान करवान का कारवान करवान करवान करवान करवान करवान करवा
 ार्वा, वर्षा प्रकाशित, त्यात्र अस्त्र, स्थात अस्त्र स्वत्य प्रदेश प्रदेश स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्व
वर्षा, वर्षा, स्वत्याति, अवद्यात्, असारिकस्थित, विविविकस्थित और कामणकावयोग
 भा, पुरुवाह त्यारं क्याय, गाहिक हा अवात, असवस आहिक ही देवन क्रयस
 ा प्रथम चार्च कर्मण चार्च कर्मण चार्च के ज्ञान चार्च के सम्बद्ध हैं हैं है हिंदार सम्बद्ध के सम्बद के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम
 ्रांत्र अर्था व्याप्त अर्था ज्याचा व्याप्त व्यापत व्या
                                            पुरुषेर्द्धा भिष्याद्दष्टि जायोंक प्रयान्त भारतप
                                                                            A A I | ZHI NA AR
                      पुरववरी मिध्याराष्ट्रे जीयोंके भववान जाराव
                                                                                                                                                      का मांच
```

पुरिसनेद-सासणसम्माइहिप्पहुडि जान पटम अणियहि वि वाव मृहाध्या । णवरि सन्वत्थ पुरिमनेदो चेन वचवनो । सामण सम्मामिच्छा त्रमबद्गममाइहीण किय राहीओ वचन्त्राओं ।

े 'णजुसयोदाण भण्णमाणे अस्यि णय गुणहाणाणि, चोहम दीवनमाता, छ १३ चीत्रो छ अपन्नचीत्रो पच पञ्जचीश्रो पच अप ज्ञचीश्रो चचारि पञ्जचीश्रो चनारि वा ञ्जचीश्रो, दस पाण मच पाण णय पाण सच पाण अहु पाण ठ पाण सच पान पन हर ठ पाण चचारि पाण चचारि पाण तिण्णि पाण, चचारि सण्णात्रो, तिण्णि गर्हाश हरिस णरिथ, एडदियजादि आडी पच जादीश्रो, प्रदर्शकायाडी ठक्काया, तेरह जोग, पद्ममर

पुरुपनेदी जीयोंके सासादनसम्यन्दिष्ट गुजस्थानसे टेकर अनिर्मुलेकात गुकस्यो प्रथम भागतनके आद्याप मूळ ओघालांपीके समान होते है। विशेष वान वह है ि स आद्याप कहते समय समय पक पुरुपनेद ही कहना चाहिए। तथा सासादनसम्पन्धी, <sup>स</sup> मिम्प्याराष्ट्र और अस्यतसम्यन्दिष्ट जीयोंके गति आलाप कहते समय नरका<sup>त्रे</sup>हे । स्र शेष तीन गतिया कहना चाहिए।

नपुसनयेदी जीवोंक सामान्य आलाप कडने पर—आहि ना गुवस्थन पार जीपसमास, सबी पर्चेद्रिय जीवोंके छड़ों प्यास्तियां, छड़ों अपवास्तियां, सन्धापन दां भीर विक्लेट्रिय जावोंके पान प्यास्तिया, पान अपवीस्तिया, परेद्रिय जावोंक कर पर्योस्त्रिया, चार अपवास्तिया, सन्धी पर्चेद्रिय जावोंसे लगाकर एकेद्रिय जावेंक कर पर्योस्त्र अपयास्त्रकार्यों दृशों प्राण, सात प्राण, मात प्राण, आउ प्राप, पाठ सात प्राण, पान प्राण, छड प्राण, सात प्राण, भीर तीन प्राण, जात प्राण, अपवास्त्र सम्बद्ध सात प्राण, पान प्राण, छड प्राण, चार प्राण, भीर तीन मात वारो स्वार, तर्द्ध सात प्राण, पान प्राण, छड प्राण, चार प्राण, भीर ना भीर ना प्राण सात प्राण स्वार स्वार क्षार कराय होतो है। परेन्द्रियजाति आदि पायों जातिया, गृथियाकाय आहि छड़ों क्षाय, महारक्ष्यां

| न | ३१७ | नपुसक्रयेदी जायोंके सामान्य | बाखा |
|---|-----|-----------------------------|------|
|---|-----|-----------------------------|------|

|         | •   |     |                                 |   | • |                                 | • |          |                  |          |     |       |     |                  |   |
|---------|-----|-----|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---|----------|------------------|----------|-----|-------|-----|------------------|---|
| 4 0 1 m |     | 61  | <u>हं  ग</u><br>४ ३<br>४ न<br>व | 4 |   | या<br>१३<br>श्रास<br>दिक<br>सना | 9 | यन<br>कर | 4141<br>48<br>44 | ا<br>د د | 4 C | 2   t | 1 4 | 41. 40<br>41. 40 |   |
|         | a   | 1 6 | - !                             |   |   |                                 |   |          | 251              |          |     |       | 1   |                  | į |
|         | :4. | 11  | 1                               |   |   |                                 |   | <br>Ì    |                  |          |     |       | _   |                  | , |

सेत-प्रवचणाणुयोगदारे बेद-आळाशवळाण पचारि स्ताय, छण्गाण, चचारि सनम, विश्वि दसण, दण भावेहि छ तेस मनतिदिया अभनतिदिया, छ सम्मन, सिन्गो अमिननो, आहारिणा अणाता मामाहरजुचा होति अणामाहरजुचा रा ।

वर्षि नेव पज्ञचाण भण्नमाण गरिय णत्र गुणहाणाणि, सत्त जीवसमासा, पञ्चचीओ पच पञ्चचीओ चचारि पञ्चचीओ, इस पाण णर पाण अङ पाण सच पा छ पान चचारि पान, चचारि सच्चाओ, विच्नि महीओ, एहिरवारि आरी प बादीआ, पुटवीहाबादी छक्ताव, दम जाम, वाजुमयवेद, चवारि कसाय, छ वाल, चतार । त्राचन अभवति । स्व वान विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विष्य विश्व विश्व विश्व विष्य छ सम्मन, सिन्निनो असन्निनो, आहारिनो, सामाहराजुना होति अणागारराजुना स"।

भीर हेपल्यानके विना चीप छह्न बान, असवम, हेससवम, सामाविक भार छेरीपस्थापना वे चार सवमा आहिके वीन हरान इय आर भावते छहाँ तेस्वार भवविवादक, अभव्य सिदिका प्रतो सम्यक्त्य सिंडिंड, असिंडिका महारक भगादारका सांकारोपयोगी और भनाकारोपयोगी हात ह।

उन्हों नपुसक्षेत्री आयोक्षं पर्यान्तकालसक्षा भारतप कहने पर—भादिके नो गुण ्रे रेपान, पराप्तकारभाषी सात जीवसमास, छही पर्याप्तिवा, पात पर्याप्तिवा, चार पर्याप्तिवा, रिता रोष तीन गतिया, परिजयज्ञाति आदि पार्थो जातिया, प्रांचवारूप आदि एसी कार् वारों मनोवोग वार्षे वचनवेता, आंशारिककाववोग भर पानिवककाववोग वे सा योग नेपुराकचेत्र, वार्रो कराय मन प्रथयमान भीर केपल्यानके विना छह बान अवस्मा, रेपास्यम, सामाविक और छेट्रोवस्थापमा ये चार सचम, भारिक तीन दर्शन हम्म और मायके छहीं ्रेरवार् भव्यतिदिक, वास्वविदिक, वहुँ सम्वत्तव सिक्क भवाविक भवाविक भावारक सकाराव योगी ओर भनाकारोपयोगी दोते द ।

7 310 नपुंसक्येदी जायाँके प्रयान्त भाराप

617

,1

वैसि चेन अपज्ञचाण भष्णमाणे अस्य विष्णि गुणद्वाणाणि, सच वारवण्ण छ अपज्ञचीओ पच अपज्ञचीओ चचारि अपज्ञचीओ, सच पाण सव पाण त पा पच पाण चचारि पाण विष्णि पाण, चचारि सण्णाओ, विष्णि गरीओ, प्रित्यक्ष आदी पच जादीओ, पुढनीकायादी छ काय, विष्णि जोग, णत्रमयदेद, चचारि हत्तर पच णाण, असजमो, विष्णि दसण, दच्चेण काठ सुन्नक्छेस्मा, मानेण किर्द्भीट को छेस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिच्छच सासण-खर्य वेदगमिदि चचारि वर चाणि, सिष्णणो असिष्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागावस्त्रचा हाँवि अग्रम मञ्जाच गाए।

णरुसपरेद मिच्ठाइड्डीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, चार्स बीसनार छ पञ्जचीत्रो छ अपञ्जचीत्रो पच पञ्जचीत्रो पच अपञ्जचीत्रो चनारि परवस्त चचारि अपञ्जचीत्रो, दस पाण मच पाण णत्र पाण सच पाण अङ्घ पाण छर हत

नपुसकरेशी मिष्यादारि जावोंके सामा य आलाप कहने पर—रक विश्वासशावशावादी चीरह जीवसमास, छहीं पर्याजिया, छहां अपर्याजियां, पाव पर्याजियां, गाव अपराजियां, वर पर्याजिया, चार अपराजियां, द्वारों मान, सात मान। नी मान, सात मान। आह बान, हर्राव

| ન   | 4  | •   |           |   |   |   | ત્રવું     | सक्रव | सी . | 417 | ાં ક્રા | ग्याप | त मार | ाप   |     |                                   |      | . 1 |
|-----|----|-----|-----------|---|---|---|------------|-------|------|-----|---------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|------|-----|
| ŗz. | 41 | q   | <b>4.</b> | đ | 7 | ſ | <b>51.</b> | 41    | 4    | •   | #EZ     | . 64  | . «   | 4    |     | से ना स्व<br>से न<br>से न<br>से न | *    | ٠   |
| 14  | a  | 14  | 3         | • | ŧ | 4 | ₹          | 1     | ₹ .  | •   | 1 34    | ₹     | ı     | 1 4  | • • |                                   | e# 1 | "1  |
| ļ₹  |    | ٦4. | ,         |   | 4 |   |            | al '4 | 4    |     | 14      | 44    | 4 4   | *1   | •   | 441.86                            | *4   | 4   |
| w.  |    | 64  | 1         |   | 1 |   |            | 1 4   |      |     | 4 મ     |       | [14L  | 8    | *   | 41.011.44                         |      | - 1 |
| 14  |    |     | 1         |   | ₹ |   |            | 44    |      |     | 44      |       |       | 41.4 |     | 10                                | _    | نر  |
|     |    |     | 41        |   |   |   |            |       |      |     | 41      |       |       | 43   |     | 4                                 |      |     |

पच पाण ज पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण विभिन्न पाण, चत्तारि तेष्णि गदीओ, प्रदियज्ञादि-आई पच ज्ञादीओ, पुर्वयोकायादी छक्तापा णद्वसयदेद, चत्तारि क्साप, विष्णि अण्णाण, असजमो, दो दसण, दच्च-केस्साओ, भविमादेदाा अभवासिद्धिया, विच्छन, सण्णिणो असण्णिणो, अणाहारिणो, सागाहबच्चचा होंति अणानाहरुखुना वा<sup>™</sup>।

ं चेव पञ्जवाण भण्णमाणे अस्पि एप गुणहाण, सच जीवसमासा, छ पच पञ्जवीओ वचारि एञ्चवीओ, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण चार्य पाण, चचारि सम्लाओं, तिलेण गदीओ, एहंदियजादि आदी पच हुदबीकायादी छ काप, दस जोग, णदुसववेद, चचारि कसाप, विष्ण सज्जो, दो दसण, दन्त्र भोवीई छ ठेससाओ, भवसिद्विपा अभवसिद्विपा,

ाख प्राया छद्द प्राण, खार प्राया खार प्राया, तीन प्राया वार्ये सहाय, देवगतिके विना रितया, एकेटियजाति भादि पायों जातिया, पृथियीकाय भादि छही काय, व्योगिक्रिकेक विना टीय देदर योग न्युतस्थेद, वार्ये कशय, ठीमी भडान, तिके वो दर्शन, द्रप्य भीर भायते छहाँ लेरपाये, अन्यसिद्धक, अभन्यसिद्धक सहिक, असहिका, भादारक, मनाहारक, साकारोपयोगी और मनाकारोपयोगी

ां नपुसक्षेत्रों मिथ्याइष्टि जीयाँके यथाँचकालस्व भी आलाप कहूने पर—यक्त प्राव्यान, सात प्रयानक जीवतमाल छही पर्यास्त्रिया, पार पर्यास्त्रिया, पार बंदों प्राण में प्राप्त, यह प्राप्त, सात प्राप्त, एक प्राप्त भी स्वार्थ, पार्थ पर्याद्वीतिक वित्य तेत्र सीन गतिया, यक्षेत्रियज्ञाति आहि पार्थों जातियां, पृथियोक्त्रय । यह सार्थ मोनोयोग, बार्थ यवनयोग, और्शियकाययोग और विक्रियक्क्रययोग मुस्तक्षेत्र, बार्थ क्याय, तीत्र अज्ञान, अस्त्रम, आहेक हो दश्त, प्रस्त मिच्छच, सिष्णिणो अमिष्णिणो, बाहारिणो, मामारुवतुना होति ब्रामारुवतुना वा ।

वेसि चेर अपज्ञत्ताण भज्जमाणे अस्य एम गुणद्वान, वन वीववमाण, व अपज्ञत्तीओ पच अपज्ञत्तीओ चनारि अरुपत्तीस, सन पान मन पान उत्तर पच पाण चतारि पाण तिण्णि पाण, चनारि मण्णाओ, तिण्नि गईसा, ज्यतिस्तरी आदी पच वादीओ, पुदरीकायारी उस्त्राचा, तिण्णि वाण, णजमपवेर, चनारि क्यान दो अण्णाण, अमवारी, दो दमन, द्रवेण काठ मुक्त्रेक्साओ, नारेण किह्न वाडकी हेस्साओ, मवासिद्धिया अभरागिद्धिया, मिच्छन, सिम्पणी असिनामा, जाहारी अणाहारिणो, सामानुस्तुता होंति अणामानुस्तुता वा '।

माहारफ, साकारोपयोगा और अनाकारोपयोगी होते है।

उर्दो नपुंतकमेदी जीनोंक अपयोध्नकारसम् भी आखाप महते पर—पह निष्णातं गुणस्थान, सात अपयोध जीयसमान, छहाँ अपयोध्विया, पात्र अपयोध्विया, बार उरणका सात प्राण, सात प्राण छह प्राण, पात्र प्राण, चार प्राण और तान प्राण, चार साफ देवगाविक विना शेष तान गतिया, पनेत्रियजाति आदि पार्चो जातिया, प्रियाधान स्ट छहाँ काय, औदारिक्षित्र, वेतिविक्षित्र और कामण ये तान योग, नयुवकेतं, वर्ण कपाय, आदिके दो अज्ञान, अस्यम आदिके दो दर्शन, त्रव्यस कर्षाव और पुरु इर्डर, भाषसे छुण्ण, नील और कापोत रुद्याप, भन्यसिविक, अमन्यसिविक, निष्णात, सर्वेक असंबिक, आहारक अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा होते हैं।

| न  | ३२१              |                                    | नपुस                                     | कोदी मिथ्यादिष्ट                                   | जीर्नेकि पयाप्त | अल्प                            |                                       |
|----|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| म् | जी<br>७<br>पर्या | प प्रा<br>६ १ °<br>५ ९<br>४ ८<br>६ | स्व <sup>'</sup> स इ<br>४ ३ ५<br>न<br>वि | का या विवेद<br>ह रु०। १९१२<br>म ४ न<br>व ४<br>औं १ | 3               | ड म स<br>दहर है<br>माहन नि<br>भ | सम्<br>स्याद्वास्त्र<br>स्याद्वास्त्र |

णयुग्नवेद सासणगम्माइद्वीण मण्यमाणे अस्थि एग गुणद्वाण, वे बीनसमासा, छ जापीओ छ अपउन्त्रीओ, दस पाण सच पाण, चन्नारि सण्याओ, तिष्णि गर्देशो, विंदियजारी, तमराओ, पारह जोग, सासणगुणेण जीवा णिरपगदीए ण उपपन्ति प वेऽध्वियमिस्पत्त्रायोगो गरिथ । णयुस्त्रेयं, चनारि कसाय, तिष्णि अष्णाण, सज्जो, दो दमण, दूर मोरीह छ छेस्पाओ, मासीहिया, सासणसम्मन, साण्याणो, हाहारिणो अणाद्वारिणो, सामारुज्जा होति अणागारुज्जुचा ॥ ।

वर्सि चेर पञ्जवाण भष्णमाणे अस्पि एय गुणहाण, एत्रो वीवसमातो, छ जचेरोओ, दम पाण, प्रचारि सण्णाओ, तिष्णि गदीओ, पर्विदियजादी, वसकाओ, म जोग, गुउमयरेद, चचारि रमाय, विष्य अण्याण, असजमो, दो दसण, दब्ब-

नपुसर्वदेदी सासाइतर प्रश्निष्ठ जीयोंक सामा व भाटाप कहते पर—पक सासाइत णस्थान, सद्भापपांचा आर सम्रा नपपांचा वे हो जायसमास, छहाँ पर्वाप्तिया, छहाँ पर्याप्तिया, इताँ प्राप, सात प्राप, चारी सम्राप, देवपतिके विना दोव तीन गतिया, पर्वे प्रयाप्ति, तपस्राप, आहारण्डापणार्थिक, और पीतियितमामस्यापीके विना दाप साहत को होते हैं। बहु पर योलेप्यसीमधेन नहीं होतेला लाय्य यह है कि सासाइत गुणस्थानसे ए कर जीय नरमार्तमें नहा उपस्म होने हा, हसक्षिय यह। पर योलियसम्प्रमाययोग नहीं

। नतुसरचेर, वारा वचाय, तीनों बद्धान असवम, जाईके दो दर्शन, द्रव्य और आयसे छहों द्वार अव्यक्तिहरू, वासारनवम्पनत्व, सबिक, आहारक, अनहारक। सानारोययोगी और ानारारायोगी देल दे। नपुतरचेरी सामारनसम्पराधे आयोंने वर्षायतालसच्ची आलाव बहुने पर- वक्त तामारन गुणस्थान, वक्त सद्धा प्रवाल जीवसास, छहाँ पर्याच्यिय, दहाँ यान, वारों त्वाप, देवपविके विना देव तान गतिया, पर्वेद्वियज्ञाति, वतस्या, वारों सनोयोग, वारों वनयोग, भौतारिकराययोग भार विविधितस्ययोग ये दहा यामा नपुसरचेर वारों कवाय ोतों अद्यान असवम, आर्देन दर दर्शन द्वार्थ और आवसे छहाँ नेद्राय अस्यसिदक,

र्न ३५३ नपुसक्येश सासात्त्रसम्यन्दाप्टे जीपॉके सामान्य भाराप

आर्थिय साम द्वासीय दंश में महाह का अर्थ दंश प्रदेश स्थापन प्रदेश दंश दंश दंश सब्देश प्रदेश स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स मोबेर्डि छ लेस्माओ, मबिभिद्वया, मामगमम्मन, मण्गिणो, जाहारियो, सागालहुना होति अणागाल्यजना वा "।

तेमि चेन अपञ्चताण भण्णमाण अति गण गुणहाण, ण्या वीतमाण, ह अपञ्चतीओ, मच पाण, चत्तारि मण्णाओ, दो गदीओ, देन णिखमणी लिय। वि दियजादी, तसकाओ, वे जोग, नेडिक्यियमिम्यकायजोगी णिखा । णडसपरद, चर्चा कताय, दो अण्णाण, असजमी, दो दमण, ठःनेण काउ-मुक्केटरेस्ग, मावेण क्लिब्बा काउँलेस्साओ, मनिविद्वया, मामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिणो अणाहागिणा, साप्य यज्ञचा होति अणागाहत्रज्ञचा नां ।

सासादनसम्यक्त्य, सञ्जिक, आहारक, साक्षारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हूं।

नपुसकपेदी सासादनसम्यन्दाष्टि जीजोंके अपयोप्तजालसम्यो आहाप बहुन पट-एक सासादन गुणस्थान, एक सभी अपयाप्त जीवममास, छडाँ अपवान्त्रिया, सह अद्मु चार्से सङ्गाप, तिर्वचगति और मनुष्पगति ये दो गितया होती है, कि तु द्वार्गि और मरकाति नहीं होती है। पचेन्द्रियजाति, जसमय, ओदारिकमिनकार्यो। आर कार्य-कार्ययोग ये दो योग होत है। हिन्तु यहा पर पिनायेक्सिअकार्ययोग नहीं है। नदुस्तक, चारों क्याय, आदिके दो अज्ञान असयम, आदिके हो दर्शन, द्रष्यसे हारोव अर्थ, छेदयाप, मायसे एष्या, नीछ और कार्यात लेट्याए, मज्यिसदिक सासादनम्बनस्य, मीडा, आहारक, अनाहारण, साक्षारेपयोगी और अनाकार्याययोगी होते हैं।

| न ३२४                  | नपुसकोदी सासादनसम्यग्हाप्टे जीवोंके पर्याप्त आलाप |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| ग्रुबी<br>११<br>प्रासप |                                                   |

णबुसयवेद-सम्माभिच्छादद्वीण भष्णमाणे अतिथ एग गुणद्वाणं, एत्रो बीगसमातो, छ पञ्जचीत्रो, दस पाण, चचारि सष्णात्रो, तिष्णि गरीत्रो, पचिदियजादी, तसकात्रो, दम जोग, णउसयगेद, चचारि कमाय, तिष्णि पाणाणि तीर्दि अष्णापेहिं मिस्साणि, अमजमो, दो दसण, दम्य भावेदि छ छेस्सात्रो, भवसिद्विया, सम्माभिच्छन, सिष्णणो, आहारिणो, सामाहगञ्जचा होति अणागाहगञ्जचा वा"।

णबुसपबेद अमजदसम्माइद्वीण भष्णमाणे अस्पि एग गुणद्वाण, वे बीनसमास, छ पञ्जवीओ छ अपअचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सप्णाओ, विष्णि गदीओ, पचिंदिपजादी, तमकाओ, चारह जोग, ओराठिविमिससकायजोगो णस्थि । णउसपबेद, चचारि कसाय, विष्णि पाण, असजमो, विष्णि दमण, दघ्न भावेहि छ ठेस्साओ.

नपुष्तक्येती सम्यामध्याद्दष्टि जीवीके भाराप बहुने पर—पक सम्यामध्याद्दष्टि गुजस्थान, एक संब्रो पर्याप्त जीयसमाल, छडों पर्याप्तिकां, इद्यों माण, चारों सजाप, देवगतिके विना रोप शोन गतियां, पंची द्रपजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों पक्तयोग, भीदा दिककाययोग और विज्ञानिककाययोग ये द्वा योग, नपुनकवेद, चारों कवाय, तानों अज्ञानोंसे

मिधित आदिके तान बान, भसवम आदिके दो दर्शन, द्रम्य और भाषसे छहीं ट्रायर, भण्यसिदिक सम्योभध्यात सिंबक, भाहारक, सावारोपयोगी और भनावारोपयोगी होते हैं। न मुसवपर्या, सावयतसम्यादि जीवीके सामान्य भागप वहने यर—एक भयिरत सम्यादि गुणस्थान, सबी पर्याज भार सबी भय्योज ये दो जीवसमास, छहीं पर्यात्विक, छहीं भय्यात्वियां, दर्जी मण्य सात माण, बार्सी सजार, देग्यतिक रिणा दोष दान गतिकां, पर्योज्ययज्ञाति, ससवाय, बार्स मनोयोग, बार्स यवनयोग, भीदारिकवाययोग, वीवियकवाय

सम्पराधि गुणस्थान, सन्नी पर्याज भार सभी भारयोज दे हो जीवसमास, एहाँ पर्यास्तिया, एहाँ अपयाज्यियो, इर्सो मण सात माण, बार्स समार, देवगविक विना रोव तान गतियां, रेविन्युयक्राति, तत्रवाम्, बार्स मनोयोग, बार्स धक्तयोग, भीत्रिश्व काययोग, विक्रिक्शस्य तोग पीलिविक्सिमकायोग और कामणकाययोग व बारह योग होते हैं। किन्तु यहा पर भार्तिरक्षिधकाययोग नहीं होता। नर्नुसक्चेत्र, बार्स क्याय, आदिके तीन हान, असरवा, मार्थिक तीन हान, असरवा, मार्थिक तीन हान, प्रस्था भार्योक तीन हान, स्रस्था,

र्ग ३.५६ नर्गुसक्रपेदी सम्यग्निश्यादधि जीवींके भाराप

्यीप सासा गई का यो वंक हा तब इ. ते सा त विश्वाचा र ११४४ १११ १४ ११ ११ ११ १ एक्ट ने बर्च प्रतायत पश्चमा के स्वास्त विष्यु वे आहा तक एक्ट ते हुन्दर अव स्वास्त विश्वास

(t,

सनमिद्धिया, विश्वि सम्मत्त, स्विश्वो, जाहारियो अणाहारियो, मागास्त्रजुना हा अणागारुवजुत्ता वा '।

वेसि चन पजनाण भण्ममाणे अतिय एय गुणहाण, एत्रो जीवसमान, पजनचीओ, दम पाण, चत्तारि मण्णाओ, तिण्णि गईओ, पनिटियजारी, तसकात, जोग, णग्रसयवेद, चत्तारि कमाय, विण्णि णाण, असत्तम, विण्यि दमणा रखनार छ लेस्साओ, भनसिद्विया, विश्वि सम्मत्त, मान्निणो, जाहारियो, मागास्तरुता ह अणागारुवज्ञता वा " !

और क्षायोपदामिक ये तीन सम्यक्तव, सदिक, आहारक, अनःहारक सांचापयोग में अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं नपुसकवेदा असयतसम्यन्हां वायोंके पर्यान्तकालसम्या आलाप न्हेंन पर पक अविरतसम्बन्दाष्टे गुणस्थान, एक सबी पर्यान्त जीवनमास, उर्दो पर्याक्षिया, वि प्राणा चारों सम्राप, देनगतिके विना शेष तीन गतिया, प्रचेन्ट्रियज्ञाति, प्रसम्बद्ध हर मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिक्कायगोग और वेन्धिक्काययोग थे दश योग क्युक येद, चारों क्याय, आदिके तीन प्रान, असयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य और भाना हेदबाप, मब्यसिद्धिक, श्रोपदामिक, शायिक श्रोद सायोपदामिक ये तीन मध्यन्ता मार्थ आहारक. साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं।

| न       | ३२७  | नपुस्तकः  | दी असयतसः | यग्दप्रि जीवॉके | सामान्य आराप |   |
|---------|------|-----------|-----------|-----------------|--------------|---|
| 1 5 5 5 | २ ६प | शा'स [गाइ |           | इस्सा स्याद     | उपाद्य अप    | 4 |
|         |      |           |           |                 |              |   |

| न ३२८                                     | नपुसक्षेत्री अस्यतसम्यम्बरि जीवोंके पर्योप्त आराप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्र <u>्थी</u> प्रा<br>१ १ ६ १०<br>इस प्र | र्ध माह का या व क हा सम द त स स बाहा की है।<br>  प्रह्मित के कि द प्रमुख के स्टब्स के स्टबस के स्टब्स के स् |

सं चेत्र अपन्जवाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एजो जीवसमासो, छ तो, सच पाण, चचारि मण्णाओं, शिरयगरी, पाँचिदियजारी, वसकायो, वे सपयेद, चचारि कनाय, विश्नि णाण, असवम, विश्णि दसण, दृश्येण काउ-सप्योद, चचारि कनाय, विश्नि णाण, असवम, विश्णि दसण, दृश्योणज्ञ ता, भारेण जहण्णिया काउन्हस्या, भरतिद्विया, दो सम्मच, कद्वस्रणिज्ञ द्वासम्मच स्त्रु । सिंग्णो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवसुचा हाँवि रुस्तम्मच स्त्रु । सिंग्णो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवसुचा हाँवि

णउसयरेद सबदामनदाण भण्णमाणे अस्यि एम गुनहाण, एओ जीवसमासो, छ तो, दस पाण, घत्तारि सण्याओ, दो गदीओ, पर्विदियनादी, तसकायो, णर ।उसयरेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि णाण, सबमासबम, तिष्णि दसण, दब्बेण छ

नपुसक्तेया असपतसम्पर्शि आणेके अवयाप्तकारसय भी आजार कहते पर—पक समग्रदिश गुणस्थान, एक सजी अपयीचा जायसमास, छहाँ अग्वसादिवा सात सारी सजाय, नरक्यात, पर्वेद्रियजाति, प्रसक्य, धविषक्तिभाजवायोग आर सारी सजाय, नरक्याते, पर्वेद्रियजाति, प्रसक्य, धविषक्तिभाजवायोग आर सारीना वेदे योगा नपुसक्य, चारो क्याय, आदिके तीन बान अस्तम, आहिके हान, द्रव्यसे कापोत और प्रकृतियाय, आयसे ज्ञयम्य कापोतलेख्या। अन्यसिद्धक क और सारीपरामिक वे दो सम्प्रस्य, होते के यहा पर सायोपरामिक सम्प्रस्यक्त त कारत यह कि हत्वरुत्यदेशकी अपेकासे यहा पर सायोपरामिकसम्प्रस्य पाता । कारत यह कि हत्वरुत्यदेशकी अपेकासे यहा पर सायोपरामिकसम्प्रस्य पाता । हा। सार्वेक, आहारक, अनाहारक, सारारोपयोगी और अनावारोपयोगी होते हैं।

 रुस्ता, भारेण वेउ-पम्म-सुक्करुंस्मा, भवसिद्धिया, विश्णि सम्मन, मिश्ना, बर्प सागारुपञ्चा डॉवि ज्यागारुवज्ञना वा ै।

णउत्तपनेद पमचतवदप्पहुडि वार पटम-त्रणियद्वि वि वार इत्थिर र णनिर मन्द्रत्य पडतयनेटी नवन्त्रो ।

अवगद्देदाण भण्णमाणे अत्थि छ गुणहाणाणि अदीदगुणहार वि अति, जीवनमामा अदीदजीयसमामो वि अत्थि, छ पज्जवीओ छ अपव्चवीओ अदादार्ग वि अत्थि, दम पाण चचारि पाण दो पाण एग पाण अदीदपाणो वि अत्थि, पर्व मण्णा सीणसप्या वि अत्थि, मणुसगदी सिद्धगदी वि अत्थि, पर्विदियज्ञारी अप्रैर वि अत्थि, तमकाओ अकायच पि अत्थि, एगारह जोग अजोगो वि अत्थि, सम्बर्ग

भीपरामिक, साथिक भीर शायोपरामिक ये तीन सम्यक्त्य, साइक, माहारक, काकार्याः भार भनाकारोपरागी होते हैं।

नपुमकपदा जीपाक प्रमत्तसपत गुणस्थानसे लेकर सनिवृत्तिकरण गुवश्यके ग मानवकक सालाव क्रीयदी जायींके सालायीके समाव दोते हैं। विशाव बाव वह रे वह मालाव करते समय सर्वित यक नपुसकदेव हो बहना चाहिए।

भगनन रहे। प्रशिक्षक भागाय वहने पर—भानि शिक्षकणक भवेद भागक देहर क्षेत्र रूपायक्षात भार भगीतगुणस्थात भी होता है, संवान्यवान भीर भगवीत व त के क्ष्य भगतजायनमास स्थान भी होता है, संवान्यवान भीर भगवीत व त के क्ष्य भगतजायनमास स्थान भी होता है, उद्यो गर्यास्त्रिया, एडा भगवातियो त्या क्ष्य भगतज्ञायनमास स्थान भी माण , यह प्रत्य तथा भौतक्ष्य भी भाग , यह प्रत्य तथा भौतक्ष्य भी भाग है। प्राप्तारीत तथा विश्व के स्थान है, व्यवहाति तथा भागति है। प्रत्याप्ति तथा विश्व के स्थान है, व्यवहाति तथा भीतिव प्रत्याप्त भी होता है, व्यवहाति तथा भीतिव प्रत्याप्त भी होता है, व्यवहाति तथा भीतिव व्यवस्थान भीतिव है। प्रत्याप्त स्थान क्ष्य होता है। स्थानवश्च क्ष्य स्थान क्ष्य होता है। स्थानवश्च क्षा स्थानवश्च स्थान स्थानवश्च स्याप्य स्थानवश्च स्थानवश्च स्थानवश्च स्थानवश्च स्थानवश्च स्थानवश्य स्थानवश्च स्थान

#### १ - वर्ष रचदर अस्थात्र वर्ष वस्था

स.३० नपुष्ठदेश शंधनात्त्रम आयोक आराप इ.स. १२ व.स. था. व.स. व.स. १ व.स. ६ व.स. १ १९-४ १११ व.स. १ ११६ ६ व.स. १ व.स. इ.स. १ ४ व.स. १ व.स. १ व.स. १ व.स. इ.स. १ ४ व.स. १ व.स. अक्साओ वि अस्पि,पच वाण, चचारि सदम वेर सदमो वेव असदमो मो वि अत्य, चत्तारि दसण, दब्बेण छ लेस्साओ, भारेण सुक्त्रलेस्सा त्रत्य, भवसिद्धिया पर भवसिद्धिया णेर अभवसिद्धिया रि अत्यि, देर गणी पेव सिन्तिमी पेर असिनिमी रि अस्पि, आहारियो अवाहारियो, होति अणागारुग्लुचा वा सागार अणागारिह जुगनदुग्लुचा वां॥।

र्ष अणिपड्रिप्पहुर्दि वाच मिद्रा वि ताव मृठोघ भगो । एव वेदमग्गणा समता।

नापाणुवादेण ओघाठावा मृलोप भगा । णगरि दस गुणहाणाणि वचन्त्राणि । हाण, अदीदजीवसमासो, अदीदपजचीओ, अदीदपाणा, खीणसप्णा, सिद्धगदी,

गपस्थान भी होता है, मतिग्रान मादि पायों षान, सामायिक, ऐदोपस्थापना, राप भार पंधाक्यात ये चार संयम तथा स्वम, असवम ओर संयमासंयम रहित भी स्थान होता है, चारों दर्शन, द्रम्पसे छहीं नेस्थार भाषसे पुरुक्तरमा त्यास्थान भी होता है। भव्यसिद्धिक संघा मध्यसिद्धिक भार भभव्यसिद्धिक हन दोनी रहित भी स्थान होता है, भोपसमिक भीर सायिक ये दो सम्पन्त्य, सहिक तथा गर सम्रविक रन दोनों विकस्पास रहित भी स्थान होता है, माहारक अनाहारक। ग्योगी भीर अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार दन दोनी उपयोगीसे गुगपद

मप्पत्वेदी जीवाक भनिवृत्तिकरणके द्वितीयमामसे लेकर सिद्ध जापातकके प्रतेक भाराप मूळ भोघारापके समान जानना चाहिए। इसप्रकार वेदमागणा समाप्त हुई।

क्यायमार्गणाक भतुगाइसे भोधा गए मृत भोधालपाँके समान है। विरोध बात यह कथायमाग्यामें दत्त गुणस्थान कहना चाहिए। यहा पर मतीतगुणस्थान भर्तात त्रमास, भर्तातप्याप्ति भर्तीतप्राण, शायशङ्ग सिद्धगाँत, भर्ता द्रपत्य भङ्गपत्य, चीय सातंगर क सो दब ता संदर ते यत स्वाधार सीय सातंगर क सो दब ता संदर ते यह स्वाधार सातं अपने सातंगर का स्वाधार स्वाधार

भपगतपेदा जीवींके माठाप

थणिदियत्तं जकायत्त, अञ्जोगो, अञ्चमाओ, देवलणाण, वहास्वादिग्शासृद्धि केनलदसण, द्व्य भविहि अलस्साओ, णेत्र भविष्टिया, णत्र मणिणा जेत्र अवि सागार-थणागोरीहें लुगादुनसुत्ता ना चि णिटित्र ।

कोषक्रमायाण भण्णमाणे अतिय णत्र गुणहाणाणि, चोन्म अग्वममा पञ्जचीओ छ अपन्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपञ्चचीओ चचारि पञ्जचता व अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण पत्र पाण सच पाण उद्द पाण उ पाण सव पाण पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विध्या पाण, चचारि सण्णात्र, व गदीओ, एइदियजादि-आदी पच जादीओ, पुढतीकायानी उ काय, पण्णारह जा, वि वेद अवगदनेदो ति अतिय, कोषक्रमाय, सच णाण, पच सनम सहुम जहानवादः गरिय, विध्या दसण, दच्च मोर्नोह ठ लेस्साओ, मनविद्विया अमरविद्विया, उवस् सिण्णणो असिण्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, मानारमञ्जचा हाँवि जणानारस्वज्ञ ॥

१ वा प्रवी ' अणियाहयन वि अधि इति वाह । मैं ३३२ क्रीधकराची अधिके सामान्य आलाप

| त्र विष्<br>१४६ व<br>१४६ व<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४ | <u>त्रा स                                    </u> | यो व क हा सिय<br>१५ ३ १ ७ ५<br>हो इन मुस्स<br>विना यथा<br>विना | द उ म व नर्ज है।<br>३ ६ ६ २ १ ३ ११ है<br>६ द मा ६ म अप है। |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

अयोग, अरुपाय, रेचछडान, यथाप्यानविद्वारगृद्धिसवम हेपछर्रान, उत्त्र अठेरपत्य, प्रत्यसिदिक विरुद्धसे रहित, सम्रिक और असर्डिक रन रोगें रहित, साकार और अनाकार उपयोगासे युगयत उपयुक्त हतने स्थान नहीं होते हैं।

वेधि चेव पञ्जचाण अण्यामाणे अधि णव गुणहाणाणि, सच जीवसमासा, छ परञ्जीओ पच पञ्जचीओ चचारि पञ्जचीओ, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गदीओ, एद्रियजादि-आदी पच जादीओ, पुदरीकाणादी छ शाय, एमारह जोग, तिष्णि वेद अवगदेवेदो वि अधिय, राधकराओ, सच णाण, पच सज्जम, तिष्णि दसण, दच्च मानेहि छ छस्साओ, भव-सिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मच, सिष्णिणो अस्णिणो, आहारिणो, सामाहबजुचा होति अणाराहरूला वां।

हात अणागाहरत्वचा यां।

र्हेस चेत्र अवस्थाण मण्णमाने अस्य चचारि गुणद्वाणाणि, सच बीबसमास,
छ अपन्नचीओ पच अपञ्चचीओ चचारि अपञ्चचीओ, सच पाण सच पण क पाण
पच पाण चचारि पाण तिण्यि पाण, चचारि सण्याओ, सचारि गर्दीओ, एर्टरियजारिआदी पच बादीओ, पुटनोत्रायारी छन्त्राय, चचारि जोग, तिण्ये वेद, कोष्टकार्याओ

उदा पोषदपायी आयोंके वर्षा ज्वास्तरणी आराव वहते पर—भाविके भी गुज स्थान, मात वर्षान्त आयसमास, उद्दें पर्णान्त्रिका वाच पर्णान्त्रिका इसी प्राण्ड मा प्राप्त, भार प्राप्त, सात प्राप्त, घड़ प्राप्त, चार प्राप्त चारी सहाय, चारी मित्रा, वर्षोन्द्रय आदि आदि वार्च आतिया। शृश्चिवाचा आदि उद्दें बाव, वर्षोन्द्रवाक मात्री चावद योग, वीनों वेद तथा अयात्रेव स्थान भी है, प्रोप्यत्वाय, वेयन्यानके विना चेप सात बान महमसाम्यत्य कीर प्राप्तान्य स्थान स्थान दोष पा स्वया आदिक तीन दशन, प्राप्त भी भावते एहाँ रूप्यत् भव्यानिद्यंक, अस्त्राविक्षित छाँ सम्पन्त्य, सदिक, अस्त्रिका भावतर, साहारीयवोगी कीर अनामारोपयोगी हाते हैं।

वर्षा मोधक्यायी जीयोंके अपयास्त्रकालक्षणः भागाप कहते पर-मिध्याहारे, स्रासाइनसम्प्रकृषि, अधिवतसम्प्रकृषि आर प्रमस्त्रकाल वे पार गुणस्थान, सात स्वपाल जापकसाल छों अपयोश्वित पार अपयोशिय चार अपयोश्वासा सात पाल, सात प्राव, हेट प्राव्य पार प्राव्य चार वाल तत प्रत्य वार्षो मंज्ञाप, गार्षे गालेया यहेरिह्यजाति भारि पाचों जानिया गुणियाकाय आह छहाँ काय भीदान्किमधक्षप्रयान, स्राव्यिक

## म ३३३ मोधकपायी जीवॉके पवाप्त मालाप

| i | ণ কৰি        | य का स               | n • € | य  | 4     | *  | <b>#</b> i | 母母   | 4    | ち   | 4 | 4 | स 🕏 | 301 | E    |
|---|--------------|----------------------|-------|----|-------|----|------------|------|------|-----|---|---|-----|-----|------|
| ١ |              | e 50   A<br>d di   H | * 4   | 12 | ( 6 1 | ţ  |            | 4    | 1    | 5 4 | ٩ | ŧ | 4   |     | 3    |
| į | ्षय।<br>इ.स. |                      |       | 4  | ٤ ء   | 41 | 64         | 4 1  | 4.4  | Ħ   | 4 |   | 6   | x.t | 8161 |
| 1 | 2            | ٧ <                  |       | *  | 7     |    |            |      | 1640 |     | * |   | **  |     | अना  |
| ļ | ×            | 9 €                  |       | ₹  | ŧ     |    |            | 1441 |      |     |   |   |     |     |      |
| ١ |              | ¥                    |       | M  | ł     |    |            |      | į.   |     |   |   |     |     |      |

पच णाण, विष्णि सत्तम, तिष्णि दसल, दृष्येल आउ मुझ्क्कंम्मा, मात्रा भरसिद्धिया अभरामिद्धिया, पच मम्मच, माण्यालो अमाण्यालो, आहारिला अवस्म सामाक्यञ्जना होति अणामाक्यञ्जना रा"।

कोधरुमाप मिन्डार्र्डीण मण्णमाणे अन्य प्य गुणद्वाण, नार्म बास्त छ पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ पन पञ्चचीओ पन पञ्चचीओ नार्म क्वारि पच्चारि अपन्चचीओ, दम पाण मन पाण अह पाण उ पाण पन पाण अह पाण उ पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाग निल्लि पाण, चचारि मण्णम, गरीओ, पहिंदियज्ञादि-आदी पच जाडीओ, पुडशीकायादी उ काप, नेरह बाल, किवें को प्रकार कार्यों, विर्णि पण्णाण, अमनमो, हो दमण, दूबर भोगेंडि उ

मिश्रकाययोग, आदारकमित्रकाययोग और कामणकाययोग य बार योग, तर्ले <sup>1</sup> कोघकपाय, कुमति, उश्रुत और आदिक तीन द्वान ये पाय द्वान, जसवन, साकारिक् देवीपस्थापना ये तीन सयम, आदिके तीन दर्शन, उच्यते मागेत और पुरू देशाप, <sup>द्व</sup> दुर्दों देदगाप, भव्यसिद्धिक, अभन्यसिद्धिक, सम्यग्निय्यासके तिना पाव सम्यक्त, <sup>ह्वाक</sup> सस्विक, आदारक, श्रनाद्वारक, सामरोपयोगी आर अनाकारोपयोगी दोने हैं।

फ्रोधकपायी मिथ्यादृष्टि जीयों के सामान्य आलाप नहने पर—पक किसान, बोद्दों जीवसमास, छद्दों पर्यान्तिया, छद्दों अपर्यान्तिया, पाव प्याद्यिक अपर्याप्तिया, सार पर्याप्तिया, सार अपर्याप्तिया, द्वरों आप्र, कि अपर्याप्तिया, सार प्राप्त का 
| ने ३                           | ક્ષ           |                     |      | 1             | मोध  | क्पायी जं                                 | विंके अपय                                     | ाप्त आ                             | <b>ा</b> डाप                                               |                         |                     |  |
|--------------------------------|---------------|---------------------|------|---------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| ग्र<br>भि<br>सा<br>अवि<br>प्रम | জী<br>ও<br>এপ | ष<br>६अ<br>५अ<br>४अ | ना स | <u>य</u><br>* | \$ Q | यो<br>इ<br>ओ नि<br>व मि<br>जा मि<br>कार्म | व क हा<br>३ १ ५<br>को इम<br>इश्र<br>मति<br>अत | सय<br>३<br>अस +<br>सामा वि<br>देदा | द   है<br>इ.स.<br>इ.स. इ.स.<br>इ.स. इ.स.<br>इ.स. इ.स. इ.स. | म स<br>म सम्य<br>अ विना | अस इना स्व<br>इस इस |  |

,भरतिदिया अभरतिदिया, मिच्छच, सिष्णिणे अमन्त्रिणो, आहारिणो अणाहारिणो, नुगागहरत्रुचा होति अणागाहरत्रुचा वा ।

वेर्सि चेन पञ्चचाण भन्मामाणे अस्पि एय गुणहाण, सच जीवसमासा, छ पञ्चीओ पच पञ्चीनो चचारि पञ्चीको, दर पाण पव पाण अह पाण मच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि मण्याओ, चचारि रारीको, एरियजारि आरी पच वर्षा, पुडकीमपादी ठ काप, सच बोरा, विश्य वर, सोघरमाण, विश्य अभाग, असजनी, दो हकण, रच्च मोर्नेह छ सेस्माआ, मरासिदिया असराभिदिया, विच्छच, मण्यिणो असरिनाची, नाहारिनो, मामास्याचा होति ज्यामास्यस्या वा

अन्यभिनिक, अमायिनिकः भिष्यात्व, स्विक्, अस्विकः आहारकः अनाहारकः साधारः पयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं।

द दों बोधवयाथा विध्यादाँह जीवाक पर्याप्त सामग्र का भागा कहन पर—यह विध्यादाँह गुक्तस्थान, साम प्रयाद्य जीवमाग्य, एहाँ प्रयाद्य जो वा पर्याद्य का विषयादाँह गुक्तस्थान, साम प्रयाद्य जीवमाग्य, एटा प्रयाद्य वा प्रयाद्य का मान्य प्रयाद्य का सामग्र का प्रयाद्य का प्रयाद्य का सामग्र का प्रयाद्य का प्रयाद्य का प्रयाद्य का प्रयाद्य का प्रयाद्य का प्रयाद्य का प्रयाद का प्रय

र १३५ मोध रणधी विषयाहाँ स्रीवॉक सामान्य भासाय

| म श व म     | सीवादांका वा वि का सर                              | •  | 4 4 4    | 6.4 | 41  | ě   |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|
| Sicked is a | X X 14 E   \$5   \$   \$ 8                         | ٠, |          | •   | ŧ   | 1   |
| भा । ।      | त्रीत है। इंडी डीड है है<br>जीवा का जा कि कि से से | 42 | दा ६ व ६ | 4   | 4.0 | 441 |
| 1,5 94 1    | <b>ि</b> व                                         | 44 | *        | 38  | 440 | 440 |
| 434 11 4    | 1 (                                                |    |          |     |     |     |
| *4 £ *      |                                                    |    |          |     |     | i   |
| 1X X1       | į.                                                 |    |          |     |     | - 1 |
|             | 1                                                  |    |          |     |     |     |

| ন | 335 |   |     |   | à | ų. | स्या | री मिष | qį ( | Î  | जीव | ie s | याप | লাপ্তাব |   |     |   |   |
|---|-----|---|-----|---|---|----|------|--------|------|----|-----|------|-----|---------|---|-----|---|---|
|   | 41  | q | Ŧ   | * | į | •  | ٠    | ξ)     | à    | 4  | r   | Kŧ   | Ł   |         | • | £.2 |   |   |
|   |     | 4 |     |   |   |    | Ę    |        | ŧ    | ,  | ŧ   |      | •   |         | ٠ |     |   | • |
| ì | 4.6 | 4 |     |   |   |    |      | Æ ¥    |      | ٧. | 441 | ×ď   | 45  |         |   | •   |   |   |
|   |     | ¥ |     |   |   |    |      | 4 4    |      |    |     |      | **  | 4       |   | 44  | - | - |
|   |     |   |     |   |   |    |      | મા ૧   |      |    |     |      |     |         |   |     |   |   |
|   |     |   | • • |   |   |    |      | 4 1    |      |    |     |      |     |         |   |     |   |   |

अपञ्जनीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, पर्चिदियनादी, वसक्रम, विण्णि जोग, तिण्णि वेद, कोषक्रसाओ, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दृष्टेण का सुरुक्तेस्सा, भारेण छ लेस्साओ, भरसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आदारिण अणाहारिणो, सागारुरञ्जना होंति अणागारुरुजना वा<sup>र्र</sup>ी

1 800

कोधमसाय-सम्मामिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अत्य एय गुणद्वाण, एओ बीतसमाण, छ पञ्जचीओ,, दस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पचिदियनादी, तसग्रण, दस जोग, तिष्णि वेद, कोधकसाय, तिष्णि णाणाणि तीर्द्वि अण्णाणेहि मिस्तान, असजमो, दो दसण, दच्च-मावेद्वि छ लेस्साओ, भगसिद्धिया, सम्मामिच्छन, सम्माम, आहारिणो, सागारुजञ्जना होति अणागारुजञ्जना यां ।

सम्रापं, नरकगतिको छोड कर दोष तीन गतिया; प्येम्ट्रियजाति, प्रसक्ताय, भीदारिक्रमिश्रह्मपत्तन, विश्विक्रस्मिश्रह्मपत्तन, विश्विक्रस्मिश्रह्मपत्त, मार्दक ते अभाग, अस्यम, आदिक ते द्वान, इच्यसे कापोत और गुक्त देदपापं, भारते एवं वस्तप्त अपन्ता, आदिक दो द्वान, इच्यसे कापोत और गुक्त देदपापं, भारते एवं वस्तप्त अम्बास्तक, साक्षार्वप्रवेगी भर अमाहारक अनाहारक, साक्षार्वप्रवेगी भर अनाक्षरिप्योगी होते दें।

मोधकरायी सम्यग्निष्यादाध जीयोंके आलाप कहने पर—पक्त सम्यग्निष्यादाव पुर स्थान, यक मधी पर्याप्त जीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, त्वाँ माण, चारों संब्राप, वारों माण, पर्वोन्द्रयज्ञाति, प्रस्वाय, चारों मनोयोग, चारों यवनयोग, आहारिकशयोग मीर बांड विकक्ष्ययोग य द्वा योग, तीनों येद, मोधकराय, तीनों अन्नानोंसे मिश्रित आहि है हो बान, अस्वप्त, आहि हो द्वान, प्रस्य और मायसे छहाँ हेस्याप, भव्यसिदिक, सम्यग्निष्याल साईक, आहारक, साक्षारोपयोगी और अनाक्षरोपयोगी होते हैं।

#### न ३४० शोधक्षपायी सासादनसम्यग्हाप्टे जीवाँके अपर्याप्त आराप

| 1 | बा प<br>१ (ब<br>क | <u>या</u> ' | र्ख म<br>।<br>।<br>।<br>।<br>व<br>द | <u>इ</u><br>एवं | हा या<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | ंबे ब<br>दे(दे<br>वे की | <u>क्रम</u><br>इम<br>इम् | सय<br>१<br>49 | र<br>यधु<br>अप | ह<br>इ ३<br>इ।<br>इ।<br>च इ | म<br>१<br>म | म   स।<br>१ १<br>मामा स | भ्या स्ट |  |
|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------|--|
|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------|--|

न देवरे श्रीधकवायी सम्बन्धियारवार्ग श्रीवांके भाडाप

मा बार व स ब व देश या व क बा तेव दे से व ते क ते क ते के व देश के के देश के देश के के देश के दे देश के द



#### अणागारुवज्ञचा वा'ण ।

वेर्सि चेव अपअवाण भण्णमाणे अत्य एम गुणहाण, एत्रो वीवसमात, इ अपअवीत्रो, सच पाण, चचारि सण्णात्रो, चचारि गईत्रो, प्रचिद्रियनारी, वड्सका, विण्णि जोम, दें। वेद इत्यिनेदो णत्यि, कोघकमात्रो, विण्णि णाण, असनम, विश्व दसण, दच्येण काउ सुक्कलेस्साजो, भानेण छ लेस्मात्रो, भनिसिद्ध्या, विश्णि मम्मद, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सानाहनस्त्वा होति अणामाहरस्त्वा वा "।

#### साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं मोघकपायी अस्यतसम्यग्छि जीयों के अपयान्तकालस्व भी आलाप करें पर—पक्त अविरतसम्यग्डि गुणस्थान, एक सम्रा अपर्याप्त जांवसमास, छहाँ अपवाहिंग, स्रात माण, चारों सम्राप, चारों गतिया, पंचिट्ट्रियज्ञाति प्रसमाय, श्रीहारिकितम्ब्रण्याप्ते वैष्ठियिकमिश्रकाययोग ओर कामणकाययोग ये तीन योग, पुरुष और नमुम्ब वे ते से होते हैं, क्लिन यहा पर स्त्रायेद नहीं होता है। मोघकपाय, आदिके तान बान, अवस्त्र आदिके तीन दर्शन, द्वयसे कापोत और गुक्क लेदयाप, आवसे छहाँ लेदगप, मन्तविर्वक, औपदामिक आदि तीन सम्यक्त्य, सिक्क, आहारक, अनाहारक, सानगीपयोग क्रा अनाकारीपयोगी होते हैं।

| न ३४३                         | फ्रोघकपायी असयतसम्यग्दष्टि जीवोंके पर्याप्त आठाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्र बी प्रा<br>१ १ ६१०<br>छ प | स         प         १         का         वो         क         सा         सव         द         छ         सा         क         सा         क         सा         क         सा         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क         क |

# 

# सत-पह्यणाणुयोगद्दारे कसाय-खाटावदम्याः

[ 408

क्षेपकसाय सबदासबदाण मध्यमाचे अस्य एय गुण्डाण, एवो बीदममासा, छ , दस पाण, चचारि सम्मात्रो, दो गदीत्रो, प्रविदियजादी, तसकात्रो, पत चिंग वेद, कोधकमाय, विचिंग पाण, सत्रमासत्रमा, विच्यि दसा, दच्चेन छ ा, भावण वेड पम्म-सुक्यलेस्सात्रो, भवमिद्रिया, तिब्धि सम्मच, सिब्धा, णो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा े।

कोषकसाय-पमचसजदाण भण्यमाणे अत्थि एम गुणहाण, देर जीवसमासा, छ रीजो छ अपन्जचीत्रो, दस पाण सच पाण, चनारि सच्यात्रो, (मनुसगरी, द्यवारी, तसकात्रो, बगारद बोग, तिथ्यि वेद, क्रोपक्सात्रों,) चतारि पाच, ग सचम, तिन्नि दसण, दब्बेण छ तस्ना, भावण तेउ पम्म-गुरुक्तरसात्री; भव

क्रोपकतायो संवतास्वत जावांके भाराव बर्चने पर-वक बराविरत गुजस्यान, वक ी पर्याप्त जीवसमास, एको पर्याप्तिया, इसी मान, सारी संबाप, विर्वसमारि धार प्रधाति ये हो गतिया, वसित्रवज्ञाति, असहत्व वारी मनीयोग, वारी वयनयोग, तर नीदारिक सुरायोग य नी योग, तीलों येद, क्ष्रोयकपाय, आदिक तान बान, श्रयमार्थयम ार नाशार क कायवार व ना यहार ताना यश व्यवक्षाया नाश्वक तान कान, स्वथाखयम सहिते तीन दर्गन, द्रशमे छडी नेद्याचे, नायसे तेन्न चस्र भार गुरू हेट्याचे, भव्याखिन्नक भीवरामिक मादि तान सम्पवस्य, सडिक, आदारक, साध्ययेपयोगी आर अनाध्यये

मोपक्षापी प्रमस्तवत जीपांके भारतप कहने पर—यक प्रमस्तवत गुणस्थान, संबी प्रवास और अवर्षास य हो जीवसमाल, एवं वर्षास्त्रियो, एवं अववासियो, हर्सो प्राप्त न्यान नार नप्यान प्रवास्तामाण ठक प्रयान्य छ नप्यान्य हुए आहे. सात प्राप्ता वार्षे संबंधि, मनुष्याति, एवे द्रयज्ञीत, बसम्बद, वार्षे प्रशेषाय, बार्षे वचनवांग श्रीशारिक काववान, आहारक काववान आर आहारक मध्यमध्याव वे स्वारह दोव। न्यायान अवशादक सम्याम, माहारक म्याम आर आहार सम्याया और पीरहारियादि होने पेहे स्टियाया और पीरहारियादि ताना पर, नतपरपाप, नार्क चार भाग, त्यामापक अराग्स्याम्य नार घारायणास्य पे सीन संपम, माहिके तीन दर्शन, द्रमसे एहाँ देखाय मापसे तेत्र एक मार ग्रह द्वारायः

#### १ प्रतिषु कोइकान्तर त्याक्षी मास्ति । के कार कार्यास्त्रक आयो दे भारत प्र

सिद्धिया, विण्णि सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, मागाहनजुत्ता होंवि जणागाहनजुत्ता वर्षे।

क्रोघकमाय-अप्यमत्तमञ्जञ्ज भण्णमाणे अतिय एम गुणद्वाण, एत्रो बारमण्य, छ पञ्जतीजो, दस पाण, तिण्णि मण्णाजो, मणुसगदी, पर्चिदियञ्जदी, तनस्रज्ञा, दर बोग, तिण्णि वेद, रोघकमाओ, चत्तारि णाण, तिण्णि मञ्जम, तिण्णि दन्त, दन्व छ लेस्नाजो, भावेण तेउ पम्म सुन्मलेस्साओ, भत्रतिद्विया, तिण्णि सम्मत्त, नाम्मक, आहारिणो, सामाक्यञ्जता होति अणागाक्यञ्जता रा ।

भन्यसिदिक, औपरामिक आदि तीन सम्यक्त्य, सिवक आहारक, साक्षरीपयो<sup>नी और</sup> भनाकारोपयोगी होते हैं।

नोपकपायी अमनससयत जांचोंके आलाय कहने पर—पर अवमनसथत गुनस्य, पक सद्मान्यर्गन्त जीवसमास, छहाँ पर्यान्तिया, दशों वाज, आहारसबाहे विना अकर मबाप. मनुष्यगति, प्रचेन्ट्रियजाति, प्रसमय, चारों मनोयोग, चारों ववनतेन का भीशास्तिकसपयोग ये नी योग, तोनों चेत, मोधक्याय, आहिके बार बात, मुल्या धरे ऐदोपस्यायना और परिद्वारयिनुद्धि ये तोन स्थम, आहिके तीन दर्शन, प्रमाध्य हेरसाप्स, नायसे तेज, पद्म और गुरु, लेरसाप्स, अप्यासिद्धिक, अर्पायोगिक आहि तर्ग सम्यक्त्य, सार्वक, आहारक, साकारोपयोगी और अनामरोपयोगा होते हैं।

# म ३४६ क्रोधक्यायी प्रमत्तस्यत जीयोंके भाराप

|   | 4 5 | ची प<br>उप्त<br>उप्त<br>उप |   | d e | 7<br>2<br>4 | 1 3 | <b>朝</b><br>七<br>語 | यो<br>११<br>म ४<br>व ४<br>अ११ | <u>क</u><br>र<br>ना | हा<br>बंदि<br>बंदि<br>बंद<br>बंद | ्र<br>समा<br>ज्या<br>ज्या | द_<br>३<br>इ द<br>विना | द ।<br>स १ म<br>इन | ी है।<br>भीर<br>म | 6 å<br>7 | # T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | - |
|---|-----|----------------------------|---|-----|-------------|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|---|
| 1 |     | ì                          | 1 |     |             |     |                    |                               |                     |                                  | ,                         |                        |                    |                   | _        |                                         |   |

#### ब ३४५ - अध्यक्ष्यायी अप्रतस्यत जीयोंके आराप

| 1: |   | ZI          | 9 | ٦Ļ | 4   | ą. | £ | \$7<br>t | ,      | 1_  | 1 | € , | #1       | 47<br>4 41<br>6 1<br>9 7 | €.   | a<br>4 (   | a<br>t | 4         | 4 4 | at<br>t | 1    |
|----|---|-------------|---|----|-----|----|---|----------|--------|-----|---|-----|----------|--------------------------|------|------------|--------|-----------|-----|---------|------|
| 1  | ï | `<br>=<br>= | • | •  | 44T | 1  | 1 | 17       | વ<br>₹ | ;   | • | 1.  | 49<br>41 | 4 41                     | \$ £ | ना र<br>इन | 4      | 2.1<br>11 | 6   | 44      | set. |
| ١  |   |             |   |    |     |    |   |          | ×      | , t |   |     | 48       | d i                      |      |            |        | 3.0       |     |         | سس   |

सत-पत्रवणाणयोगदारे य साय-आदाववण्यण

2, 2 ]

बोपकमाय अपुन्वयरणाण मण्यमाणे अतिय एय गुणहार्ण, एओ जीवसमासो, छ

[ ult

पण्डचीओ, दन पाण, तिष्णि सण्याओ, मणुसगदी, पनिदियजादी, तसकाओ, पा जान, तिथ्यि वेद, कोधवनाय, चचारि णाण, दे सजम, तिथ्य दसण, दब्बेण छ लेस्माओ, भावेण सुकरलेस्माओ, भवतिद्विवा, दो सम्मच, सिष्णणो, आहारिणो. मागारुवनुचा होति अणागारुवनुचा वा' '।

े कोषक्ताय पदमअणियद्वीण अण्यमाणे अस्यि एग गुणहाण, एगो जीवसमासा, छ पञ्चचीओ, दम पाण, दो मण्या, मणुसगरी, पचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग,

काधवणायी अपूर्वकरण आयोंके आलाप कहने पर-एक अपूर्वकरण गुणस्थान, एक भेद्र पर्याप्त अवसमास, एहाँ पर्याप्तिया, दशौँ प्राण, आहारसम्राके यिना शप तीन सम्राप. मतुष्पगति, पर्वे त्रवजाति, त्रवधाय, चारों मनीयोग, चारों वचनयोग और आदारिकराय योग ये ना यागः तीनों पेद, प्रोधक्याय, आदिके चार झन, सामाधिक और छेद्रोपस्थापना वे दा सवम, आदिक तान दशन, प्रस्पसे छहाँ तेदवाय, भावसे पुक्रतेदवाः मध्यसिद्धिक, नापरामिक भार सायिक ये दो सम्यक्त्यः महिन, आहारक, साकारोपयोगी और

अनाकारोपयोगी दोते है। योप स्थायी प्रथम मागवर्ती धान मृतिकत्त्व जीवों के मालाव कहने वर-वक शनिव विकास गुणस्यान, यह समा पर्याप्त जायममास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों माण, मैसन

नार परिप्रद ये दो सम्राप, मनुष्पगति पची द्रयजाति, प्रमशय, पूर्वाच नी योग, तीनी

मोधकवाची भवूर्वकरण जीवॉके भाराप म ३४८

े 💰 मति सामा 🕏 द ध्या भना उह ₽đ 34

माधक्याया प्रथम भागपती अविवृत्तिकरण जावीके आराप 7 300 था मति सामा € द कदा ।दना २% મુંહ અ₹

तिण्णि वेद, कोघकताप, चचारि णाण, दो सञ्जम, तिण्णि दसण, दव्येण छ हेसाब, भावेण सुकळेरुमा, मतसिद्धिया, दो सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजा राँग अणागारुवज्ञा या ।

क्रीधकसाय निदियत्रणियद्वीण मण्णमाणे अस्य एग गुणहाण, एत्रा जीवनगर, छ पञ्चचीत्रो, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पांचिदियज्ञादी, तमद्वात्रा, बा जोग, अन्तर्वदेदी, क्रीधकसाय, चचारि णाण, दो सजम, तिण्णि दमण, द्वेष ह छसात्री, भारेण सुरुक्ष्येस्सा, मनसिद्विया, दो सम्मच, साण्णणो, जाहारिषो, साण्म चचुत्ता होति अणागारुमजुता ना ै।

एव माण-मायाकसायाण पि मिच्छाहाङ्किष्पहुर्डि जान अणियाङ्कि वि बन्ध। णन्नरि जस्य कोधकसात्रो तस्य माण मायाकसाया नचन्या। लोभकमायस्य ग्रेणकार्य भगो। णन्नरि ओघालाने भरणमाणे दस गुणङ्काणाणि, छ सजम, लोभकमानो च वर्षमा।

येद मोधकपाय, आदिके चार द्वान, सामाधिक ओर छेद्रोपस्थापना ये दा सवन, कार्र तीन दर्शन, द्रव्यसे छढों छेरयाप, भायक्षे छुद्धरेरया। भव्यसिद्धिक, आपराभिक और श्र्वार ये दा सम्पन्य, सब्बिक, ब्यह्मरक, सानारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते की

मोपकवाणी दिवीय भागवर्ती अनि मुचिकरण जीवोंके आठाए बहुने पर—पह अर्थ मृचिकरण गुणस्थान, एक सदी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्यात्तिया, वर्तो मान, वर्तास्था मनुष्यगति, पर्योद्ध्यजाति, प्रसक्षाय, पूर्वाच नी योग, अपगतवेद क्षोपकवाय, आदि बर्ग द्वान, सामायिक और छेदोपस्थायना ये दो सयम, आदिके तांन दर्जान, प्रत्यक्षे छाँ वर्ष्य भावसे गुरु छेदया, मप्यसिद्धिक, भीपग्रामिक और सायिक ये दो सम्यवत्य, सिंबक, भपरात्र साक्षारीययोगी, और अनाद्योगियानोंगी होते हैं।

इसीनकारसे मानक्यायों भीर मायाक्यायों जीवोंके निष्याद्वाय गुजस्थानस सहर भर्र वृत्तिकरम गुजस्थानतकके आलाय बढ़ान चाढ़िय। यिरोप वात यह है कि क्याय भारत की समय जहां उत्तर क्येयक्याय बढ़ा है, यहापर मानक्याय और मायाक्याय कहा जारियों के क्यायके भारतय क्येयक्यायके आलायोंके समान है। विशेष बान यह है कि हो कि कार्र भोपालाय कहने पर आदिके द्वा गुजस्थान, सवम आगाय बहते समय ययाक्यात्वा

#### न १ · कोधकपायी दिताय भागवर्ती भनिवृत्तिकरण जीवोंके आणा

| 2-1 at.                                 | य श | स   स   स<br>१   स   स | ्दा- व<br>र | <u>n ieje</u> | e 4/1      | संद्रा ₹    | 4 1 1<br>1 1 1 | 1 1 | 20.00 |
|-----------------------------------------|-----|------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----|-------|
| 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ,_  |                        |             |               | अंद<br>यदा | क्ट्री विना | 13             | A1  | لسنسا |

B 348

"अक्रष्ठायाण भज्जमाणे अस्यि चचारि गुणहाणाणि अरीदगुणहाण पि अस्यि, देगे विसमामा अदीदजीउसमामा वि अस्यि, छ पत्रचीओ छ अपवज्ञचीओ अदीदपञ्जली में अस्यि, इस चचारि दें। दर्ग पाण अदीदपाणी वि अस्यि, सीणसण्णा, मण्डमभरी में द्वारा दें। दर्ग पाण अदीदपाणी वि अस्यि, सीणसण्या, मण्डमभरी में द्वारा वि अस्यि, प्रकारी पे अस्यि, प्रमाद वीग अत्याप पि अस्यि, प्रमाद वीग अवाणे, उद्याप्तराही स्वाप्त होन वाले अद्याप्त पि अस्यि, अवस्याप्त के साम्याप्त वीग अस्य सामास्य वि अस्यि, प्रचारि दर्गण, इस्याप्त वि अस्य, प्रमाद वि अस्य सामास्य वि अस्य सामास्य 
# विना छद्व संयम और प्रथाय आराप कहते समय खोमकपाय कहना चाहिए।

भवपाया आपों के आत्माप बहुने पर—उपप्रान्तकपाय, श्लीणकपाय, स्विविद्यां और विविधित के वार गुणस्थान तथा सतीतगुणस्थान भी है, सबी पर्योच्य और अपर्यान्त वेद ने आंपसमास तथा सतातजीयसमासस्थान भी है, सबी पर्योच्य और अपर्यान्त दे हो आंपसमास तथा सतातजीयसमासस्थान भी है, उद्धे पर्या पर्याच्य तथा अतातप्रधानितस्थान भी है, द्वारों प्रथम प्रमाणकप्य तथा भाग भी हो हो प्रथम स्वीविद्य कार्य भी है। श्लीणस्था, मनुष्याति तथा विद्यानित भी है, पर्योच्याति तथा अर्थित्य आधित अर्थात्व अर्था अर्थित्य व्याच्या भी है। श्लीणस्था, मनुष्याति तथा विद्यानित भी है वारों मन्त्रिया, वारों प्रधानों भी स्वाच्यान भी है वारों मन्त्रिया, वारों प्रधानशान भी है वारों मन्त्रिया, वारों प्रधानशान भी है वारों मन्त्रिया, वारों प्रधानशान भी है वारों स्वाच्यान या स्वाच्यान भी स्वाच्यान विद्यान स्वाच्यान भी स्वाच्यान स्वाच्यान भी स्वाच्यान स्वाच्यान स्वच्यान स्वच्या

१ आ प्रता एम १ - ४-५-० १ति वाड । अक्षापी आर्थिके आराप

|     | 4   |            | sn. | п    | 41   | ŧ | ₹1 | या         | 4    | ₹      | 41 | सर | < | €   | म ∤स सक्री                        | 301 | ₹ |
|-----|-----|------------|-----|------|------|---|----|------------|------|--------|----|----|---|-----|-----------------------------------|-----|---|
| MA1 | я я | 441<br>441 |     | 1961 | , 11 | ١ |    | 1 t<br>4 Y | arte | 34.543 |    | *  |   | ₹ € | १ दे∣ः<br>म∣श्रीस<br>स्टक्षांश्रन |     |   |
|     |     |            |     |      |      | _ |    |            | 1    | _      |    |    |   |     |                                   |     |   |

अणाहारियो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा ('सागार-अणागोरीहें उपा बजुचा वा । )

उपसवकमायप्पहुडि जान सिद्धा चि ओध मगो ।

एव कसायमगणा समत्ता ।

णाणाणुरादेण ओघालावा मृलोघ भगा ।

े मदि-सुदअण्णाणीण भण्णमाणे अत्थि दो गुणद्वाणाणि, चोइस जीरममत्म, ह पज्यचीओं छ अपज्यचीओं पच पज्यचीओं पच अपज्यचीओं चचारि पन्नग्रा चचारि अपञ्चचीओ, दस पाण सच पाण वान पाण सच पाण अह पाण छ पाय हा

सार्वेक और असविक इन दोनों विकर्णोंसे रहित भी स्थान है, आहारक मनाहर्ष मा हारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगीने पुणा उपयक्त भी होते है।

भद्रपायी जीवाँके उपशान्तकपाय गुणस्थानसे लगाकर सिद्ध अार्गेनदृद्ध वर्ष स्थानके भागप भोषारापक समान जानना चाहिए।

#### रसमहार क्यायमार्गणा समाप्त हरी।

कानमार्गणाके अनुयार्से ओघाटाप मूळ ओघाटापके समान जानना चाहिए।

या देन्य इडा या देव हा सर्व दे कि विश्व से व

इब अब पष्ट वा वि

44

मति धृत मजानी जीवाद सामान्य भालाप कहने पर—भिष्यार्राट भार माकर्ष मन्यग्दार्ष्ट ये दा गुणस्थान चीत्रहाँ जीवसमाम, छहाँ पयान्तिया, छहाँ भगवान्तिया पदान्तिया, पाच भपयानिया। चार पयान्तिया, चार भपयान्तिया। दशौँ शाल, धान कर् ना माच, सात माच, भाउ माच, छह माच। सात माच, पान माच। छह मान, बार मान

#### १ क<sup>िन्</sup> ६ कान्द्र त्यादा बास्ति ।

₹. . ३ मति भूत बदाना जीवीं है सामान्य भारती 11111111

> 41.5 141

पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विश्वि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि मर्देशो, एरिएचारि-आरी पच बादीओ, पुरश्वीकायारी छ काय, वेरह जोया, विश्विच वेद, चचारि कामम, दो अच्याण, असवमी, दो दमण, दच्च मावेहि छ लेस्ताओ, मर्सासिंद्विया अमर्वासिंद्विया, दो सम्मन, सांगिणो अस्पिंगो, आहारियो अणाहारियो, सांगावन्त्रचा होति अणासावन्त्रचा वा।

"तेर्ति चेव पञ्चचाण भण्माणे अतिव दो गुणहाणाणि, सच बीवसमासा, छ पञ्चचीत्रो पच पञ्चचीत्रो चचारि पञ्चचीत्रो, दस पाण धव पाण अह वाण सच पाण छ पाण चचारि वाण, चचारि सच्यात्रो, चचारि गदीत्रो, एहरियजादि आदी पच जादीत्रो, पुटवीहाचादी छ काय, दस जोग, तिन्नि वेद, चचारि कसाय, देा अप्णाण, असजमो, दो दसण, दब्द भोवेहि छ लेस्सात्रो, भविशिद्वया अमविश्विद्या, दो सम्मच,

बार प्राप्त शीन प्राप्त बार्से संहाप, बार्से गतिया, परेन्द्रियमाति भादि पार्थे जातिया' पृथियाशाय भादि छहें काय, भाहारककाययोग भार आहारकिमधकाययोगके विना तेरक योगा तांनों पेट, बार्से क्याय, इमाति भीर कुभुत ये हो भागन, भावपन, मादिके तीन दर्गन द्रम्य भार भावते छहें वेदयाय, अपन्तिद्धिक, अभन्यविद्धिक, मिन्दास्य और साक्षाद्रनसम्बन्ध्य ये हो सम्पन्तय विद्धिक, भाहारक, भनाहारक, साक्षायेपयोगी भीर अनाहारियोगी होत हैं।

वन्ती मति गृत महानी जीयों से वर्षान्तकालसन्ती सालाप कहने पर—मारिके हो गुणसान, सात वर्षान्त जीयसमास, छहाँ प्योत्तिया, पात पर्मानिया, बार प्यानिया, ब्दों प्राण, मां प्राप्त भाव, प्राप्त, सात प्राप्त, छह माथ, बार याण, वारों सवाय, बारों पात्रीयां, पर्वे द्वित्यकालि साहि पार्वो जीतया, गृत्येशीकच साहि छहाँ काय, बारों मनेयोग, बारों पवनयोग, श्रीहारिककारयोग भार यीक्षीयककाययोग ये दश योग, तीनों पेह, बारों कराय, भाविक हो सवान ससपम, भाविक हो दर्शन, द्राप्त भीर पायमे छहाँ नेप्ताय, अन्यासियक, असप्यासियक, तिम्यास्य और सालाइनसम्बन्ध ये हो सम्यन्तस, संबिक, असंबिक,

न ३५३

### मातिशुत भद्रानी त्रीयोंक प्रयाप्त भालाप

| , 5 | जी      | 4 | মা | सं | स | r | 44 | <u>यो</u> |     |    |    |       | 4 | 8  | ejá | आ    | ₹ .   |
|-----|---------|---|----|----|---|---|----|-----------|-----|----|----|-------|---|----|-----|------|-------|
| 1   | जी<br>उ | ŧ | ₹• | ¥  | ¥ | 4 | •  |           | 111 |    |    |       |   |    |     | •    | 13    |
| ħ.  | पर्या   | 4 | •  |    |   |   |    | य ४       | ſf  |    |    |       |   |    |     | आहा. | हाका, |
| KT  |         | ٧ | •  |    |   |   |    | ₹x        | ļ   | 14 | अव |       | 4 | €ī | वसे |      | अवा.  |
| ,   |         |   | 9  |    |   |   |    | 21 f      | 1   |    |    |       |   |    |     |      |       |
| 1   |         |   |    |    |   |   |    | < ₹       | H   |    |    |       | 1 |    |     |      |       |
| 1   |         |   | ¥  |    |   |   |    |           | ᆜ.  |    | _  | <br>_ |   |    | - 1 |      | 1     |

जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, दस जोग, विधिम वेद, चचारि कमाय, दो अभाव, असजमो, दो दंगण, दच्य मोर्नीह छ छेरसाओ, भनसिद्विया अमरसिद्विया विच्छव, सिष्णणो असिष्णणो, आहारिणो, सामाहमूजना हाँति अणागाहमुजना ना।

विसि चेव अपञ्चाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, सच जीतसमाण, ह अपण्जचीओ पच अपञ्चवीओ चचारि अपण्णचीओ, सच पाण सच पाण ह पाण पप पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गरीओ, एर्डिपवर्णि आदी पच जादीओ, पुढरीकापादी उकाप, विण्णि जोग, विश्णि वेद, चचारि क्झण, दो अण्णाण, असचमी, दो दसण, दन्नेण काउ-सुन्कलेस्साओ, भावेण छ लेसाण, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्डच, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो जणहारिण, सामाहनञ्चचा होंवि अणामाहनज्ञचा वा ।

सम्रापं, चारों गतिया, पकेन्द्रियज्ञाति आदि वाचों जातिया, गुविवाकाय आदि छाँ हर चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग ओर वाके वेकनाययोग ये द्रा वा वीतों वेद, चारों करायं, आदिके दो अग्रात कार्यके हरे क्या आदिके दो द्यान, आदिक दो द्यान, अत्यव्यक्त आदिके दो द्यान, द्रव्य आर आपने क्यों देश पार्यक्र कार्यक्र क्यां 
उन्हों मति श्रुत अझानी मिध्यादाष्ट्र जीयोंके अपर्याप्तकालस्य पो आलाप नहीं पट-एक मिध्यादाष्टि गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छड़ों अपर्याप्तिया, पाव अपर्याप्तिया चार अपर्याप्तिया, सात प्राण, सात प्राण छह प्राण, पाव प्राण, चार प्राण, तार प्राण चारों सझाप, चारों गतिया, एकेट्रियजाति आदि पार्चों जातिया, गृथिशीकाय आदि धाँ वार् औदारिकमिश्रकाययोग, येतियिवामिश्रकाययोग ओर कामणकाययोग ये तीन योग तीते वेद, चारों कपाय, व्यादिके दो अझान, अस्तयम आदिके दो दर्शन, द्रव्यंस चारोत और गुक्क छेस्याप, भावसे छड़ों छेस्वाप, भव्यक्तिद्विक, अभव्यक्तिद्वान, विस्वार, साईक असाइक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हा

| न | 30      | 9              |     | म  | ति            | श्रुत | गञ्जा  | नी मि       | ध्याः    | तप्रे ज | विंकि | अव            | र्याप्त   | गाल     | ग्रप |                  |                     |
|---|---------|----------------|-----|----|---------------|-------|--------|-------------|----------|---------|-------|---------------|-----------|---------|------|------------------|---------------------|
| 1 | ভী<br>ভ | <b>प</b><br>€अ | 7 v | सं | <u>ग</u><br>४ | 4     | ET   4 | ते वे<br>दे | <b>8</b> | स       | सय    | <u>د</u><br>د | ड<br>इ. २ | #  <br> | 1 12 | <b>छ</b> दि<br>स | ગ્રા<br>ર<br>પ્રાફી |

मदि सुरज्ञण्यान सामजनम्मारहील भव्यामा आरिय एम गुणहाज, दो जीव-समाता, छ पजनीओ छ अपजनीओ, दस पान सन पान, चनारि सव्याओ, जनारि गदीओ, प्रिंदियजारी, तनकाओ, तरह जोग, तिनित्र बेर, चनारि कमान, दो अन्यान, अमजमो, दो दसन, दच्च भाविह छ लस्माओ, भविदिया, सासममम्मन, सान्यानो, आहारियो जनाहारियो, सामारुवनुचा होति जनागास्वनुचा वा ।

े तेति चेन पञ्जचान अन्यमाने अस्यि एय गुण्डाम, एवा वांत्रतमाना, छ पञ्जचांत्रो, दस पान, चचारि मन्त्रायो, चचारि महीयो, पचिदियजाही, तमकायो,

मित भूत भगाना सासाइनसम्मराष्टि जोवें के सामान्य आहाप कहने पर—एक सासाइन गुमस्यान, सज्रा पर्योच और सबी मरयान्त ये हो जावसमान, एमें पर्याचिया, एमें मर्प्याचिया, एमें मर्प्याचिया, एमें ह्याचिया, एमें मर्प्याचिया, इस्ते मर्प्याचिया, इस्ते मर्प्याचिया, इस्ते मर्प्याचिया, साहर स्वीचित्र क्याचिया, आहारस्वीक्षेत्र विता तेरह योग, तीनों वेड्र चार्ये कथ्य, मारिके हो भगान भस्यम, माहिके हो स्पीच दूर्य मेर जायने एमें स्वीचित्र सासाइनसम्बन्ध्यान, साहरे हो स्वीच सम्बन्ध्याच्याच साहरे स्वीचित्र साहरे साह

उन्हों मतिश्वन महाना सासाइनसम्मागष्टि जोगों हे पर्गाजकातह क्यों मालाप कहने एए- एक सासाइन गुम्हसान, एक सहा प्रधान औरसमास, एहाँ पर्योजिया इसों माप, चारों सहाय, जारों गतिया, वर्वोद्धपजाति, इसहाय, जारों मनोयोग, चारों यवनरोग,

म १५८ मति धुत भन्नानी साम इनसम्यग्धीर जीवें के सामाच माजार

| ŀ | z. | बो       | 9  | Ş  | Æ | ব  | £ 1 | 4         | <u>.</u> | 4 | €. |    | 164 | _ 1 | 3               | ا. | ž. | ₫1 | Æ | तंःके | *1       | - 3             | ı |
|---|----|----------|----|----|---|----|-----|-----------|----------|---|----|----|-----|-----|-----------------|----|----|----|---|-------|----------|-----------------|---|
| ľ | t  | ¥<br>R C | 19 | ŧ. | Ŧ | ₹, | 7   | ₹<br>• 31 | 11       | • | ř  | [] | 2.  |     | ₹<br><b>4</b> 9 | 15 | Ę  | 31 | ₹ |       | t<br>acr | र<br>हाम<br>उस् | l |
| l | Ş  | संअ      |    | ٠  |   |    | •   | f         | स        |   |    | 18 |     |     | ХŦ              | 1  | `! | 1  | 5 | -     | वस       | ¥ <b>दा</b> .   | l |
| 1 |    |          |    |    |   |    |     |           |          |   |    | '  |     |     |                 | 1  | •  | 1  | 1 |       |          |                 | l |

न ३.९ माते भृत भन्नाना सासङ्गसम्पग्दाप्रे जावोंके प्रपान्त ब्यत्यप

| 15 |   | t | 4 | Ę | ŧ | 4 | r | <b>4</b> 1 | <b>41</b> | 4 | * | r  | 64  | ųτ | 3           | L | = | ₹    | स्त्री | वा   |     |
|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|---|---|----|-----|----|-------------|---|---|------|--------|------|-----|
| 11 | 1 |   | 1 | ŧ | ¥ | ¥ | ŧ | ٠          | ŧ         | ŧ | ۳ |    |     | į٠ | Ę           | £ | ₹ | *    |        | ٠.   | ٠ ١ |
| l: | 4 | 4 |   |   |   |   |   | -          | £ £       |   |   |    | उसे | 46 | <b>-</b> 11 | ŧ | ã | 2,21 | ₹      | 1.11 | 2.0 |
| Ē  |   |   |   |   | 1 |   | 5 | ř          | 4 x       |   | i | 23 |     | यव |             |   |   |      |        |      | 447 |
| ł  |   |   |   |   |   | 1 |   |            | 111       |   | 1 |    |     |    |             |   |   |      |        |      | - 1 |
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |            | € ₹       |   | • |    |     | i  |             |   |   |      |        |      | - 1 |

जादीओ, पुढवीकाषादी छ काय, दस जोग, तिष्णि नेद, चचारि कसाय, रा प्रम्य, असजमो, दो दमण, दन्य मोर्नीह छ लेस्साओ, भनमिद्रिया अनमिद्रिया विन्हर, सिष्णिणो अस्पिणो, आहारिणो, मागाहम्लचा होति अणागाह्यत्वता रा।

वैति चेव अपजवाण मध्यमाणे अस्य एय गुणहाण, वच जीवसगण, व अपज्जवीओ पच अपजवीओ चचारि अपज्जवीओ, मच पाण सच पाण छ पाप प्र पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि मण्याओ, चचारि गर्गो, रहिर्विक् आदी पच जादीओ, पुढरीकायादी उ काय, विष्णि जाम, विष्णि वेद, चचारि क्यार दो अष्णाण, असजमो, दो टमण, दच्चेण काउ-मुक्तरुस्साओ, मावेण छ टसाम, भवसिद्धिया अमनसिद्धिया, मिच्छच, स्विणणो अमण्यिणो, आहारिणो प्राहर्मिन, सागारुवज्जचा होति अणागारुवज्जचा ना ।

सम्रापं, चारों गतिया, पक्षेन्त्रियज्ञाति आदि वाजों जातिया, गुरिशाकाय आदि ग्रॉ का चारों मनोयोग, चारों यवनयोग, अदारिककाययोग और वेकियककाययोग वे द्रा चक् वोजों वेद, चारों कपाय, आदिके दो अद्यान, अत्याय, आदिके दो दर्शन, द्रव्य और कार्य इसे हेंद्रिया, मध्यसिद्धिक, अभ्यासिद्धिक, मिय्यात्व, सिंग्रक, अवविक, अदारिक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों मित तुत अग्रानी मिध्याराष्ट्र जीयोंके अवयाजकाळत्तव या जाताव हारे घट-एक मिध्याराष्ट्र गुणस्यान, सात अपर्यात जीवसमास, छग्ने अववालिया, पाव अववालिय चार अपर्यातिया, सात प्राण, सात प्राण छद्द प्राण, पाव प्राण, सार प्राप, तात प्राप्त चारों सन्नाप, चारों गतिया, एकेटिन्स्यज्ञाति आदि पानों जातिया, एविसीकार आदि छो हर्ष-औदास्तिमत्रकाययोग, येतियिकसिश्रकाययोग और कामण हाययोग ये तीन योग, व्य वद, बारों कयाय, आदिके दो अग्रान, अस्यसम आदिके दो दर्शन, द्रष्टात कारीक हर्ष गुद्ध छस्याप, मायसे छग्ने छस्याप, भन्यभिद्धिक, अम्यानिविक, विष्याति, विकास स्थाति, वर्षक असंविक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

| ¥ | 1 3.3                                | मति नुत यः                            | गना मिध्याहाप्रे                        | जीवेंकि सपयाप          | त भाठाप | ,       |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| 1 | बी व या<br>७ ६% ७<br>अप ५,, ७<br>४ ६ | <u>ड</u>   य   इ का<br>द   प   प   है | या व ह हा<br>३ ३ ४<br>जा.जि इ<br>व जि इ | र १ र इ<br>व अस बधु का | म स स   | A 11 CC |

```
समासा, छ पञ्जवीजो छ अपञ्जवीजो, देस पाण सच पाण, चचारि सण्णाञ्ज
                       ्रा गरीओ, प्रविदियजादी, वसहाआ, वेरह जोग, विविध वेद, चचारि कमाय, दा
                                                अमजमो, हो दसण, दन्य मारेदि छ तस्माओं, भरतिदिया, सासणसम्मच, स
                                              आहारिणी अणाहारिचो, सामारुगनुचा होति अनामारुगनुचा वा '।
                                                                         े वर्ति चेत्र पञ्जचाण मध्यमापे अस्यि एय गुणहुत्व, एआ जीवसमा
                         ्र पञ्चवीत्री, दम पाण, चवारि तन्नात्री, चवारि गदीत्री, पविदियज्ञादी, तसन
                                                              मति धृत मद्याना सासाइनसस्यग्रहार जोवाँके सामान्य भाराप कहने पर-
                               वासारत गुणस्थान, सन्ना स्वांत भेर सन्नी मरवान ये ही जावसमास, छही व्यक्ति
                               घर्ते भवपातिचाः इसाँ मान, सात भान, वार्से सकाव, वार्से गतिराः वर्षे रेसका
                            वसहाय, भाहारहादेहहे विना तेरह योग, तानों येह, वारों कवाय, भाहिरे ही महार
                           असतम, बाहिहे हो रसन, उच्च और भावते छों लेखाए भागतिवह, सासाहनसम्बन्ध
                        साहरू, माहारक, मन हारकः साकारोक्योगी और मनाकारापयोगी होत है।
                                               उन्हों माते भून महाना सासाइनसम्पराचे जीवोंहे पर्यानकासस्व भी भाराप कहने
                    ार- एक सामान्त गुणक्यान, एक सम्रा प्रशासन आवसमास, एवं प्रशासना, रसंग्रासन
                पार्च सावादन अवस्थान, प्रकावन प्रमान व्यवस्थान, प्रकावनाम, प्रधाननाम, प्रधान
             न ३५८ मति धुत भवानी मासन्तसम्पराष्ट्रि जीवी हे सामा र मावार
                                     विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व न ३ ९ माते धुन भंजाना साप्तस्त्रसम्परहाचे जीवोंके प्रवाज माराए
                                                                                                   ना वस्ता सरस्ता मात्र का तर्में
प्रदेश स्ट्रिंग स्वास
प्रमुख्या सम्बद्धी के उत्स्ति
अस्ति स्वास्ति स्वास
अस्ति स्वास्ति स्वास
```



्र दस जोग, विन्ति बेद, चचारि क्साय, त्रिमगवाण, असन्मो, दो दसण, दस्त्र भा छ लेस्साजी, भरतिदिया अभरतिदिया, दा सम्मच, साध्यणी, आहारियो, सागारुज्य होंति अणागारुवज्ञचा वा<sup>रत</sup>। विभगजानि मिन्डाइडीण भष्णमाणे अस्पि एय गुणहाण, एओ जीरसमास छ पञ्जवीओ, दस पाण, चचारि सम्पाओ, चचारि गरीओ, पर्विदिपजारी, तसकाओ दम ब्रोग, तिब्बि वेद, चचारि क्साय, निभगवाब, जमबमी, दो दसब, दब्ज भावेति छ उस्ताओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छच, सन्विणों, आहारिणों, सागाहरजुचा इसकाय चार्से मनोयोग, चार्से यचनयोग, भीदगरिककाययाग भोर वे निवककाययोग पे द्य योगः तानां यदः, चारों कपाव, एक विभयावधिज्ञान, अलेवम, आदिके हो दसीन, द्राय और भावतं छहाँ हेरवाष, भव्यतिदिक, नम्यतिदिक, मिच्यात्व और सासाइनसम्यक्तवे दी सम्यक्त्य मानिक, भाहारक, मानारापयोगी और अनानारीपयोगी होते हैं। विभवज्ञानी मिरवाहार्ष्ट जीवोंके बाटाव बहुने वर-पक्ष मिरवाहार्ष्ट गुणस्थान वक्र ात्रा एवान्त्र जायसमास, छडौँ पवान्तिवा, वर्शों माच, चारों सङ्गण, चारों गतिवा, पच्चित्रप पार्त, वसकाय, पूर्वाच दरा योग, शीनों वेद, धारी क्याय, विमगावधिवान, असवम विके वी बरान, इच्च और भावते छहाँ ठेरवाय, अध्यतिविक, अभव्यतिविकः विध्याय, बिक, भाहारक, सावाद्येपयोगी और अनावारीपयोगी होते हैं। ३६१ विभगवाना जीवोंके सामान्य भाराच सम्बद्धाः सम्बद्धः स . . विभगमाना मिध्याद्यप्रे जीवों हे भाराप र ८६२ १ १ १ २ पद्म माहम विसं अहा सका ंधम अन

निभगणाणि सासणमम्माइहोण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एश की समासो, उ पज्नतीयो, दस पाण, चत्तारि सल्णायो, चत्तारि गईश्रो, पविशिक्षाः ससमासो, उ पज्नतीयो, दस पाण, चत्तारि सल्णायो, चत्तारि गईश्रो, पविशिक्षाः ससमायो, दिसमाणाण, असनमा, रा स्क्राः दन्य-मावेहिं छ लेस्साओ, भनसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, बाहारिणो, धाणा- गज्ञता होति अणागाह्यजत्ता वाणा।

आभिणिबोहिय सुर्णाणाण भण्णमाणे अत्य णन गुणहाणाणि, दो बीन्डमणा छ पञ्जचीओ छ अपञ्चचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाना ची अत्थि, चचारि गदीओ, पचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिष्णि वद बागर नेदो नि अत्थि, चचारि कसाय अकमानो नि अत्थि, दो णाण, सच सबन, क्रिय दसण, दच्य-मोनेहिं छ लेस्साओ, मबसिद्धिया, तिष्णि सम्मन, सण्णिणो, आहारण

विभगवानी सासादनसम्यग्दार जीवोंके आद्याप कहने पर—पक सासादनसम्या गुणस्थान, एक सजी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिवा, दगों प्राण, चार्स साप, वा गतिया पचेन्द्रियज्ञाति, त्रसकाय, पूर्वोच दश योग, तीनों वेद, चारों क्याय, असपम, आदिक हो दशन द्रप्य और भावसे छहाँ छेट्याप, भव्यसिजिक, सासादनसम्ब सिक्षक, आहारक, साकारीपयोगी और अनाकारीपयोगी होते हैं।

आमिनियोपिक और श्रेतस नी जीयोंके सामान्य आलाप करने पर— अंतिसम्मर्ग गुणस्थानसे लेकर श्लेजर पाय गुणस्थान तकके नी गुणस्थान, सत्री पर्याच्य आर संत्री मा न ये दो जीयसमास, छहों पर्यास्त्रिया, छहों अपयोक्तिया, दशों प्राच सात प्राचा सार्वे कर तथा श्लेणस्वारस्थान भी है, चारों गतिया, पचेन्द्रियचाति, त्रसक्ष्मप, पर्नह्र योग, त्रमें श तथा अपतयेषदस्थान भी है, चारों मत्रयाय तथा अक्ष्यास्थान भी है, मति और भूत है ते हैं क सार्वो स्वयम, आदिक तीन दशन, द्राय और भायने छहों छेदशय, भएपसिंदस, भौरामके सार्वो स्वयम, आदिक तीन दशन, द्राय और भायने छहों छेदशय, भएपसिंदस, भौरामके सार्वो स्वयम, और के तीन स्वरंग, द्राय और सार्वो स्वरंग, आहारक, अनाहारक,

| न | 343 | विभाग ग्रामी | सामाजनसम्बद्धाः | जीयोंके | भारत |
|---|-----|--------------|-----------------|---------|------|

|   | सामा<br>इ | र<br>र<br>स प | 4 | ३० हैं<br>चा≀स | म <u>१</u><br>१ | (E)<br>  ₹ | यो<br>१०<br>म ४<br>म ४ | 1 | 8 | <u>हा</u><br>१<br>विम | संय<br>१<br>अस | <u>र</u><br>वर्ष | हा म<br>इस्स<br>मास्म | 6<br>  1<br>  61 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 1X |
|---|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|------------|------------------------|---|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------|
| į |           |               |   |                |                 |            | 4 8                    |   |   |                       |                |                  |                       |                  |                                       | السه  |

#### अणाहारिणो, सामारुवजुचा होति अणामारुवजुचा वा"।

वेति चेच पन्नचाज मण्यमाचे अस्य जर गुणहाणाणि, एगो जीवसमासी, छ पञ्चचीआ, द्रत पाण, चचारि सण्याञ्चो सीणासण्या वि अस्यि, चचारि गदीओ, पर्सि-दिपचारी, तसकाओ, एगारह चोत्ता, तिण्ये चेद अवगदेवरो वि अस्यि, चचारि कसाय अकसाओ वि अस्यि, दो पाण, सच सवम, तिष्णि दसण, दच्च मोबेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिर्णे सम्मच, साध्याचो, आहारियो, सागारुग्रवचा होति अणागारु-चचुचा वा"।

#### पयोगी भार भनावारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं स्थाभितेबोधिक सार धुतद्वानी आयोंके पर्याप्तकालक यो सालाप कहते पर— स्थिरतसम्बराष्टि गुमस्यान से शामक्याय उनके नो गुमस्यान, पक सबी पर्याप्त जीवसमास, एकें प्याप्तियों, दर्शो प्राण चारों सद्वार तथा श्लेणसहास्थान भी है, चारों पतियों, पवेद्विय-आते, त्रसक्य, पर्याप्तवाखतकस्थी स्थारह योग, तानों वह तथा स्थयनवेदहस्थान भी है, वारों कराय क्या स्थापस्थान भी है, सति और युत दे हो बान, सार्वो स्वयम, सार्विक तीन दर्शन, द्रष्य सार साथसे एकों नेप्ताय, सम्यास्यदेक, सीयराक्षक आदि तीन सम्यप्त्य। सांक, सहारफ, साक्षारोपयोगी और सनाकारोपयोगी होते हैं।

| ने ३६४ | माति भुतदानी जीवींके सामान्य भाखाप |
|--------|------------------------------------|
|--------|------------------------------------|

| युव<br>अवि<br>क्षेत्र | रे<br>संप<br>संप | द<br>६ व | प्रा<br>१०<br>। ७ | RIGHT X B | 4 4 | 1 | यो<br>१५ | 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | F Y Ibile | हा<br>२<br>मति<br>भुद | 9 | इ<br>इ<br>इ<br>इ<br>इ | ह<br>मा | ₹ P | स<br>औप<br>झा<br>झायो | सकि<br>१<br>स | आ<br>२<br>अहा<br>अना. | ३<br>सका<br>अवा |  |
|-----------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|-----|---|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
|-----------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|-----|---|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|

न ३६५

## मति धुतबाना जीवाँके पर्याप्त भाराप

| व. ती प्ता   व ता द कार दें। वे   के   का   वंद र के जा   व ता है। का   वंद र के   वंद |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 4.4

देखि चेत्र अपन्यचार भव्यमाणे अस्य दो मुणद्वासाण, एश्रो यौतनगरे, हैं अरम्बदानों, सच पान, चनारि सत्याओ, चनारि साथि, पश्चिरवारे दिवसों, ननारि खोग, इस्पिरदेश दिना दो देद, चनारि क्याप, रो बार, से बचन, दिन्य देचन, दन्तेन काउ-सुन्द्रक्तेस्थाओ, भरिण छ देस्याओ, भरिषे हित्से वस्तन, मन्त्रियों, आहारिणों अणाद्वारिणों, सागाहानुणा होति अवस्थि उद्भाव साथि।

जाने जिने दिय-सुर्गाण-अमजद्दसम्माद्द्वीण भण्णमाणे अस्य एवं गुना के के स्वत्रकार, ए पद्धानीओं ए अवरज्यीओं, दक्ष पाण सग्त पाण, पनादि सनादे पद्धारे में पूर्व में प्रविद्याती, तसकाओं, तेरह जोग, तिष्णि वेह, पनादि हगार हे स्वत्रकार के स्वत्रकार का स्वत्रकार के स्वत्रकार का स्वत्रकार का स्वत्रकार के स्वत्रकार के स्वत्रकार के स्वत्रकार का स्वत्रकार

જ જાજ્યા કર્યાં એ બુનવાના આવાનવાવાદાર તાર્વ થામામ જ્યાર પર પ્રત્યા હતી અરાત ના ત્રી દાવાના માત્ર માર્ગ વર્ષ સામાન અહેં જ્યાં જેને, હતી અરાત ના ત્રામાં માત્ર, માત્ર વાળ, વાળ માત્ર ત્રામો કર પ્રત્યા હતા. જાજ્યા અરાત આદ્ર કર્યા માત્ર ત્રામ ત્રામ માત્ર હતી કર્યો આદ્ર સ્તર કુદ દેશ સત્ય, અરાત, આદ્ર લાંત દ્વાન ત્રામ માત્ર હતી દેશ

कत करवाता वा राज मध्यो न मासक

सिण्मिन, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा" ।

वेसि चेत्र चळाचाण मण्यमाचे अतिथ एय गुणहाण, एजो जीवसमातो, छ पजाचीओ, दस पाण, चचारि मण्याओ, चचारि गदीओ, पर्विदियजादी, तसकाओ, दम जाम, तिण्णि चेद, चचारि कमाय, दो णाण, असजमो, तिण्णि दसण, दच्च मांचीर्षे छ लेलाओ, भवांसिद्धिया, तिण्णि सम्मच, सिण्णिणो, आहारिणो, सामावरगुचा होति जणागाहरजुचा सा"।

भव्यसिद्धिक, भीपराधिक भादि तीन सम्वयस्य, सिंडक, माहारक, भनाहारक। साकारो प्रयोगी भार भनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्धां सामितिकोषिक भीर धुठवानी ससवतसम्बन्धाः श्रीवीके वर्षान्तकान्तसम्बन्धाः सामितकोष्टिक भीर पुठवानी ससवतसम्बन्धाः श्रीविक्षान्त प्रकारित श्रीविक्षान्त एकं सबी वर्षान्त श्रीविक्षान्त एकं व्यानित्या, द्वां प्राण, वार्ती सवाय, वार्ती गतिवा, वर्षी द्वां योग, तीर्ती मनेत्योग, वार्ती वर्षान्त, श्रीविक्षान्ययोग वेद्य योग, तीर्ती वेद्य वर्षान्त, श्रीविक्षान्ययोग वेद्य योग, तीर्ती वेद्य वर्षान्त, स्वानिक स्वा

म ३६० मति भुतवानी असयतसम्यग्दप्रि जीघोंके सामान्य भाराप

| या जी प<br>१ २ ६प<br>अंग ६अ<br>इन्हें अ | 818 .2 | इंका यो<br>११११६<br>इस्मिन्स | ili | 1 3 |   | iα ₹ | र | 1 | 4<br>4 | 1 | र<br>शका<br>अवा |   |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------|-----|-----|---|------|---|---|--------|---|-----------------|---|
| 1 '                                     | 1      | 1                            |     | 1   | 1 |      | _ |   | _      |   |                 | Ţ |

न ३६८ मति भूतवानी असयतसम्यग्दार जायों के पर्याप्त आजाप

| ••      | 444               | •               | 411 | વ જી |                      | •                       | • | - |                    |           |                   |                    |   |                       |  |                        |  |
|---------|-------------------|-----------------|-----|------|----------------------|-------------------------|---|---|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|--|------------------------|--|
| 1 1 (F) | जी<br>  १<br> संप | य   शा<br>६   १ |     | A    | हं हा<br>१ १<br>इ.इ. | यो<br>स ४<br>इ ४<br>औ १ | 1 | ¥ | म्हा<br>सवि<br>सुव | संय<br>अस | द<br>हे द<br>दिना | _ हे<br>इ. (<br>मा | H | स<br>औप<br>धा<br>धायो |  | र<br>र<br>सम्ब<br>अना, |  |

वेसिं चेन अपज्जनाणं मण्णमाणे अरिथ एय गुणहाण, एवा जीनसमान, हें अपज्जनीओ, सत्त पाण, चनारि सण्णाओ, चनारि गदीओ, पाँचदियजारी, वन्हाम, विण्णि जोग, दो चेद, चनारि कमाय, दो णाण, असजमो, विण्णि दसण, दस्य हां सुक्किलेसाओ, भारेण छ लेसाओ, भारतिहिंचा, विण्णि सम्मन, सण्णिणो, आहित्व अणाहारिणो, सामान्त्र जना होंवि अणागान्त्र जना पं

सजदासजदप्पहुर्डि जान खीणकसाओं चि तान मुलोय मगो। णगरि गांभिने वोहिय सुदणाणाणि वचन्नाणि। एवमोहिणाण पि वचन्न। णगरि जोहिणाण एइ दा भाणिदन्न। णाण दसणमग्गणाआ जेण खओतसममस्मिकल द्वित्रात्रों तण मरि सुदणाणेसु णिरुद्वेसु दोहि तीहि चउहि ना जोहि-मणपन्ननणाणेसु णिरुदेसु होते

उन्हों आभिनियोधिक और श्रुतग्रानी अस्पतसम्प्रग्रहिष्ट जीनोंके अपर्योध्व कहन्त्र आलांप कहुने पर—पक अदिरतसम्प्रहिष्ट गुणस्थान, एक सभी अपर्योध्व अवस्वाक छह्वों अपर्याध्वया, सात प्राण, चारों सग्राण, चारों गतिया, पवेत्व्यवादि, अस्व औदारिकिमिश्र, येकिपिकिमिश्र और कार्निणकाययान ये तीन योगा पुरुपेड और नमुहक्ष ये दो येद, चारों कपाय, मति और श्रुत ये दो ग्राग, अस्पम, आदिके तान दर्शन, प्रमेष कापीत और गृक्क छेदपाय, भावशे छह्वों छेदपाय, भव्यक्षिद्धक, औपरामिक आतं छन्द सम्यक्त्य, सश्चिक, श्राह्मरक, अनाह्मरक, साक्षारेपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

स्वतास्वत गुणस्थानसे छेकर क्षीणकवाय गुणस्थान तरके मित शुत्रानी अवि आछाप मूछ ओघाछापँके समात होते हैं। विदोष यात यह है कि बान आछाप कहते मन आभिनियोपिकशान और अतबान ही कहना चाहिए। इसीमकार अवधिबानके आजा बानना चाहिए। विदोष यात यह है कि यहा पर पूर्वांक वो बानों के स्थानमें एक मर्गरेकर ही कहना चाहिए।

गुजा — जब कि मतिग्रातादि शायोपश्चामिक ग्रातमागणा आर वशुद्राजादिश्ववा श्चीमक दर्शनमागणाए अपने अपने आयरणीय कर्मों के संयोपश्चमके आध्ययसे स्थित है, तह है है ग्रात और नुत्रगत निरुद्ध आलायों के कहने पर दो, तीन अयवा चार ग्रान। तथा अवाभव

उद्दि वा णाणेद्धि होदन्यमिदि सचमेद, किंतु इपरेसु सतेसु वि ण वित्रक्खा कपा, ग विवस्त्रिय-णाण वदिरित्त णाणाणमवणयण कय ।

मणपज्वयवाणीण भष्णमाणे अस्पि सच गुणहाणाणि, एजो बीवसमासो, छ ज्वचीओ, दस पाण, चचारि सच्णाओ खीणसण्या वि अस्पि, मणुनमदि, पचिदिय-गर्दी, तसराजो, आहारदुर्गण विणा णव दोना, पुरितवेद, चचारि रसाप अकसाओ दि सिंद्य, मणपज्वपणाण, परिहारसव्योग विणा चचारि सवम, विष्णि दसण, दब्बेण छ प्रसाओ, भावेण वेत्र पम्म-गुरुक्टरेसाओ, भवसिदिया, विण्य सम्मज, वेदगसम्मच ज्यायद् उतसमतम्मचसम्माइहिस्सं पदमतम् वि मणपज्वपण्यवस्थारी। मिच्यच

.. भैर मन पययझन निरुद्ध आलागेंके कहने पर तान अथया चार झन होना चाहिए !

विद्यार्थ — राजपारके चहने का यह आप है कि उस मितवान भाई बार बात सायेपराभिक होनेके वारण मितवान तथा धृतवानके साथ अवधिवान और मन पर्यवान हो सकते हैं। तब विवासित किता भी बानमार्गजाके मातवार कहते समय अपने तिवाप तो बातवारों भी कहना बाहिए। अधात एउस्प जीवोंके कमके कम मितवार और धृतवान थे हो बात तो होत ही हैं। तथा एनके साथ आयोप्यान, अध्या मन पवपवान अध्या होनों ही बात तो होत ही हैं। तथा एनके साथ आयोप्यान, अध्या मन पवपवान अध्या होनों ही बात हो होत हैं। हात कि भीर मन पविषय के ति भीर मन पविषय के ति भीर मन पविषय के तत अध्या, मित, श्रुत और स्वपियं के तत अध्या, मित, श्रुत भीर विवास स्वपियं के तत अध्या, मित, स्वपियं के तत स्वप्यान स्वप्या स्वप्यान स्

तीन तथा मंति, सुत और मन पर्यय ये तीन ग्रान भथवा मति, सुत, भविष और मन पर्यय य चार ग्रान बद्दना वाहिए।

समाधान — अथवडा यह बहना सत्य है, दिन्तु विवर्धत व नके साथ इतर व ने के दोने पर भी उनकी विषक्षा नहीं कि गई है, इस छवे विवर्धत व नस अतिरिक्त अन्य वार्नोकी नहीं विज्ञाया गया है।

हानाका नहः । पानाया तथा ह । मन प्यथवाणी आयोके आदाय बहुने पर—प्रमत्तवयततः देकर संग्वद्याय ठकके सात गुजरथान, यक तबी-यार्गन आयतमाल, एटी पर्यात्वया हर्यो प्राय्व कारी वजाय तथा संज्ञाय स्थान भी है, मञुष्याति वशे द्रियज्ञाति, वसवाय भहारकायरोग भी र मजारकमिथाकारोगके पिना नी योग, पुरय्यद्व, वार्षे क्याय कथा भवद परधान भी है मन पर्ययक्षान, परिकारोदिगुद्धियमके विना बार सयम आहिके तान हर्यन द्रम्यने एटी सन्यार

भाषसे तेज, पत्र और पुत्र नेरवाया धम्यसिकित तोज सम्यक्षण होते हैं। सन पर्यवह नाहे भीपसीमित्रसम्यक्षण केस होता है, स्वका समाधन बरत द्वया भवार्य सिकत हा कि जो १ अवद्यवितायुर्वे स्टल्ला अब स्वायंत्रा । कोल्लान वयादरते दरशा र प्र शिरवित्तित स्वयाह को प्रवासित हुए १ १ १ १ पञ्जायद-उत्रसमसम्माहहिभिम मणपज्जनणाण ण उत्रलन्मदे, मिन्डवपन्नायदुश्या समसम्मचकालादे। नि गहियसजमपदमसमयादे। सन्त्रजहण्यमणपञ्जरणाषुपारा सजमकालस्स चहुत्त्रवलमादो। सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणात

चेदकसम्यक्त्यस्य पीछे द्वितीयोपदामसम्यक्तको प्राप्त होता है उस उपदामसम्यहिहे क्ष्म समयमें भी मन पर्ययद्वान पाया जाता है । क्ष्मिन मिट्यात्यसे पीछे आये हुए उपदानसम्बद्धाः जीयमें मन पर्ययद्वान नहीं पाया जाता है, न्योंकि, मिट्यात्यसे पाछे आये दुए उपदानसम्बद्धाः उत्कृष्ट उपदामसम्यक्तयको काळसे भी प्रदण किये गये सममके प्रयम समयसे अवस् सर्वे जयन्य मन पर्ययद्वानको उत्यक्त करनेवाला सयमकाल बहुत वस है।

विशेपार्थ--- ऊपर मन पर्ययद्यानीके तीनों सम्यक्त्य बतलाये गये हैं। साविष्ठ औ क्षायोपशामिकसम्पन्त्यके साथ तो मन पर्ययक्षान इसिंख्ये होता है कि मन पर्ययक्ष उत्पत्तिमें जो विशेष स्वयम हेतु पहला है यह विशेष स्वयम इन होनों सम्बन्धाने हो सह है। अब रही भीपरामिकसम्यग्दशनकी थात, सो उसके प्रथमोपरामसम्यक्त भीरिद्रितको परामसम्यक्त्व ऐसे दो भेद ई। उनमें प्रथमोपरामसम्यक्त्वको अनादि अध्या साहि विमी दाष्ट्र ही उत्पन्न करता है और उसके रहनेका अधन्य अध्या उत्प्रप्रकाठ बन्तमुहुर्न ही है। ब अन्तमुहुर्तकाल, सयमको प्रहण करनेके परचात् मन प्ययदानको उत्पन्न करनेके पर सयममें विशेषता ठानेके छिये जितना काल लगता है उससे छोटा है। स्तित्ये प्रयमेशा सम्यक्तयके कालमें मन पर्ययक्षानकी उत्पत्ति न हो सकनेके नारण मन पर्ययक्षानके हार उसके होनेमा निषेध किया गया है। द्वितीयीपशामसम्यस्य उपशामधेणीके मामिन । स्वयमीके ही होता है, इसलिये यहापर अलगसे मन प्ययमानके योग्य विशेष स्वर्म उत्पन्न करनेकी कोई आयदयकता नहीं रह जाती है और यही कारण है कि दिवी की सम्यक्त्यके ब्रह्म करनेके प्रथम समयमें भी मन पर्ययहानकी ब्राप्ति हो सकता है। जिस संपर्भाने पहुछे चेदृक्सम्यक्त्यके कालमें ही मन प्ययस्थनको प्रद्रण कर दिश है। ही भी उपदामधेणीके अभिमुख होनेपर द्वितीयोपदामसम्यक्तको प्राप्त हो जाता है हहारी भी द्वितीयोष्दामसम्बन्ध्यक प्रहण करनेक प्रथम समयमें मन प्रयमन पान जा सहजा। जपर दिश्वमें 'पढमसमप थि' में जो अपि शान् श्राम है उससे यह ध्वतित होता है। द्वितीयोपरामसम्बक्त प्रहण करनेक हितीयाविक समयम यदमान बारित रात्र है हसांखिये पहाली अन्य परनक इतांबादिक समयम यदमान घाएँ अन्त हसांखिये पहाली अन्य पर्यवसान उत्पन्न हो ही सन्ता है, किन्तु प्रयम समयम श्री अन्त हम्मी क्लिक्ट — के हतनी विधेषता पार जाती है कि यह मन प्रयवद्यानकी उत्पत्तिमें कारण हो सहता है। बरपति होती है, इसल्यि उसमें तो मन पर्ययक्षान नहीं उत्पन्न है। वर्षन हिंद अस्पति होती है, इसल्यि उसमें तो मन पर्ययक्षान नहीं उत्पन्न है। वर्षन हिंद परामसम्पर्यस्य स्थापिक ही होता है। इस्तिलिये उसमें मन पर्यप्रकान है। उसमें होते ही परामसम्पर्यस्य स्थापिक ही होता है, इसलिये उसमें मन पर्यप्रकान है उसमें ही विरोध नहीं है। इतन हा द्वाता हा, इसल्ये उसमें मन ववपदानक उत्ये के किया किया है। इतन हार मनाववपदानक साथ तीना सम्यक्त तो इत है, कि किया

[ 439

जिया वा<sup>भ</sup>ी

मणपञ्जवणाण पमचसज्ञदप्पहुढि जाव खीणरूसाओ चि ताव मुलेप भगो । गवरि मणपञ्जवणाण एफ चेव चचन्त्र। परिहासमुद्धिसनमो वि णत्यि चि भाणिदन्त्र।

केरलणाणाण भण्णमाणे अस्यि वे गुणहाणाणि अदीरपुणहाण पि अस्यि, दो बीवसमासा एगो वा अदीदबीवसमासो वि अस्यि, छ पज्बचीओ छ अपज्बचीओ अदीदपज्जचीओ वि अस्यि, चचारि पाण दो पाण एग पाण अदीदपाणा वि अस्यि, सीणसण्णाओ, मणुसगदी सिद्धगदी वि अस्यि, पर्चिदियबादी अणिदिय पि अस्यि, तसकाओ अकाओ रि अस्यि, सच जोग अबोगो वि अस्यि, अवगदवेद, अरमाओ, केरलणाण, बहाक्स्याद्सद्विसबमो लेर सुपमो लेर असुबमो लेव सुबमासुबमो रि

मिकसम्यक्त्यमें द्वितीयोपरामवा ही प्रहण करना चाहिए प्रथमारामवानहीं। सम्यक्त्य आटापके आगे सबिक, आहारक, सावारोपयोगा और बनाकारोपयोगी होते हैं।

मन प्रयवदानी जीविके प्रमणसयत गुजस्थानसे ठेकर श्रीवक्याय गुजस्थान तक मलक गुजस्थानके आलाए मूल भोग जातके समान हैं। विशाव वात यह है कि बान भावार कहते समय पक मन प्रयवक्त हैं। वहना चाहिए। तथा सथम भावार कहते समय परिद्यार्थिय दिसस्यम नहीं होता है, येला बहना चाहिए।

केयद्रवानी जीवोंके भागाय कदन पर—सयोगिकेयदी और भयोगिक्यदी ये स् गुणस्थान तथा भतीतगुणस्थान भी दे, पर्योच्य भीर स्पर्याच्य वे हो भयाय पर पर्याच्य जीयदमास दे तथा भतीतग्रीयसमासस्थान भी दे, एवाँ पर्यागिनया एटा भयातियात्रा तथा भतीतपर्यागितस्थान भी हाता दे, पवनकड, कायकण, भायु और भारतिष्ट्राय वे चार प्राव, भयाय समुद्रातमत अपयान्यकानमें भागु और कायकत ये हो प्राव और भयागिकेयदी वे पर भागु गाण तथा मतीतग्रावस्थान भी दे, भागतंत्रा मनुष्याति तथा सिद्ध्याति भी दे पर्य दिवसाति तथा भताविद्यस्थान भी दे चतकच तथा अक्षयस्थान भी दे, सत्य भार भनुभव वे हो मनावीम, वे ही होनों ववन्योग भीत्रीरकवायाम, भीवतिवासमक्षयात्रा भारत्वस्थान वे से मनावीम, वे ही होनों ववन्योग भीत्रीरकवायात्राम् केवन्यात्र प्रावस्थान

पदा सनायान, यहा दाना यकायान जाहार र परवान के परवान वेपरवान वापयोग ये सात योग तथा अयोगस्यान से हैं, अयातवह, अहपाव केपरवान वापस्यान में ३७० सन प्रवासना आयोक आदार

त्यां प्राप्त स्थाप क्षा स्थाप क्या स्थाप क्षा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्य

जिस्म, केप्रस्तरमण, दुखेण ठ स्टेस्नाजो, मारेण सुक्कनेस्मा जर्नेस्सा वि जिन्न, वर्ष सिद्धिया णेव भवनिद्धिया णेप जमग्रनिद्धिया वि अपि, स्टब्यसम्मच, जेव सरिप्ता णेप असण्यिणो, जाहारिणो अणाहारिणो, सामार-जणागोर्शह सुन्यद्वनुच्या वा <sup>ग</sup>।

सबोगि नबोगि मिद्धाणमालामा मुलोपो व्य पचवा।

#### एव णागमग्गा समता ।

सबमाणुरादेण सबदाण मण्णमाणे जित्य जब मुणद्राणाणि, दो बोबसगाजा, ह पञ्जचीजो छ अपञ्जचीको, दम सच चचारि दो एस गाण, चचारि सन्त्राओ खोणसण्या वि अत्यि, मणुमगदी, पॉचिंदियबादी, तसकाजो, तेरह बोग जबोगो वि

विद्वारगुन्धिसवम तथा सपम, असवम और सपमाधंयम इन तानोंसंपद्धित भी स्वान है, डेबर दर्शन, इच्यसे छद्वों छेरपाए भावमे गुरुहेदेखा तथा अछेरगम्यान भी है। सम्बंधिदेह तथा भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिदिक इन दोनों विक्रमोंसे राहित भी स्नान है, साविक्रमन्तन, स्विक ओर असविक्रसे पहित स्थान, आहारक अनादारक, साकारोपयोग और जनाक्रये-प्योगसे सुगपद उपसुक भी होते हैं।

केवल्हानकी अपेक्षा मी सर्वोगिकेवली अवोगिकेवला और सिद वार्वोंके आद्धा मल ओवालाएके समान कहना चाहिए।

#### इसप्रकार बानमागेषा समाप्त हुई।

सयममार्गणके अनुग्रदेष सपतींके बालाप कडूने पर—प्रमतस्वत गुपस्थातसे हेहर अयोगिकेवली गुणस्थानतक नी गुणस्थान, सझी-पर्यान्त और अपर्यान्त से दो बावकाल एडी पर्याप्तिया, एडी अपर्याप्तिया, दशीं प्राप्त, सात प्राप्त, सार प्राप्त, हो प्राप्त, यक प्रव सार्ये सझाप तथा शीणसझस्थात भी हे, मनुष्यगति, प्रवेन्द्रियज्ञाति, श्वस्थण, वर्केन्द्र कार्योग और वेतियिकामिश्कापयोग इन दो योगीके विना शेष वेरह योग तथा अनेन

| न ३८१                                           | केवटग्रानी जीवोंके माराप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्र वा प्र<br>यम प्या त्य<br>अम अम अम्<br>हिल्ह | स्य । प्रदेश विकास स्वर्ध ना सम्बद्ध । प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प् |

न १७२

अत्यि, विण्णि बेद अवगदवेदो वि अत्यि, चचारि कताय अकमाओ वि अत्यि, पच षाण, पच सत्रम, चचारि दसण, दब्बेण छ लेस्साओ, मार्वेण वेड-पम्म-सुक्लेस्साओ अठेस्मा वि अत्यि, भवतिादिया, विष्णि सम्मच, सप्पियो येव सप्पियो येव असम्पियो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाठवलचा होंति अणागाठवलचा वा सागार-अणागोरी जुगवदुवजुत्ता वा होति।"।

पमचसबदाण भष्णमाणे अत्य एय गुणहाण, दो बीवसमाना, छ पत्रवरीजो छ अपञ्जवीजो, दस पाप सच पाप, चचारि सम्माओ, मधुसगदी, पविदियजादी, वसद्भाओ, एगारह जोग, विन्नि वेद, चवारि कमाय, चवारि वाप, विन्नि सबम, विष्णि दसा, दब्बेण छ लेस्नाबो, भावेण वेउ-पम्म-मुक्कलेस्साबो; भवसिद्विपा, विष्य

परिदारिय पुरित से तान स्वयम, माहिके तान हर्यान इस्पत्त स्ट्रॉस स्ट्राप्ट आवसे तक एक

| 5   | at.        | 4  | য়  | ŧ | ₹ | ť | FL. | दो   | ¢ | • | _#3 | 44  | 4 | •  | Æ, | •  | 4\$ | 4:   | -           |
|-----|------------|----|-----|---|---|---|-----|------|---|---|-----|-----|---|----|----|----|-----|------|-------------|
| •   | 1          | 19 | 77. | ¥ | 8 | t | ţ   | 711  | ŧ | ¥ |     |     | ٧ |    |    | ٤  | •   | `    |             |
| à : | eq<br>elar | ₹. | ٠   | ř | 2 | ÷ | F   | Par. | 5 | Š | 3   | 10  |   | •  | •  | £, | ų.  | Mar. | 200.<br>5 C |
| वसी |            |    | ٠   | Ş |   |   |     | वरो  | - | • | 44  | 12  |   | ** | •  | κ. |     |      | \$ 4        |
|     |            |    | 1.0 |   |   |   |     |      |   |   | ₹₹  | FIE |   |    |    |    |     |      |             |
| i   |            |    | }`  |   |   |   |     |      |   |   | 44  | TT. |   |    |    |    |     |      | j           |

स्पान भी है, बोनों वेद तथा सरगतवेदस्थान भी है, बारों बदाय तथा सबदायस्थान भी है, मतिबानाई पाचीं सुकान, सामायिकाई पाचीं संयम, चार्से दर्शन, द्रव्यक्षे प्रश्ने बेस्तापं, भावसे तेज, पद्म भीर गुद्ध केश्याप तथा अवेश्यास्थ न भी है। अध्यसिविक, औषदानि चारि तीन सम्पत्त्व, सबिक तथा सबिक भार भर्साबक इन होनी विकर्तांसे रहित औ स्पान है, भाहारक, भनाहारक। साकारीपयोगी भनाकारीपयोगी तथा साकार और मनाकार उपयोगोंसे युग्यत् उपयुक्त भी होते हैं। संप्रमागयाचा अपेक्षा प्रमासस्यत आंगोंडे माठाप बहुने पर-यह प्रमासस्य गुणस्यान, सक्की-पर्याप्त भीर भएयाप्त ये दो जीयसमास, छरी पर्याप्त्रया, छरी भएयाप्तिया, दशों माण, सात माण। चारों सवाप, मनुष्यगति, पश्चित्रपत्राति, बस्त्रप बार्चे मनोदीय. पारी वचनयोग, भौतारिककाययोग, भाहारककाययोग भार भाहारकामभक्ताययोग व ग्यारह योग, तीनों थेद, खारों कवाय, आदिके खार झान, सामायिक छेदो स्था ना और

भीर पुरू हेर्याप् अन्यसिविक, भीपशिमक भाहि तान सम्पन्न सहिक बाहारक. भवनी और्चोडे सामान्य भाडाप

सम्मच, सम्मिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता ना<sup>रत</sup>।

अप्पमचसञ्चाण भण्णमाणे अत्य एप गुणद्वाण, एत्रो जीवसमाधो, पत्रचीत्रो, दस पाण, तिण्णि सण्णात्रो आहारसण्णा णत्थि, भणुतगदी, पाचिरियज उसकात्रो, णव जोग, तिण्णि वेद, चचारि कसाय, चचारि णाण, तिण्णि सजम, ति इसण, दब्वेण क लेस्सात्रो, मावेण तेउ पम्म सुक्कलेस्सात्रो; मुविद्विद्या, ति

सम्मच, सिप्पणो, आहारिणो, सागाठवजुचा होति अणागाठवजुचा वा'"। अप्रन्वयरणपद्रिंदे जाव अजोगिकेवाले वि ताव मुलोप मगो।

\_\_\_\_

बाब्यरोपयोगी और मनाकारोपयोगी होते हैं। सम्मन्तस्यत जीयोंके मालाप कहने पर—एक सम्मन्तस्यत गुणस्थान, एक संव

होती हैं किन्तु यहां पर भाहारसङ्ग नहीं है। मानुष्याति, पूर्वित्रयाति, त्रवसाय, बां मनोषोग, बारों यवनयोग भीर भीदारिककाययोग ये ती योग, तानों येत, बारों क्या बारिक बार बान, सामायिकादि तीन सयम, मादिके तीन दर्शन, प्रव्यते एही बेलारी भावधे वेत्र, यस भीर गुत्र केरवारी, भव्यतिहिक, भीयग्रामिकादि तान सम्बन्ध, क्षावर, स्वाहरक, साहाराययोगी भीर मनाकारोपयोगा होते हैं।

प्यांना जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, भय, मैधन और परिप्रह ये तीन सवा

ब्यूचंडरण गुणस्थानसे लेकर मधोगिकेयली गुणस्थानसङ संयमी जीवोडे आवार्य मुख ब्यापन्टरप्रेंडे समान होते हैं।

ब. १३१ सवस्त्री अनेका प्रमुख्यम जीवंदि सामाप

547 (447 ) 24

१.३६ स्थमका नामा अग्रमसम्बद्ध प्राचार

सामारपहिद्विसंजदाण भण्णमाणे अत्य चचारि गुणहाणाणि, दो जैनसमासा, क पंजायित्रों छ अपवज्ञचीत्रों, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाजो, मणुसगदी, पाँचिरिचजारी, तसकाजो, एगारह जोगा, तिष्णि बेद अवगदनेदों वि अत्या, चचारि समार चचारि पाण, सामारपहिद्वाचनो, तिष्ण दशण, दश्वेण छ लेसाजो, मावेण तेय प्रमान सुक्रवेलसाजो, मविद्याद्वीया, तिष्ण सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सामाह-सञ्च हाँवि अणानाहकञ्जला वा"।

पमचसन्तर्व्यहुढि जाव अणिपद्धि चि ताव म्लोप भगो। एव हेदीवहावन-सञ्जमसा वि वचन्त्र।

परिहारसुद्धिसञ्जदाण मण्णमाणे अत्यि दो गुणद्वाणाणि, एगो बौदसमास्रो, 🛎

सामाधिकनुद्धिस्वयतं जीयों भाजाप नहते पर—प्रमत्तस्वतं, भग्रमण्यायतं, भगूव स्वयं भीर अनिवृश्चितरण ये चार नुष्यस्वातं, स्वती पर्वात्व और सप्यांत्व ये हो जीवस्वातः, इसी पर्यात्वित्या, रहीं भगवांत्वितां, हसी प्रावः, सात प्रावः, सारी स्वतः मनुष्यातं, प्रवेशित्रकातं, त्रमञ्जातं, सारी मेत्रायां, सारी वयनयोगः, भाजारिकत्वायोगं भाहार्ष्यः नाययोगं और आहारवित्यस्वायोगं ये च्याद्व योगः, तीनों येत् वत्या अपगतव्यस्थ्यात्र औ है, सारी कतायः, आदिने चार कातं, सामाधिकनुद्धिस्याः, आदिके तीन हरातः, प्रमाधे करीं वेत्यापः, भावसे तेत्र, पद्म और नुष्क सेत्यायः, भावसिद्धिकः, भीवराभिकादि तान सम्यक्तः, सविकः, भाहरतः, साकारोपयांगी और अनावरीययोगी होते हैं।

प्रमण्डवत गुवस्थानसे छेकर यनिवृत्तिकरण गुजस्थानसक प्रत्येक गुजस्थानकर्की सामाधिकगुद्धिस्वयत्त्रेके आगए मूख स्वेदास्यक स्वाम हैं। विद्यंत्र वात यह है कि वस्य आसार करते समय एक सामाधिकगुद्धिस्वयम ही कहना चाडिय। इस्तेयक्यर छने।पस्थायना स्वयक्ते भी आसार आनना चाडिय। विन्तु स्वयम आसार कहते समय यक छन्।पस्थायना स्वयम ही कहना चाडिय।

परिद्वार्रायमुद्धिसयत जीवींके भाष्काप बहुने पर-प्रमणसयत और अवस्रचछ्यत व

### सामाविष्णुद्धिसयत जीवींके भाराप

# 334

| 15    | ৰী  | q   | <b>K</b> ī | ŧ | स  | ŧ  | ij. | यो  | 14  | * | €T<br>4 €18      | - 64 | 5    | è  |    |      | ٤â | . 41 | •      | í |
|-------|-----|-----|------------|---|----|----|-----|-----|-----|---|------------------|------|------|----|----|------|----|------|--------|---|
| 4.8   | 3   | ٠,  | ٠          | ¥ | •  | ٠, | ₹   | 118 | A F | ¥ | s 415            | •    | •    | •  | •  |      |    | •    | •      |   |
| 112   | 44  | ٩   | •          |   | ı, | 4  | *   | •   | ۳ خ |   | भूड<br>बद<br>१६६ | 4.4  | * 4  | 41 | 44 | ALC: | 4  | 44   | CPEI : | ı |
| 44    | € ₩ | 4   |            |   |    |    | ¥   | ₹í  | ٠,5 |   | 44               |      | 1647 | 22 |    | €Ľ,  |    |      | ec.    | ı |
| ia la | t   | 146 |            |   | į. | į  |     | ¥1  | . 1 |   | 1 54             | ı    |      |    |    | 24   |    | t .  | -      | l |

पक्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसगदी, पर्विद्यजादी, तहकाओ, का जोग आहाराहारिमस्सा णरिय, प्रिसिवेद, चचारि कसाय, तिण्णि णाण मणपञ्जवणण णरिय, कारण आहारदुग मणपञ्जवणण परिहारमुद्धिसजमो एदें नुगरदेर ण उपजाव। परिहारमुद्धिसजमो, तिण्णि दसण, दन्येण छ छस्साओ, मार्गेण तेउ पम्य-मुक्केटसाओ, भवसिद्धिपा, उवसमसम्मच निणा दो सम्मन, सण्णिणो, आहारिणो, सागाहरज्ञण होति अणागाहरुज्ञा वा'ं।

पमच-अप्पमच-परिहारसुद्धिसजदाण पुत्र पुत्र भण्णमाणे ओव मगो । णशी आहारदुग-मणपज्जवणाण-उवसमवस्मच-सामाइय-छेदोग्डायणसुद्धिसजमा च णरिव। परि हारसुद्धिसजमो एको चेव सजमहाणे । वेदद्राणे प्ररिसंवेदो चेन वचन्त्रो ।

हो गुणस्थान, एक संक्षे पर्याप्त जीयसमास, छहों पर्याप्तिया, दशों प्राण, बार्षे सक्ष्य, मनुष्पमाति, पचेन्नियजाति, प्रसक्ताय, चार्रो मनोपोग, चार्रो वचनयोग और श्रीहारिक्षण योग ये नी योग होते हैं, किन्तु यहापर आहारकत्त्राययोग ओर आहारिक्तिमकाययोग नी होते हैं। पुरुपयेद, चार्रो कराय, आदिक तीन झान होते हैं, किन्तु यहापर मन त्यस्त्रा होते हैं। पुरुपयेद, चार्रो कराय, आदिक तीन झान होते हैं, किन्तु यहापर मन त्यस्त्रा नहीं हैं। प्रत्येक्ष, मन पर्ययक्षान और परिहारिक्युव्हिसम ये वार्त्रो पुणवे नहीं उत्पन्न होते हैं। झान आलापके आगे परिहारिक्युव्हिसम, आहिक तत द्राण, इम्प्येक्ष छहीं ठेदवाप, भावसे तेन, पद्म और गुक्क ठेदवाप, भव्यसिद्धिक, औरशामिक्सम स्वयक्षेत्र होते होते होते हैं।

प्रमत्तस्यत परिद्वारिषेशुद्धिस्यतः और अग्रमत्तस्यत परिद्वारिवेशुद्धिस्यतः अधिः आठाप पृथक् पृथक् भद्दमे पर उनके आठाप ओघाठापके समान द्वै। निशेष वात यद है। यद्वा पर आदारकषायोगद्विकः, मन पर्ययद्वानः, औपशामिकसम्प्रस्तः, सामाविक्गुद्धिस्य और टेब्रोपस्थापनाशुद्धिसयम इतने आठाप नर्द्धां होते द्वै। स्वमस्थान पर पद परिद्वार विग्नद्विस्वयम द्वी होता द्वै। तथा येवस्थानपर एक पुरुषेश्व द्वी बदना सादिषः।

१ मतिपु 'प्राथा' इति पाठ ।

| H       | 301             | ì |                 |                   |                     | र्पा            | रेहारधि                       | गु     | देह | यत                          | जोवीं          | के आर                 | सप                           |                   |        |                              |  |
|---------|-----------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-----|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|--|
| 3.<br>1 | जी<br>१<br>स प. | 4 | <u>मा</u><br>१• | ह । ग<br>४ १<br>य | <u>इं</u><br>२<br>२ | हा.<br>१<br>१स. | यो<br>१<br>म ४<br>इ ४<br>जी १ | 4<br>1 | *   | हा<br>३<br>मति<br>भुत<br>अव | सय<br>१<br>परि | र<br>इ<br>इ द<br>दिना | ड म<br>इ ६ ६<br>मा ३ म<br>उप | र<br>धा<br>श्रामी | व<br>व | 20 2<br>20 2<br>30 2<br>30 2 |  |

# सत-महत्रणाणुयोगदारे संज्ञम-आव्यवयणण

मसापराइयसुद्धिसबदाण भण्णमाणे मृहोच भगो ।

शक्खादसुद्धिसबदाण भण्णमाणे अतिथ चचारि गुणहुाणाणि, देा बीवसमासा, ओ छ अपज्जवीओ, इस चचारि दो एक पाण, खीणसप्णा, मणुसगदी,

ादी, तसकाओ, एगारह जोग, अवगदवेदो, अकलाओ, पच गाण, बहानसाद ो, चत्तारि दसण, दच्चेण छ लेस्साचो, भावेण सुक्यलेस्सा अलेस्सा वि अरिपः या, वेदगसम्मचेण विणा दो सम्मच, सिष्णिणो णेव सिष्णिणो णेव असिष्णिणो, ा अणाहारिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा सागार अणागारेडि

उवसतकसायप्पहुद्धि जाव अजीगिनेचित वि मृत्रोप भगो । सजदामजदाप-

प्रतमसाम्पराधिक गुरिसपत जीपों के भाटाप वहने पर उनके माठाप मृत्र भाषाया

यथाच्यातविहारणुजिस्वयत आयोके भाराच बहुने पर-उपसान्तवस्याव, श्रीयवद्याव, मान ही जानना चाहिए। हिचली और भवामिक्रवली वे चार गुजस्थान, सही-यवांत और अववांत वे रा

हमास, छही पर्यास्तिया, छहाँ अपर्योक्तियां इसी प्राय, बार प्राय, हो प्राय और ग्राण, श्रेमसङ्ग, मज्ज्यमति पचित्रपत्राति, ब्रस्टाय, बार्धे मनोयोव, बार्स दवन भारतिक हाययोग, भारतिक मिश्रहाययोग और बाह्यबहाययोग वे ध्याहरू याता.

ातपेव भवपाय, मातमानादि पाया सुझान, वधः व्यातपिदारपुद्धिययम, बाएँ दर्घन, ति एवं देखार्ष, भाषते पुरुद्धरवा तथा अवस्यास्थान भी है। मध्यविदश्च वर्षस्य स्यके विना दोष वो सम्पन्त्व, सहिक तथा सहिक और असे इक रव दोनी विकर्णेस त स्थान, भाहरण अनाहरण सांशरीययोगा, अनाहराययोगी तथा साहरण अर

गाकार हन दोना उपयोगांसे युग्यन् उपयुक्त होते हैं। उपसान्तरपाय गुजरपानसे तेस्तर अवाविस्थयी गुजरपानतरहे प्रपास्तात हरार

यधारपात शुद्धिसपत जीवाँदे भाजाप COF 7

हत हका यो दक स प्रमुख्य हैं। इ.स. इ.स. इ.स. अ.स. इ.स. इ.स. হু জী \* \* ४ ३ ६व १ इ.स.व ६अ ४ ११ अव

मोघ-भगो ।

असजदाण भष्णमाणे अत्य चत्तारि गुणहाणाणि, चोहस वीवसमाण, ह पज्जत्तीओ छ अपज्जतीओ पच पज्जत्तीओ पच अपज्जतीओ चत्तारि राज्याँका चत्तारि अपज्जतीओ, दस पाण सच पाण वा पाण सच पाण अह पाण छ पाण सच पाण पच पाण सच पाण जह पाण कर्षाण पाण पच पाण सच पाण ह पाण चतारि पाण चतारि पाण तिष्ण पाण, चतारि सणाका, चतारि गरीओ, पहरियज्ञादि-आदी पच जादीओ, पुढवीकापादी छ काय, वेद जान, विष्ण वेद, चतारि कसाय, छ णाण, असज्जो, तिष्णि दसण, दब्ब भावेदि छ छसाय, वेद असाविद्वया अभवविद्विया, छ सम्मच, सिष्णणो असिष्णणो, आहारिणो अणाहारिण, सागाहज्ज्जा होंदि अणागाहज्ज्ञता वार्षि ।

वेसि चेव पञ्जाण मण्णमाणे अस्थि चत्तारि गुण्डाणाणि, सत जीवसमाता,

्र द्युद्धिसयत जीवींके भाराप मूळ भोघाठापींके समान होते हैं।

स्यतास्यत जीवींके भाराप भोषारापके समान होते हैं।

भस्यस जीयाके माठाए कहते पर—मादिके चार गुणस्यान, चीरहाँ जीवसमक छहाँ पर्यातिया, छहाँ अपर्यातिया, पाच पर्यातिया, पाच अपर्यातिया, वार पर्यातियां, चार अपर्यातिया; इर्गो प्राण, सात प्राण; नी प्राण, सात प्राण; भाठ प्राण, छह प्रका सात प्राण, पाच प्राण; छह प्राण, चार प्राण; चार प्राण भीर तान प्राण; चारों सहार, वार्ण गतिया एकेन्द्रियज्ञाति आदि पाचों जातिया पृथियीकाय आदि छहाँ कार, माहारकारवा दिकके बिना तरह योग, तीनों येद, चारों क्याय, तीनों अद्यान और आहि ता तह स्वाप्ता इस्तप्तार छह हान, सस्यम, आदिके तीन दर्शन, द्रस्य और प्रावते छहाँ देशपर, मण्य स्विक्त, भभप्यातिच्या छहाँ सम्यक्त्य, सिक्क, सस्रिक, आहारक, मनाहारक, साब रोपयोगी और मनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं असपत जीवोंके पर्याप्तकाळसंबन्धी भाळाए कहने पर-भाविके चार गुवस्मा

7 132

ंपकचीओ पच पकचीओ चचारि पकचीओ, दस पाज णव पाज अहू पान सच पाज ंपाण चचारि पाज, चचारि सच्याओ, चचारि गईओ, एर्ट्यायादि आदी पच ादीओ, पुढवीकामादी छ काप, दस जोग, तिथ्य बेद, चचारि क्साप, छ जाण, सबमें, तिथ्य दसज, दब्य मायेहि छ तेस्साओ, भविभिद्रिया समयिशिद्रा छ स्मच, सिष्णणो असिष्णणो, आहारिणो, सागाठवद्यचा हाँति अनागाठवद्यचा वाँ"।

वेसि चेव अवज्यकाण मण्णमाणे अरिष विध्णि गुणद्वाणाणि, सच वीवनमासा, ह अवज्यक्षीओ पव अपज्यक्षीओ चचारि अपज्यक्षीओ, मच वाण मच वाण छ वाण ।च पाण चचारि पाण विध्ये वाण, चचारि सण्याओ, चचारि गदीओ, रहदियजारि शारी पच वादीओ, युद्दीकायादी छ काय, विध्ये जारा, विध्ये वेद, चचारि कराय,

वात वर्षान्त आंबसमास, एहाँ वर्षान्तिया, याव प्रयानियां बार वर्षानियाः इसी मान भी याव, आह मान, सात मान, सह मान, बार मान, बार मान, बार मान, बार मान, बार मान, बार माने स्वयं सहाय, बारों मानियां, वर्षाने व्यवस्था भीर वादि प्रयोक्ताय आदि एसों कान, बारों माने व्यवस्था भीर व्यवस्था भीर व्यवस्था भीर व्यवस्था भीर कार्यक्रियां कार्यक्ष प्रकार मानियां कार्यक्ष मानियां कार्यक्ष मानियां कार्यक्ष मानियां कार्यक्ष मानियां मा

उन्हों ससयत जीयोंके भएवान्तकात्कावस्त्री साहार कहने गर-शिष्याहरि, साधा रनकायकारि और शरिरतकाव्यवरि ये तीन गुणक्यान, सात अवयांचा क्रीकासकारि को सवपान्तियो, पाच अवयांतिया चार अवयांतिया। सात प्राव, सात प्राव का प्राव कर प्राव पाच प्राव, चार प्राव, तीन प्राच। चार्ये संज्ञार, बारों तातिय, प्रश्निक्षप्राच आहर प्राव जातियो, पुरियाकाय चारि पर्दे कार, औत्तरिक्षिप्रस्थयोग वैतर्वयकांग्राध्यावाच और क्रामेक्सप्रयोग ये तीन पोगः तीनों वर, बार्गे क्यार, प्रवति, इस्तृत और न्यांतक

भस्रवत जीवोंके पर्याप्त शाहाप

| य थी<br>४ ७<br>वि परी | 4 | म<br>१• | ę | η<br>¥ | ť | 42 | की<br>१      | ì | * | #T |   | 1    | į | • | : | ì | :  | • 1 | .~ |
|-----------------------|---|---------|---|--------|---|----|--------------|---|---|----|---|------|---|---|---|---|----|-----|----|
| भि यदी<br>बा          | ì | 3       | · |        |   |    | < 2          |   |   | 1  |   | 14 T | • | • | • |   | 46 | -,  | ~  |
| <b>8 8</b>            |   | •       |   |        |   |    | वी १<br>वे १ |   |   | į  | • |      |   | _ |   |   |    |     |    |

पच णाण, असवमो, तिष्णि दसण, दब्बेण काउ सुक्कलेस्ताओ, मावेण छ हेस्तारे, मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, पच सम्मच, सिणाणो अमर्णिणो, आहारिणो आहरिस, सामाञ्चलचा क्वेति उजाणाहकवत्ता वा"।

मिच्छाइद्विप्पहुर्दि जान असजदसम्माइद्वि चि मृतोय-भगा ।

एव सञ्चननगरा समजा।

दसमाश्चादेण जोपालाचा मूलोप-मगो।

चस्तुदसर्णाण भव्यमाणे अतिय बारह गुणहाणाणि, उ वीवसमाना, उ रह चींओ छ अपन्यचीओ पच पजवींओ पच अपन्यचीयो, दस पान सब पान बर सब सब पाण अह पाण छ पाण, चचारि सच्याओ सीलसच्या वि अतिय, चवारि माँग,

तीन बान ये पाच बान। ससयम, आदिके तीन दर्शन, त्रव्यसे कारीत और पुरू क्षरण्यः भावसे छडों टेरपायः मध्यस्तित्रक, समयसिद्धिकः सम्यम्प्रियालके विना पाच सम्बन्धः सिक्षकः, ससिक्षकः साहारकः, सनाहारकः साकारोपयोगः और सनाकारोपयोग्गे हार्ने हैं।

निष्पादारि गुजस्थानसे लेकर अस्वयतसम्बद्धि गुजस्थान तक्क अस्वर्व और्य आन्त्रप्र मुख स्थायालाके स्वयान जानना साहिए।

### इसम्बार संयममार्गेणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गजाके अनुपादसे भोपालाप मूछ ओपालापों के समान हाते हैं।

बाहररीनी जीवोंक शामान्य भारत पर—भारिक बारह गुवस्थन, बर्ड़ो दिय-पर्यान्त, बतुतिन्द्रिय मरायान्त, अधिवायोद्विय पर्यान्त, अधिवार्योद्विय पर्यान्त, अधिवाद्येविद्वय पर्यान्त, अधिवन्द्रिय-पर्यात और संज्ञापंत्रिय भर्यान्त्र रे छह जीवनमास, छती पर्यान्त्र हो भर्यभीत्र्या। पाव पर्यान्त्रिया, पाव भर्यायान्त्रिया। वृत्तों माल, सात माल, भी माल, ६९ माल, भारत माल, सात माल, स

न ३८० असंयव और्वोडे अपयोज्य आसाप

चर्डरिंदियजादि आदी वे जादीओ, ससकाओ, पष्णारह जोग, तिष्णि वेद अवगदरेदो वि अरिथ, चचारि कताप अम्हाओ ति अरिथ, सच णाण, सच सनम, चन्सुदसम, दन्य भावेहि छ लेस्साओ, भवसिदिया अभवसिद्धिया, छ सम्मच, साण्णणो अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाहबद्धचा होति अणामाहबद्धचा वा<sup>101</sup> 1

वेसिं चेय पजचाण भण्णमाणे अस्थि बारह गुणहाणाणि, तिण्णि जीवसमासा, छ पजचोओ पच पवनचीओ, दम पाण णार पाण अट्ट पाण, चचारि सण्णाओं सीचपण्णा ति अस्थि, चचारि गदीओ, वजरिंदियनादि आदी दो जारीओ, वचस्याभ,
प्यारह जोग, तिण्ण वेद चवगदवेदो ति अस्थि, चचारि कमाण अस्ताओं ति अस्थि,
मच पाण, सच सजम, चस्युदसण, देव्य मोवेहि छ छेस्साओं, भयनिदिया असवमिदिया, छ सम्मच, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सामाहबजुचा होति अणापाह-

चतुर्धिद्रपद्माते आदि दो जातिया, असकाय, यन्द्रद्दां योग, तीनीं पद तथा अयगतपेदस्थाव भी है, बारों क्रयाय तथा अक्षयायस्थान भी है, वेश्वजानके विना सात हान, सानों स्थम, नक्ष्मद्दीन द्रव्य भार भाषसे छहाँ नेश्याय, अध्यतिविक्त, अस्थ्यतिविक्त, एसे स्थम्यस्य, सिक्त, अस्तिक, आहारक अनाहारक। साकारोययोगी भार अवाहरो पयोगी होत है।

उन्हों चानुहरानी ओपोंके प्यानकालसव भी साहाप कहने यर—आहिके बारह गुज स्थान, चनुति द्विय पर्यान्त, असकीपचेन्द्रिय पर्यान्त और साईपचेन्द्रिय पर्यान्त दे सीक त्रीपसासस, छहाँ पर्यान्तियों, पाच पर्यानियां। सुद्धी स्थान साह्य साह्य साह्य साह्य साह्य संज्ञाप तथा सीलम्बाहस्थान भी ह, पारों गतियां चनुति द्विय जाति भादि हो जानियां प्रसाद तथा सीलम्बाहस्थान भी है, पारों गतियां चनुति द्विय जाति स्थान सिंह साहि प्रसाद तथा अक्ष्यप्रस्थान भी है, नेपण्डानके यिना स्थान काल सानी सदस बर्धाहरीं प्रसाद तथा अक्ष्यप्रस्थान भी है, नेपण्डानके पिना स्थान काल सानी सदस बर्धहरीं

ने देददे वाधुदानी जीवाक सामान्य भारताय यु जी पूजा तज इका दी के का दव दंग न न तम्ब के का दिस कि पुज के प्रदेश के के पूज विश्व पुज के पुज की विश्व के का दिस्का विश्व पुज के के कि पुज की का का कर असा भी मन पुज के के का त व

न ३८२

## वजुत्ता वा<sup>रत</sup> ।

वेसि चेव अपज्ञचाण भण्णमाणे अत्थि चचारि गुणहाणाणि, विध्नि वीवतमान, छ अपञ्जचीओ पच अपज्ञचीओ, सच पाण मच पाण छ पाण, चचारि मण्याण, चचारि गदीओ, चचित्रिओ, चचित्रिओ, चचित्रियादि-आदी ने जादीओ, तसकानो, चचारि जोग, विध्वि चेद, चचारि कसाय, पच णाण, विध्यि सञ्जम, चचारुदमण, दच्चेण काउ सुस्टेस्साओ, भाषेण छ लेस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, पच सम्मच, सिष्णणो अमिन्नि, आहारिणो अणाहारिणो, सामाहरुखचा होंवि अणागाहरुखचा गं।

## असंबिकः आहारक. साकारोपयोगी ओर अनावारोपयोगी होते हैं।

उन्हों चयुद्दांनी जीवों के अपूर्णावकालसव थी आलाप कहते पर—िमधारणे, सांती तृतसम्यग्दाष्टे, अविरतसम्यग्दाष्टे और प्रमत्तसयत ये चार गुणस्थान, चतुरि रूप अपवान, सर्साविष्टेरिय अपूर्णाव, स्मित्रिय अपूर्णाव, स्मित्रिय अपूर्णाव, स्मित्रिय अपूर्णाव, स्मित्रिय अपूर्णाव, स्मित्रिय अपूर्णाव, स्मित्रिय, पाव अपूर्णाविष्टा, सांत प्राण, सांत प्राण, वह प्राण चारों सदाप, वार्ते गर्वेच चतुरित्त्रियज्ञाति आदि है। जातिया, अस्वस्य, अपूर्णावनग्राम्यो चार योग, तानो स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय कार्याविष्ट्राच्या स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय स्मित्रिय सम्यानिय्यालके विमाण सम्बन्धित स्मित्रिय समित्रिय समित्रिय समित्रिय समित्रिय समित्रिय समित्रिय समित्र समित्य समित्र समित

चभुदर्शनी जीघोंके प्रयान्त आराप

| य जी ।<br>१२ ३<br>चित्रप<br>उत्तप<br>भी सप | स्य सः ग<br>१९०४ ४<br>१९०४ ४      | काया व<br>२ १ १२ म ४ ३<br>व ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                           | ह हा सय द<br>४ ७ ७ १<br>- ६३ नधुः<br>- देना                   | छ भग्न सन्त जा उ<br>दर्दे १ ६ २   ६ १<br>मार्स संहात स्म<br>ज जन जन |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| न ३८३<br>इ. जी<br>इ. चे १<br>विच अ         | ्त्र अस्य<br>(अ. ७ १ १<br>व. शस्य | चातुर्द्यांना जीवं<br>इ.स. या. व.स.<br>२.६.६ १ १<br>व.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स | कि अपर्याप्त आर<br>ह <u>बा</u> सव द<br>र इस ३ १<br>इस स्टेन्स | 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              |
| 2 6 3                                      |                                   | शान<br>धान                                                                                  | थुत कदी<br>बह                                                 | *                                                                   |

, ( )

वस्सुद्रमण मिच्चाद्दीण भष्णमाणे अस्यि एव गुणद्वाण, छ बावसमामा, छ अचीओ छ अपन्त्रचीओ पच पञ्चचीओ पच अपन्वचीओ, द्रापाण मच पाण पद ॥ण सच पाण अद्व पाण छ पाण, चचारि सष्णाओ, चचारि गर्रेओ, चर्डारिदेण्डादि-॥भी वे बादीओ, वसमाओ, वेर्ह्ह बीग्, विष्णि यर, चचारि रुपाय, विष्णि अप्णान,

वनवसे, वस्तुद्सण, द्व्य भारेहि छ छेस्मार्ग, भविभिद्विया अनवसिद्विया, मिच्छच, रिणणो असरिणणो, आहारिणो अवाहारिणो, सागाठवजुला होति अणागाठवजुला सो '।

तेसि नेत्र पञ्चमाण भष्णमाणे अस्थि एय गुण्हाण, विश्वि बोबग्रमामा, छ उनमीओ पच पञ्चमीओ, दम पाण णत्र पाण अह पाण, चमारि मप्यात्रा, चमारि हैसा, प्रजीदियनादि-आदी ने बादीओ, तमहाओ, दुर नोग, विश्वि वेह, चमारि

वश्वदर्शनों मिष्ट्याराष्टि जावोंके सामा व नात्त्रव बहुन पर—वह मिष्ट्याराष्टि गुक् पान, चतुर्ति द्रव पर्याप्त और अश्वाप्त अभ्यतिष्वेदिद्व प्रयाप्त आर अश्वाप्त, शंडी बद्भिय पर्याप्त और अश्वाप्त व छह जावसमासा हर्से प्रयाप्तियां, छहाँ अश्वाप्तियां, प्रहार का प्रवाप्तियां, हर्सों मूल मात्र मात्र में मूल, सात्र मात्र आह आह मह मात्रा सार्त्त सहायः पारी महिष्यां, पत्रुविद्वियमाति आहं हा जात्वयां, सस्त्राह

प्रद्र प्राणः चारों सद्धायः चारों गाँचा, चनुरिन्द्रियत्राते आहे से आसर्थः, चस्त्रात्र, गादारश्वाचयोगद्वित्ते विश्वातेरद्व योगः गानी पत्र, चारों क्यायः, तानी अझनः, धस्त्रव्यः, गुर्श्यान, प्रच्य और प्रायंते उद्धें नेद्वायं, प्रायांभद्वितः, अध्यासर्वित्तः ।व्यापालः साह्रद्वः सर्वाप्तिकः मदारकः, आस्तरकः, साहरायेषायं और धसावरोषयोगी दान दें। उद्धीं चत्रस्त्रीगः विष्यादार्थः जीयोंने चयान्यशासस्यः आणा बद्ध वर—वद्ध

द ही च दुरहा है। विश्वादाद जाया है च्यापन विश्वाद स्थापन वहन वह—बह स्टायदित मुक्तवादा, चतुर्विद मृत्य वर्षान, अध्यतिकादित प्रवादान कर स्थापन दूर पान वे तान जीवतातात, छहाँ वयानिया, पान प्रवानियों हों सान का स्थान क्षाह एक पाए। स्वाद, पार्थ गांत्रपी, सनुशि दुवसाति को सोह का नाव्य हमस्य स्थापन नावीय, पार्थ व्यवस्था कीत्रपिकस्ययोग सीट योकोयहाययात यह प्रवास त नी सह

र देदश चहुन्। नी मिथ्यादा है जीवा क सामान्य आताप

क्नाय, किंग्न जन्मान, रमबमो, चक्तुदमन, दृष्य मार्रोई छ लेलाओ, भाभि बमद्रविदिया, मिन्छन, मान्यनो अभिगनो, आहारिनो, मागाहातुना हे बमताहरूत्वा रा

ेतिन चेव जपजानाम मन्नामामे अस्थि वस गुणद्वाम, तिथ्य वीशमाण, अरब्बनोत्रा वच परव्यनीओ, सन्त पाम सन्त पाम छ पान, पानारि मन्नार चन ने मन्नो, चप्रतिदेशवादि-पारी ने पारीभो, तसकाओ, तिथि जोग, तिथ्य कि चन कि क्यान, ने गण्यान, स्वामो, चरमुदसण, द्वीय कात गुरकोश्यास, स्वी जनमाओं ना तिद्वामा अभागितिया, सिंद्यान, गणियो अगियान, आरोगि

नारों कतार, कार्नो अवार, अध्यक्ष, प्रश्नुवान, प्रथ्य आर भाष्य एउ। नेशार नामा १८क भन पत्थानका विश्वासर, सात्रर, भगविका आवारक, साहाराश्वीणी जी करणकारणा (तरे ११४ है)

ह दी भ रुपा में किस्मान्य की सह अप मालहा छात्र भी काला ह हत पर नहीं इच्या है पूजक तन, जपूर्व दूप स्थापत, करकी सम्भूष पाता वह मकी 16 दी ज्याद इकत न प्रवास का दूर स्थापत हो, पाँच भगवा तथी मान मान, मान भी औ एवं अपने के अपने वा स्थापता, जा होता हुए तथा है कि ता तो प्रवास की मान इच्याद भा का दूर हो स्थापता होता है पान होता ना ती का तो तथा है अपने का दूपन होता ना त्या है का ति है

६ - व ११सन्य (स्थास्त्य गर्गहच्यान गर्मर

क के ने के देश दर्श पढ़े भा के ने सर्व के क्र

જ રેંદ્ર આ મુખ્ય લોક શે કે મારા આ મોલા દ

अवादारिणा, मागाहरतुचा होति अणागाहरतुचा वा !

चनगुदसण मामणमम्माइडिप्पद्वाढे जान खीणरुमाओ । नि मलीव भगो, णवरि पस्तुदमण ति भाणिदन्त ।

अचरगुद्रमणाण मण्यमाच अत्थि बारह गुणहाणाणि, चोर्स वीरसमासा, छ पत्रचीओ ह अपन्नभीओ पन पज्जचीओ पच अपन्जचीओ नचारि पज्जचीओ नचारि अपञ्जनीत्रा. दस पाण सन्त पाय थव पाय मन पाण अट्र पाण छ पाण सन्त पाण पन पान छ पान चर्चारि पान चर्चारि पान विन्नि पान, चर्चारि सम्पाओ सीमसम्पा वि अरिप, चचारि गईओ, एर्रादेयजादि-आदी पच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, पण्णा रह जोग, तिप्पि वेद अवगद्येदो वि अत्थि, चचारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, मच णाण, मच सञ्जम, अचनगुद्रनण, दृण्य भावेहि छ लेस्साओ, भविमिद्विया अभविसिद्विया.

तरपाएः भव्यसिद्धिक, मभव्यसिद्धिक। मिथ्यात्य, सिक्क, मसंविकः माद्दारक भनाद्दारकः माकारापयाचा भार भनाकारापयाची हाते हैं।

चर्रदर्शनी सासादनसम्यन्द्रश्चि गुप्परयानसे लंबर श्रीपक्याय गुणस्थान तकके आलाप मृत भोषाल एके समान होते हा विरोध बात यह है कि इर्रोन आलापमें 'सभुदर्शन ' ऐसा रहना बाहिए।

अबशुद्दरानी जायाके लामान्य भारतप कहने पर-भाविके बारह गुणस्थान, चीवहाँ भीवसमास, छही प्यान्त्रिया छहीं भपयोत्त्रिया, पान प्रयान्त्रिया, पान भपयाप्तिया, बार पर्याप्तिया, चार भपर्याप्तियाः दशों प्राण सात प्राणः नो प्राण, सात प्राणः आउ प्राणः, एड माजा सात प्राण, पान माजा एड प्राण, चार प्राण चार प्राण तीन प्राणा चारों सेकार तथा शालसकारपान भी दं, चारों मातवा, वके द्रियज्ञाति भादि पानों जातियां, पूरियीकाय भा दे छहाँ दाय, प दहाँ योग, तीना येद तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कथाय तथा अक्षपायरधान भी है, देवलझानके विना सात बान, सातों सवम, अचभुदर्शन, द्रम्य भार भाषभे छहाँ नेदपाय, भव्यासादिक, अभव्यासादिका छहाँ सम्यक्त, सहिक, असहिकः

**\* 3cs** 

1.1

भवभृददानी जीपींडे सामान्य भाराच

| 4 B   | वी व<br>१४६ व<br>१४<br>५व<br>५४ | श् <u>र</u><br>१०७<br>९० | 41 4<br>41 4 | 4 6 | र<br>१५ | a uth | 1 84<br>1 | 34<br>5<br>5 | ड <u>म</u><br>इ६२<br>मा६न<br>प्र | स के या उ<br>२ १ १<br>सं अहा साका<br>वर्ष अना, वना, |  |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----|---------|-------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| श्रीव | 44                              | 9 4                      | 35           |     |         | 1 1   |           |              |                                  |                                                     |  |
| 1     | ) va                            | E Y                      | . 1          |     |         | 1 1   |           | 1            |                                  |                                                     |  |

छ सम्मच, सण्यिणो असण्यिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागास्त्रनुच हेंने अणागारुवजुत्ता वा ।

वेसि चेन पञ्चलाण मण्णमाणे अत्य नारह गुणहाणाणि, मच जीवनमाण, ह पञ्चलीओ पच पञ्चलीओ चलारि पञ्जलीओ, दस पाण णन पाण श्रद्ध पान सव गर छ पाण चलारि पाण, चलारि सण्णाओ खीणसच्णा नि अत्य, चलारि गरीन, एइदियजादि आदी पच जादीओ, पुढनीकायादी छ काम, एगारह जोग, विज्ञित्त अन्यद्वेदो नि अत्य, चलारि कमाय अकनाओं नि अरिन, सल णाण, सन मन्द, अचक्खुदसण, दच्च मानेहिं छ छेस्साओ, भनसिद्धिया अभनमिद्धिया, छ मन्द्र, सण्णिणो नस्ण्णिणो, आहारिणो, सागारुमजुला होति अणागारुमजुला न

तेमि चेर अपज्जनाण मण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणहाणाणि, मत दीर<sup>महान,</sup> छ अपज्जनीओ पच अपज्जनीओ चनारि अपज्जनीओ, सन पाण मन पाप<sup>ात स्व</sup>

## भाहारक, अनाहारकः साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ह**ा**

उद्दों अवस्थुद्दानी जीयों के पर्यान्तनार सम्भाग आलाप कहेन पर—माहि बार गुणस्थान, सात पर्यान्तक जीयसमास छहाँ पर्यान्तिया, पाय पर्यान्तिया, बार पर्यान्ति द्यों भाग, नी भाग, आठ माण, सात भाग, छह भाग, बार भाग वारों सगर तथा शर्म महास्थान भी दें, वारों गतियां, परेन्द्रियज्ञानि आदि पागें जातिया, प्रियाक प्रभागि क्यार क्यार पर्यान्तनार भी व्याद्ध योग, तीनों वेद, तथा अपगनेव्हस्थान भी है, तथा क्या कि स्वस्थान भी है के वरणानके निता सात धान, सातों स्वमा, अप्युद्धमा, हमान भागसे छहाँ रोद्धाए, अस्यसिद्धिक, अस्यसिद्धिक, छहाँ सम्यक्स्य, सबिक, असिका भागा, स्वान्तिक, साहिका भागा, स्वान्तिक, साहिका सा

उन्हों अचल्युहरीना जीवींके अपवासकालसक्यों आलाव कहने पर-निष्यारी सासाहनसम्पराष्ट्रि आक्रितसम्पराष्ट्रि और त्रमनसक्य वे बार गुवस्थान, मात अपव जीवसमास, छहाँ अपवीजिया, पाच अपवीजिया, चार अपवीजिया, मात प्राप, सार्<sup>ण</sup>

पच पाण चर्चार पाण विक्ति पाण, चर्चारि सन्त्राञा, चर्चारि नारीओं, एर्दियजारि जारी पच जारीजो, पुद्रवीरावारी क काव, पचारि जोग, तिष्ण वेद, चर्चारि कसाय, पच पाण, तिष्ण सजम, अच्सर्पुर्यम्ण, रच्नेच बाउ गुबरहेस्माओ, भावेण छ लेस्साओ, भवमिदिया अभविशिद्या, पच सम्मच, सिन्विणो असिष्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागारवजुचा होति अचागाहवजुचा चा ी।

अवस्तुद्सव विच्जार्ट्वीच भव्यामाचे अस्य एय गुणहाण, चोहस बीबसमासा, छ पजवीओ छ जपजवीओ, पर पजवीओ वचारि पव्यविध्य प्रवाद अपजवीओ हमारि प्रवाद अपजवीओ, एव प्रवच्चीओ, दस पाण नच पाण नच पाण सच पाण अप पाण पाण पाण पाण सचारि पाण ति पाण, चचारि सच्याओं, चचारि गदीओं, एहदिपजादे आदी पच जादीओं, पुढवेशरापादी क काय, तेरह आप, विज्जा दे चारी हमारी क काय, तेरह आप, विज्जा दे चारी हमारी हमारी हमारी तेरह आप, विज्जा विज्ञा स्वादीओं, एहदिपजादे आदी पच जादीओं, अवस्वुदसण, दन्द भावेहि छ

ग्रह मान, पान मान, चार मान, तान मान, चारों सक्षाच, चारों मतिया, चके द्रियमाति आहि पानों जातिया, गृथियात्राय आहि छहाँ नाय, भयवात्रतामायी चार वोगा तैनों येद, चारों क्याय, हमाति, तु-भुत बार आहि भांत बार ये पान झान, भस्यम, सामायिक भार छेदोप स्थापना ये तीन स्वम, अच्युद्दान, द्रष्ट्यां कापीत भार गुरू हेर्स्याय, भायते छहाँ हेर्स्याय, भर्यात्र का सम्बन्ध्य, स्वस्त्र साहिक, भर्यास्त्र, भरादास्त्र, सम्बन्ध्यायात्रके विना चात्र सम्बन्ध्य, साहिक, असंबिक, असाहिक, असाहिक, असाहिक, सम्बन्धारम् साहार्यात्रीमी होते हैं।

भचनुष्रानी सिध्यारिष्ट आयोंके सामान्य भारतप कहने पर—पक निध्यारिष्ट गुण स्थान, बीद्दों जीवसमास, एहों पयाध्विया, एहों अपयाध्विया पाव पर्याध्विया, पाव अपयासियाः चार पद्माध्विया, चार अपयाध्वियाः दृतों प्राम, सात प्रामाः नी प्राम, सात आयाधियाः चार पद्माध्वियाः चार आयाध्वियाः हृदों प्राम, चार प्राम पाच साव स्थान प्राम सार्थ स्वार्थ पार्थ सातिया पद्मे द्रियज्ञाति आदि पावों जाविया, पृथियीचाय भादि एहों चाय आहारच्यायोगिक्षके थिना तेरह पागः सीनों वेद, चार्षे क्याय, तीनों अज्ञात,

। प्रतिप चर्चानि गदीआ दिते पाठी नास्ति ।

# 30°

लस्ताओ, भगसिद्धिया अभगमिद्धिया, भिच्छत्त, मण्गिणो अमण्णिणो, आहारिणा अण हारिणो, सामारुजन्ता हाँति अणागारुगन्ता या ी

'वेसि चेत्र पत्नचाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, मच जीतसमाना, ह पज्जचीओ पच पञ्जचीओ चचारि पञ्जचीओ, दस पाण णत्र पाण अहु पाण सच वण उपाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गईओ, पहरियज्ञादि आही पत्र जादीओ, पुढविकायादी छ काय, दम जोग, तिष्णि नेद, चचारि कमाय, तिर्णि अण्णाण, असजमी, अचम्खुदसण, दच्य मोनेहिं छ केस्याओ, भन्नसिद्धिया अभ्वगिद्धिया

असयम, अचन्ध्रकोन, द्रष्य आर भावसे छहाँ ठेरवाप, भव्यसिद्धिक, अमल्यसिद्धिक, निणाल सन्निक, असंक्षिक, आहारक, अनाहारक, सावारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हां अचभुद्दांनी मिध्यादिष्टे जीयोंके पर्योप्तकालसक थी आलाप कहने पर-प्र मिध्यादिष्टे गुणस्थान, सात पर्योप्त जीयसमस्त, छहाँ प्याप्तिया, पाच पर्योप्तिया, वार पर्योप्तिया द्वों मण, नी माण, आठ माण, सात माण, छह माण, बार माण, बार्स सम्त बारों गतिया पर्केट्रियजाति भादि पाचों जातिया, पृथियोकाप आदि छहाँ काय, बार मनोयोग, बारों वचनयोग, श्रीदारिकहणयोग और वैज्ञियिकजाययोग ये द्वा योग तम नेद, बारों कपाय, तीनों अञ्चान, असयम, अबभुद्दान, द्रव्य और भायसे छहाँ हैरण

अच-<u>भदर्शनी मिध्यादा</u>ष्टे जीवॉके सामान्य आठाप

| Ì | <u>गु</u><br>मि | डा प<br>१४ ६प<br>६ अ<br>५ प | मा<br>१• ७<br>•,७<br>८,६ | भ<br>¥ | 4 |  | <u>यो</u><br>२३<br>जा दि<br>विना | व | ¥ | हा<br>३<br>अहा | सय<br>१<br>अस | <u>र</u><br>अच | द<br>मा | Ę | ₹ | र<br>मि | साहे<br>स<br>अड | र<br>शहा | र<br>समा<br>जना |  |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------|---------------|----------------|---------|---|---|---------|-----------------|----------|-----------------|--|
|   |                 | 4.31<br> 4.31<br> 4.31      | 6,4<br>6,4<br>4,3        |        |   |  |                                  |   |   |                |               |                |         |   | 1 |         |                 |          |                 |  |

393

मिन्त्रच मुख्यियो जमस्मियो, जाहारियो, सागारुवनुचा होति अवागारुवनुचा वा।

वर्ति पेर अवज्यवान भन्यमाने अस्यि एय गुगद्दाण, सच श्रीवसमासा, क्र अपज्यचीओ पच अपज्यचीओ पचारि अवज्यचीओ, सच पान सच पान ए पान पच राम सच पान ए पान पच राम सचारि पान सिन्धारि आदी राम बारि गर्देश, एर्स्टिमआरि-आदी राम बारि ग्री, पुटवीशावादी ए काप, विन्य बेत, विन्य वेद, चचारि स्ताप, दो अन्यान, अववन्य देता, दन्देश काज-सुक्किस्साओ, भावेग छ तेस्साओ; सर्विद्धिया अम्बाविद्दिया, निन्धान, सिन्धाने अस्तिनानो, आदारियो अनाहारियो, सामावरमुचा हाँवि अनागावरमुचा गा"।

सासणसम्माद्रहिष्पद्गुढि बाद सीलकमात्रो वि ताद मूलोप-मगो। णदरि प्रवस्तुदसल ति भागिदस्य।

स्मारितिक, समस्मारितिकः मिन्यात्व, सहिक, असंहिकः भाहारक, साकारीपयोगी और नाकारीपयोगी होते हैं।

उन्हों भथन्नेदर्शनी मिष्णादि श्रीवोंके अपर्यान्तकालक भी मालाप कहने पर—चक्त परणादि गुनस्थान, सात अवर्धान जीवतमाल, छड़ी अपयाचियां पाव अपयोचियां, राद अपयाचिया। सात प्राव, सात प्राव, छड़ भाव, वाव प्राव, सार प्राव, तीन प्राव, एतं सवाप, सरों पतिया, दहेरिन्यवाति आदि वाची जातियां, श्रीवीवय आदि छड़ी या, भीदारिक्तिश्व, वीक्रविक्तिश्व और कामकक्ष्ययोग ये तीन योग। तीनों वेड कारों प्राव, आदिके हा सवान, असवम, असस्प्रितिक मिर्याय, सिक्क, असिक्क। आहारक, मना राद, आदिक स्वान, असवम, अस्माविद्यक मिर्याय, सिक्क, असिक्क। आहारक, मना राद, साहारविद्योगी और सवाकरोपयोगी होते हैं।

सासाइनसम्बन्धिः गुजस्थानसः लेकरः सीवक्यायः गुजस्थान तकते अवसुर्वानी विके भागपः मूल भोषात्रापेक समान दोते हैं। विशेष बात यह दें कि दरीन भातापः बहते मयः अवसुर्वान ही बहता साहिषः।

भवश्चदर्शनी भिष्यादाप्टे जीवोंके भएयाप्त मालाप

ओहिदसणीण मण्णमाणे अधि णत्र गुणहाणाणि, दो जीतसमासा, छ पञ्चणित्र छ अपञ्चणित्रों, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओं सीणसण्णा वि अस्पि, चचारि गर्धनों, पचिदियजादी, तसकाओं, पण्णारह जोगा, तिण्णि वेद अतगर्दादों वि अपि, चचारि कमाय अक्रमाओं वि अस्पि, चचारि णाण, सच सज्जम, ओहिदसण, दम्म भावेहिं छ तेस्माओं, मतसिद्धियां, तिष्णि सम्मच, मिण्णणों, आहारिणों अणासारिणां, सामाक्ष्यनचा होति अणासाराज्ञनचा वा "।

विभि चेत्र पञ्चचाण मण्णमाणे अस्य णव गुणहाणाणि, एगो जीरममाना, ष्र पञ्चचीओ, दम पाण, चचारि सण्णाओ सीणसण्णा वि अस्यि, चचारि गरीओ, पाँचिदियजादी, तमकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अरगदोदो वि अस्यि, रचारि कमाय अक्रमाओ वि अस्यि, चचारि णाण, सच सनम, ओहिदसण, दन्त मारेरि व सस्याओ, भरमिद्विया, विश्य सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सामाहरतुमा होरि

**८.३**५३ व्याप्ततांना क्रेस सामान्य जाराप

| इ.स. १ व्यापन द्रायाचा विकास नव १ वर्ग<br>व्यापन व्यापन १ वर्ग<br>व्यापन १ वर्ग<br>इ.स. १ वर्ग<br>इ.स. १ वर्ग<br>इ.स. १ वर्ग | t 4<br>tt<br>tt | e of odd |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|

# अणागारुवजुत्ता वा<sup>र</sup> ।

विसि चेव अपज्वचाण भष्णमाणे अरिध दो गुणहाणाणि, एगो जीवसमासे, ठ अपज्वचीत्रो, सच पाण, चचारि सच्णाओ, चचारि गदीओ, पाँचिदयज्ञादी, वतस्राओ, चचारि गदीओ, पाँचिदयज्ञादी, वतस्राओ, चचारि जीग, हित्येदेण विणा दो चेद, चचारि कमाण, विष्णि णाण, विष्णि संवम, आहिदसण, दब्बेण काउ सुन्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, विण्य सम्मच, साम्याणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाल्यतुचा हाँवि अणागाल्यतुचा वा'े।

## भाहारक, साक्षारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों नविषद्दांनी आयों के नवयोत्तवालसक्यों भालाय बहने पर—भविरतसम्य गरिष्ट भीर प्रमत्तक्षम्य ये हो गुलस्थान, यक सबी नव्यात्व आंवसमाल, वहाँ सवयांत्वतां, मात प्राप्त, वारों सहाय, वारों गतिया, ववेदिप्रकार्ति, प्रसद्धाय, भीदारक्षिभ, वेदि विवस्तिभ, भादारक्षिभ, भीद बानवकाययोग ये बार योग, जावेदके विवा पुरुवेद और व्याप्त भार्यक सेट क्षाव क्याय, भार्यके तोन वान, सस्वयम, सामार्थिक भीट क्षाव स्थापना ये तीन स्थम, नविषद्धान, हृष्यके बारोन नीट गुरू तेरवार, भावते को स्थाप स्थापना ये तीन स्थम, नविषद्धान, हृष्यके बारोन नीट गुरू तेरवार, भावति को स्थाप स्थापना से तीन स्थम, भावतिक, भावतिक साह तान सम्यवस्त, सांबेद, भावतिक, भावतिक साह तोन सम्यवस्त, सांबेद, भावतिक, भावतिक साह तोन सम्यवस्त स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स

| • | <b>3</b> ∘8 | नवधिद्दानी जीवाँके वर्षाप्त भा | दाप |
|---|-------------|--------------------------------|-----|
|   |             | 4                              |     |

|   | र<br>वि<br>से | जी<br>१<br>संप | 4 | <sub>.</sub> स | क्षांत्र र अ | Ą | 1 1 2 | 41<br>4<br>4<br>4 | हा<br>११स ४<br>व ४<br>वी १<br>व १<br>जा १ | € U 25# | * * 1237 | <u>料</u><br>分<br>(4年) | 44 | t<br>st | 41<br>41 | • | 4 | द्राहा<br>है।<br>जाह<br>है | t<br>8 | 4 tı | 60.<br>80 |   |
|---|---------------|----------------|---|----------------|--------------|---|-------|-------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----|---------|----------|---|---|----------------------------|--------|------|-----------|---|
| ı | *14           | i              |   |                |              |   |       |                   | an t                                      | _       | _        |                       |    | _       | _        | _ | _ |                            |        |      |           | ļ |

# न १९० अवधिश्यानी जीवों के अपयाप्त आदाप

| ì |                                   |      |     |     | हो है    | 16 |    | 64 |    |      | €   | 54 | •    | ٠.  |
|---|-----------------------------------|------|-----|-----|----------|----|----|----|----|------|-----|----|------|-----|
| 1 | य _थी                             | ্ব য | g 4 | ,   | <u> </u> |    | 1  |    |    |      |     | ŧ  | 4    | •   |
| 1 | ર ર                               | (3 0 | X X | , , | al R     | •  | z  | ** | ** | 41 4 | 4.5 |    | 4 C- | 4 6 |
|   | धरित अ                            | 1    |     | 4 4 | -0       |    |    | 65 |    |      | 47  |    | 104  | 46. |
|   | इ <u>जी</u><br>१<br>धरितंत्र<br>स |      | 1   |     | 246      | ٠, | :: | 40 |    | ž.   |     |    |      |     |
| ı | 1                                 |      | ,   |     | 1111     |    |    |    |    |      |     |    |      |     |
|   | l .                               | 1    | İ   |     | 4 4.     |    |    |    |    |      |     |    |      |     |
|   |                                   |      |     |     |          |    |    |    |    |      |     |    |      |     |

असजदसम्माइहिप्पदृढि जात गरीणकमात्री चितात्र आहिणाण मगो। णशरी ओदिदसण विभाणिदच्य।

केवलदसणस्य केवलणाण भगो।

#### एवं दसणमग्गणा समसा ।

रेस्ताणुनादेण ओपाठाचे मूठोघ मगो । जबरि अनोमिगुणद्वाणेण विणा तेर्र सुणद्वाणाणि अरिय, वेण अञोगिजिण सिद्धे च पहुच चे जाठाना ते ण माणिद्वा।

'किण्हलेस्सालाने भण्णमाणे अतिय चचारि गुणद्वाणाणि, चोह्स जीवनमाणी, छ पञ्चचीओ छ अपज्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपज्जचीओ चचारि पञ्जचीआ चचारि अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण एत्र पाण सच पाण अह पाण छ पाण सच पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सणाओ

अविधिक्रीनी जीवेंकि अस्यतसम्बन्धिः गुणस्थानसे छेकर आणक्षाय गुपस्थानकके आलाप अविधिकानके समान होते हैं। विशेष बात यह है कि दर्शन आलाप कहते सम्ब अविधिकानके स्थान पर अविधिक्रीन कहना चाहिए।

केवलवृश्तिके आलाप केवसहानके समान होते है।

# इसम्बार दर्शनमार्गणा समाप्त पुरी।

ठेश्यामार्गणाके अनुष्यावसे ओवालाय मूख ओवालायके समान होते हैं। विशव वर्ण यह है कि अयोगिकेयरों गुणस्थानके विना तेरह गुणस्थान हो होत है, स्वार्त्य अयोगि केवलीजन और सिद्धमगवानकी अपेक्षासे जो आलाप होते हैं, ये नहीं कहना वाहिए।

क् प्रावेदयायाले जीविके सामान्य आलाप कहूने पर—आदिके वार गुणस्वात, बार्स जीवसमास, छहीं पर्योक्तिया, छहीं अपर्योक्तिया, पाव पर्योक्तिया, पाव अपर्योक्तिया। वार पर्योक्तिया, बार अपर्योक्तिया। वृद्दों प्राप, सात प्राप, नी प्राप, सात प्राप, अड प्रायं छह प्राप, सात प्राप, पाच प्राप, छह प्राप, बार प्राप, बार प्राप, तीन प्राप, वार्स खाँ

### भ ३९६

### क्रणलेक्यावाले जीवॉके सामा य भाराप

चचारि गईओ, पच बारीओ, छ काय, तेरह बोग, विष्मि बेद, घचारि बसाय, छ णाण, असबगे, विष्ण दसन, दर्भेग छ छेस्साओ, भारेग निष्हेलस्मा, भवावेदिया अभराविदिया, छ सम्मन, सा्णिगो असा्मिगो, आहारियो अणाहारियो, मागाहरत्रचा होवि अणागाहरत्रचा वा।

े तेर्सि चेव पजनाण मण्यमाणे अत्थि चनारि गुणद्वानाणि, तत्त बीववमाता छ पजनीओ पच पजनीओ चनारि पजनीओ, दम पाण णव पाण अद्व पाण सच पाम छ पाण चनारि पाण, चनारि सण्णाओ, तिन्नि गर्रको, देशगर्र मत्थि; देशान पज्जच कात असुद्द ति-छेरसाभागादो । पच जादीआ, छ नाय, दम जाय, तिन्व बद, चनारि कसाय, छ णाण, असजमो, तिन्नि दसण, दन्नेन छ तस्माओ, भावण किप्द-हेससा, भवसिद्विया अमर्गसिद्विया छ सम्मच, सन्निनो अमन्निनो, आहारिना,

बारों गतियां, पानों जातियां, उद्दों नाय, भादारबनाययोगाद्वक विना तेरह याय नावों येद, चारों कपाय, तीनों भद्रान भीर भादिक तान बान इसकार उद्दे बान अध्यव, भादिक तान बान इसकार उद्दे बान अध्यव, भादिक तान बान क्रमण्यात्वक अध्यव्यात्वक अध्यात्वक अध्यव्यात्वक अध्यात्वक अध्यवस्य अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्यक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्वक अध्यात्यक 
वर्धी एच्चेन्द्रयायां आयोके वर्णाव्यवस्थानम् भाषाव बद्ध पर- आद्ध बार प्राप्तस्थान, सात प्रयाद्य अवस्थान, छाते वर्णाव्यक्षा, याच प्रयाद्या बार्च व्यक्तिक्षा, याच प्रयाद्या बार्च व्यक्ति स्थान्य, सात्र मात्र, भी प्राप्त, भाज मात्र, सात्र मात्र, सात्र प्राप्त वर्षी व्यक्ति वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्यो वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्षी वर्यो वर्षी वर्षी वर्षी वर्यो वर्ष

में ३९७ हुच्यतिह्यायाते जीवों के पर्याप्त भाराप

| 1 7 | <b>3</b> 3 | ٩ | धा | đ | 4 | •  |   | 43    |   |   |     |    |     |     |    |   |     |      |      |
|-----|------------|---|----|---|---|----|---|-------|---|---|-----|----|-----|-----|----|---|-----|------|------|
| ٧   | •          | • | ŧ• | ¥ | ı | ٠, | 4 |       | ι | ¥ | •   | ŧ  | ·   |     | 4  | ŧ | •   | ŧ    | ; •  |
| 12  | पर्दा      | ÷ | •  |   | ď |    |   | 4 ¥   |   |   | • 4 | 46 | 4.5 |     | ٠. |   | •   | 4 (1 | ENC. |
| σı, |            |   | é  |   | £ |    |   | 4 *   |   |   | ŧ   |    | 44. | • • | €, |   | ₹6. |      | #C.  |
| e e |            |   |    |   | 4 |    |   | સી. દ |   |   | 46. |    |     |     |    |   |     |      |      |
| ×   |            |   | •  |   |   |    |   | ₹ १   |   |   | ŧ   |    |     |     |    |   |     |      |      |
|     |            |   |    |   |   |    |   |       |   |   |     |    |     |     |    |   |     |      |      |

### मागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ।

तिर्सं चंत्र अवज्नताण मण्णमाणे अरिय विण्णि मुणद्दाणाणि, सन वीरमः उ अवज्नतीत्री पच अवज्ज्ञतीओ चतारि अवज्ज्ञतीत्री, मन वाण सन वाण उ पच पाण चतारि पाण तिर्णि पाण, चतारि सण्णात्री, चतारि गईओ, पच वार्र छ काय, तिर्ण्ण जोता, तिर्ण्ण वेद, चतारि क्रमाय, वच णाण, अवज्ञमी, विश्लि र दच्चेण कात मुक्केलेसाओ, मारेण निष्ठलेस्या, भरमिदिया अन्नासिदिया, मिम्मच मिन्छत्त मामणसम्मच वेदगसम्मच च भवदि, उद्वीदो पुढशेदो क्रिक्कं मम्माइद्विणो मणुमेस वे आगच्छित वेसि वेदगमम्मचण मह निष्हलेस्या लम्मीर्द माण्णणो अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाल्यज्ञता होनि अणागारवज्ञान न

# सम्पत्त्य, सब्रिक, अमब्रिक आहारक, सामारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते 📢

उन्हीं रूप्णरेर्वायाने जीवीं के अववीत्तरालस्य में। आलाव कहने वर-मिणा सासाइनसम्बर्गाष्टे और अविरतसम्बर्गाष्टे ये तीन गुणस्थान, सात अववीत जारत एहीं अववीत्त्रियां, पाच अववीत्त्रियां, चार अववात्त्रियां। सात प्राप, सात प्राप, एह प्र पाच प्राप, चार प्राप, तीन प्राप, चारों मन्त्राप, चारों प्रतियां, पाचें जातियां। एवं हा स्मित्रं, इस्पुत और आदिके तीन प्राप, ये वार प्राप, तात येग, तातों येह, गांत स्व इसित, इस्पुत और आदिके तीन प्राप, ये वार प्राप, अस्वयम, आदिके तान द्वान, इस इसित, इस्पुत और आदिके तीन प्राप, ये वार प्राप, अस्वयम, आदिके तान द्वान, इस स्वयोत और गुक्क रेद्रायां, भावसे रूप्णरुखा। अध्यमित्रिक अभ्यासित्रिक। विष्याः सामाइनसम्बद्धन्य और पेड्डमस्वयस्य ये तीन सम्बद्धन्य होते हैं। रूप्णरुखायां अने अववात्त्रसम्बद्धन्य वेदक्षसम्बद्धन्य वेतन सम्बद्धन्य वह हिंह एसी हित्यांसे वेदक्षसम्बद्धन्य आवारतसम्बद्धाः वाता है। सम्बद्धन्य आलावक अने सिक्क, असिंबक आहारह, अनारपंति है।

| दि बो. पंता संस्कृति पी व हु हा सब द है से से बहु की हैं।<br>दें करते के हम पूर्व दे दे हैं के दे द द दे दे दे दे हैं।<br>जिल्हा करते के अधि दुव अगदद की सिंत की है।<br>क्या करते हैं से दिन से से अधिकार करते और अधिकार करते और अधिकार करते और अधिकार करते और अधिकार करते और करते और | 4       | 344 | • |  | 3 | , wa | छेदया                | या | <b>,</b> 4 | ोयां ह | नक | गप्त | बारा | 7      |          |         |     |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|--|---|------|----------------------|----|------------|--------|----|------|------|--------|----------|---------|-----|--------------|--|
| 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 1 |     |   |  |   |      | है<br>श्री व<br>र वि |    | -          | ۳,     | ŧ  | • •  | #!   | A<br>A | 14<br>41 | 8<br>14 | 1 4 | ه<br>۱ و اند |  |



उ स्वय, दस जोए, तिष्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, त्रमत्रमें, रो र्<sup>तर</sup> दम्बेण छ लेस्माओ, भारेण किण्हलेस्मा, मत्रसिद्धिया अमरासिद्धिया, मिन्डन, साम्बर्ग असर्थियों, आदारियों, सागाठवज्ञा होंति अणागाठवज्ञता वा' ।

'तेसि चेव अपञ्चचाण मण्णमाणे अत्य एप गुणहाण, प्रच बीवसमाण, । जवन्त्रचर्चात्रो पच अपञ्चचीत्रो चचारि अपञ्चचीत्रो, मच पाण सच पाण छ पाण प्रच रा चचारि पाण विष्णि पाण, चचारि सण्णात्रो, चचारि गर्दत्रो, पच बारीत्रो, व स्व विष्ण जोग, विष्णि वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजमा, दो दस्क, स्म

भौहारिककाययोग भीर बैक्रियिक काययोग ये दश योग। तांनों येद, बारों क्षत्र, लेंग भड़ान सर्वाय भादिके दो दशन, त्रच्यते छहां छेट्याय, भायसे हच्यतेरया। मध्यक्षिक स्थान्यदिक्षिक मिण्याय, स्विक, असक्षिक, साहारक, साहारोपयोगी और स्वाक्ष्यों पर्योगी होते हैं।

उन्हों रूप्पहेदयायाले विध्यादार आयों के भववांप्तकालसह भी आतार कहते वर-यक विष्यादारे गुणस्थान, सात अववाप्त जीयसमास, छहीं भववांप्तियो, वाब भाषानवं बार अववाप्तियो। सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, वाब प्राण, बार प्राण, तब क्रक बारों अझाव, बारा गतिया, वायों जातिया, छहों काव, भीशांरकविभ, वासारक्षित्र और दामजकाययात व तीन योग। तीनों वन, बारा कपाय, भारिक हो भवान, अवक

ब. ६०० ट्रण्योउरयायास्य मिध्यारिष्ट आयोक्त प्रयोग्य भाजाप इ. द. प्रवाद विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास

हच्चडरयायाज निष्यादाप्र श्रीयोच्च वपर्याप्त बाजार.



EAU 35

दसण, दच्चेण छ लेस्साओ, भावेण किण्हलेस्सा, भत्रसिद्विया, मासणसम्मच, माण्या, आहारिणो, सागाठवजुत्ता होंवि अणागाठवज्ञता वा ११।

वेसि चेव अपज्ञचाण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एजा जीवसमाण, ह अपज्जचीजो, सच पाण, चचारि सण्णाजो, णिरयगईए निणा विण्णि गईयो, पाँचीर्य जारी, तसकाओ, विण्णि जीग, विण्णि वेद, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असवमा, र दसण, दच्चेण काउ सुक्कठेस्माजो, भारेण किण्हेलेस्मा, भवनिद्धिया, सासण्णमम्ब सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुमज्ञचा होति अणामारुमज्ञचा वा'ं।

तीनों अज्ञान, अस्तयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यसे छट्टां छेरपाए, भावसे हृष्यहे भव्यसिद्धिक, साक्षादनसम्बन्द, सदिक, आद्वारक, साकारीपयोगी ओर अनाम्रापेण होते हैं।

उन्हीं रुप्णलेद्रयायाले सासातृतसम्यग्दाष्टे जीयोंके अययाप्तनालसवाधा आलार वे पर—पक सासातृत गुणस्थान, एक सन्नी अवर्याप्त जीउसमास, लहाँ अपर्यास्त्रित, ह प्राण, चारों सन्नाण, नरकमतिके विना दोष तीन गतिया, पर्वेन्द्र्यज्ञाति, त्रसप्त, अ रिकमिश्र, विकिथक्षमा आदिके दी त्रांत द्रव्यसे काषोत और गुक्त लेद्रयाण, आदे ही बेह्या, अव्यक्तिक सासाद्वत्तसम्बन्ध्यस्य, सद्धिक, आदारक, अनादारक, साक्ष्याप्य और अनाक्षारीयविधाने होते हैं।

| 4 805                       | र प्यालस्याचारः सांसादनसम्यग्हारः जावाकः प्याप्त भावाप                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| य-जी प<br>११६<br>छाउँप      | या लग गुका यो पनेक बा सब दे छ स त हिंद आ है।<br>रुप्ते दे दे रूप दे प्रदेश दे दे दे दे रे |
| ने ४०४                      | रप्पोठस्यायां सासादनसम्यग्दार्धं जीवींके भपयान्त श्राताप                                                                      |
| है-बी प<br>गोग स्व<br>मास व | ता वाग दृशा या व ( हा वाय द हे न व होता मा व<br>प्रदेश १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                  |

िण्डलेस्सा सम्माभिन्छाइटीण भण्यमाणे अस्य एम गुणझाण, एको जीव-मगासे, छ पक्षचीको, दम पाज, चनारि सन्याको, देवगर्रद रिया तिण्यि गर्रको, पर्विदिपजाटी, तमसाना, दम जाग, तिल्य देद, चनारि कमाय, तिल्य गाणाणि तीहिं अञ्चालोहिं मिस्साण, अनमभे, दो दमण, दश्या छ तस्याको, भावण क्रिष्टलेस्सा, भवतिदिया, सम्माभिन्छन, साण्यियो, आहारिणो, सागाठवन्तना हाँति अणापास-बन्ना साथे

िण्डेलेस्ता अनवद्वसम्मार्ट्याच भण्यमाणे अतिथ एम गुण्डाण, ठा बीचसमासा, छ पञ्जचीओं छ अवज्बची हो, दम पाण सच पाण, चचारि मण्याओ, दरमदीए विचा विषिय गरीओ, पॉर्चेंदियबारी, तमका हो, वेडॉन्ययमिस्पण रिणा पारह बोता, विष्णि वद, चचारि एमाय, विष्यि पाण, अपबमी, तिष्यि दसण, दर्वेण छ सेस्ताओ, मावेच

कृष्णेद्वारोते सम्यय्यिक्यारां आंधों भागव कहने पर—यक सम्याग्यवाहारे युण्यान, यह समीव्यान जावसमात, छहीं वयानिया, द्वारी माण, वारी सकाये, देवाति है विना रोग तोन मतिया, पर्वा प्रवादी सकाये, देवाति है विना रोग तोन मतिया, पर्वा प्रवादी सकाये, वारी प्रवादी सकाये, वारी प्रवादी पर्वादी सकाये हैं, वारी क्या तीनी अवाती है। वारी क्या तीनी अवाती मिश्रत भादिक तीन प्रवाद स्वीत सकाये माणि क्या प्रवादी सकाये सकाये स्वादी सकाये स्वादी सकाये स्वादी सकाये स्वादी सकाये स्वादी सकाये स्वादी सकाये स्वादी है।

कृष्णे द्वावाले असवतसम्बन्धिः जावीके सामा व आसाप बहनेपर—पद अविषत सम्बन्धिः गुजन्यान सदी-पवापत और संद्रा भगवील ये हो जावसमान छारी पदालित्तं छती अववासिता। हरी जाल बात माणा चारी सदाव देवगतिक विमा रोग तात गान्यों, पदी ज्वाजाति प्रसारत पति हिन्दिसमानाविता और आहरतकावय माहके दिवा सक बाह्य योग नीतीं पद चारी पत्राय आदिके तात सात असम्म आहक सात हुएन,

नै ४० कृष्णीर व पारं सम्बक्तिस्वादाही आपा≰ मांत्रप

किण्हलेस्ता, भगसिद्विया, विण्णि सम्मन, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, गान बजला होति अणागारुमञ्जला मा<sup>५</sup>।

तेर्सि चेन पञ्जचाण भण्णमाण अतिथ एय गुणहाण, एश्रो वीवतमास, पञ्जचीओ, दस पाण, चचारि मण्णाओ, देनगदीए निणा तिण्णि गरीओ, पविदियमहें तसकाओ, दस जोग, तिण्णि नेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, अस्वमो, विर्ण दसण, दच्चेण छ छेस्साओ, मानेण किण्डछेस्मा, भनिद्विया, तिण्णि सम्मन, सम्बिष् आहारिणो, सागाहनञ्जना होति अणागाहनज्ञना ना

द्रव्यसे छहों लेश्याप, भावसे ऋष्णेलंश्या, भव्यसिदिक, श्रीपदामिकसम्पन्नव नारि की सम्यक्त्य, सिक्क, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगा नीर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं रूप्णाठेरवावाले अस्यतसम्बग्धि जीवोंके पर्यात्तहालसक्षणे आहार स्वर् पर—पक्ष अपिरतसम्बग्धि गुणस्थान, यक्त सजी पर्यान जीवसमास, एजी प्रधारण व्हाँ प्राण, जारों सजाप, वेयगतिके विना दोष तीन गतिया, पवेन्द्रियजाते, प्रस्थान साठी मनेशिम, जारों पचनशोम, जीदारिककाययोग और विमिश्वनकाययोग वेदस तीनों वेद, जारों कपाय, आदिके तीन सान, अस्यम, आदिके तीन दर्गन, द्रव्यते स्वर् न्द्रसाय, मायसे रूप्णाठेरया; भव्यसिर्विक, औपदानिकसम्बग्धन आदि तीन सम्बनस्य, साईक आहारक, साकारीपयोगी वीर अनाकारोपयोगी होते हैं।

४०६ छण्णेड्यावाले अस्वतसम्बन्दिप्र जीवींके सामान्य भाराप

| 11 | e e | बी<br>१<br>प | P. | न्ना<br>१० | स<br>४   न<br>न<br>विस | १ है।<br>१ है | य<br>११२<br>व<br>जी | । व<br>मध्य<br>र<br>२ | क हा<br>मति<br>मति<br>भुव | सय<br>  १<br>अम | इ<br>इ.द<br>बना | ड<br>इ.इ.<br>मा १<br>मण | म भाषा<br>भ अपि<br>भाषा | साम जा है।<br>से भा का<br>स्वा,स | 1 |
|----|-----|--------------|----|------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|    |     |              |    |            |                        |               | <b>41</b>           |                       |                           |                 |                 | 1                       |                         |                                  |   |

म ४० ३ क्योलेस्यायाळे असयतसम्बन्दायि जायोंके पर्याप्त आलाप

| ह जो व म जाम ह हा मा 'ब ह<br>र र र १३ र १३ र १ र मण १ ४<br>जीर- जप व म ज म ज ४<br>हिंदी में जिल्ला के जार | बा । बद र है दे दे हैं है ।<br>बाद अने कर मा में बाद ब दे हैं ।<br>बाद अने कर मा में बाद ब दे हैं ।<br>बाद अने कर मा में बाद ब दे हैं।<br>बाद अने बाद मा में बाद ब दे हैं। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

वेसि चेव अपज्ञचाण भण्णमाणे अध्य एय गुणहाण, एत्रो जीवसमासो, छ अपन्वजीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसमदी, पविदियजादी, तसकाओ, वे बोग, प्रसिवेद, चचारि सताय, तिर्णण णाण, असवमी, तिर्ण्ण दसण, दन्येण काड अक्केरसाओ, भाषेण किण्हलेस्सा, अवसिदिया वेदगमम्मच, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहबद्धचा देति जणाताहबद्धा वा '।

णीललेस्साए भष्णमाणे ओवादेसालावा किण्हलेस्मा भगा । णवरि सञ्चत्ध णीललस्सा वत्तव्या ।

काउलेस्साण भण्णमाणे अस्यि चचारि गुणहाणाणि, चाह्स बीवसमासा, छ पत्रचीओ छ अपड्यचीओ पच प्रज्यचीओ पच अपड्यचीओ चचारि प्रज्यचीओ चचारि अपड्यचीओ, दस पाण सच पाण णव पाण सच पाण अह पाण छ पाण मच पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण तिष्णि पाण, बचारि सण्याओ, चचारि

उ ही राणाहेद्यावाले अनयतमन्यादि आयोक अवयाजकस्वस्य भी आलाव बहुने पर—पक अविरतसम्यद्धि गुणस्थान, वक सबी अववाद्य खेयसमास, वही अववादिवां तात आण, वार्ते सखाय, महुज्यान, ववेद्रियजात, दमकाय, आहरिक विश्वसम्यद्धां भीर कामणकावयोग ये हो योग, युक्वयेद, वार्ते कपाय, आदिके तीन वात असपस, आहेके तीन क्रांन, प्रमुखे काणोन और गुक्र हैरदाय, आयो हण्णोदया, भण्यासिक रेइकसम्यक्त्य, साक्कि, आहारक, अनाहारक, वाकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी हात हैं।

नोडिडोरपाक भारतप कहने पर—भीज भीर आहरा माताप कव्यनेरपाक भारतपिकै तमान होते हा। विरोप बात यह है कि तेरया भारतप कहते समय सबन नोडिजेरपा किंगा चाहिए।

भाषितिहरपायाने जीपींक सामाध्य भातात बढते पर-म्यांद्रक बार गुजस्थाव विद्वारों जीवस्त्रास्त्र एती प्रवास्त्रियों, एदी अपर्यास्त्रियों, साथ प्रपास्त्रियों, साथ अपर्यास्त्रियां वार पर्यामियों, सार अपर्यास्त्रियां। इसी माज, साथ माज, मी माज, साथ माज अस्त्र आव प्रमासा साथ माज, साथ माज प्रमास प्रमास वार माज कोव माज बारों संदार

त्र ४०८ हण्यातरपात्रातो अस्यशस्त्रश्चायाच्ये अपयोज्ये अपयोज्य आस्यस्य हु जो य जा गणा भी हेल जा हुइ के के के बी का हु रा इल य प्रारंश प्रकृष हुई हुई हुई हुई हुई के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स गदीओ, पच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, ह ब असजमो, तिष्ण दसण, दच्येण छ लेस्माओ, भागेण काउलेस्सा, भगमिद्विण म सिद्विया, छ सम्मच, सिष्णिणो असिष्णिणो, आहारिणो जणाहारिणो, सागाक्षत्रवा स्व अणागाक्षत्रचा वा'।

वेर्सि चेव पज्जचाण भण्णमाणे आत्थ चचारि गुणहाणाणि, सच वीतमः छ पज्जचीओ पच पञ्जचीओ चचारि पञ्जचीओ, दस पाण णत्र पाण अहु वाष है पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, देतमदीए तिणा निष्ण गरीत्रा, है जादीओ, छ काय, दस जोग, विष्णि नेद, चचारि कसाय, छ णाण, असवगे, निर् दसण, दच्चण छ लेस्साओ, मानेण काउलेस्सा, भनमिद्धिया अमुगमिद्धिया, उन्हम्स

चारों गतिया, पार्चे जातिया, छडों काय, आहारककाययोगदिकके विना तेरह वाण है थे पेड, चारों कराय, तीनों अद्यान और आदिके तीन द्वारा थे छढ प्रान, असवम, आदिके हर इ.चन, द्रष्यसे छडों ठेरवाय, भायते कायोत्तलेस्याः भव्यासिदिक, अभव्यसिदिक औ सम्यक्त्य, सिक्कि, असदिक, आहारक, अनाहारकः सामरोपयोगी और अनाहण पर्यागी होते हैं।

उन्हों कार्यातलेरपायाले जीयाके पर्यान्तकारमंबन्धी आराय बर्दा गर-आहे बर्ग गुजरुयान, मात पर्यान्त जीयसमाम, छडों पर्यान्तिया, पाव प्रयान्तियां, चार प्रवान्तियं इस्तों प्राण, भी प्राण, आड प्राण, मात प्राण, छड प्राण, जार प्राण, चारों स्वार हाला है विना सेव तीन मनियां, पानें जातियां, छडों काय, चारों मनोयोग, चारों वन्त्र है वे संशोरकस्वययोग और वीजियन स्वायोग ये दूस योग तालां वह सार्थ होते हैं वे स्वान और आहे के तीन बान का समस्य छड बान, असंयम, आहे तान दर्शन, इसे छडों टेस्साय, आयमे सारोनलेरसां, भाषानिदिक, अभाषानिविक, छडों गायान, म

## दे. ६०९ द्वापानस्यायको जीतीके सामान्य भारतात

| 1 7          | aft q | 21    | 4    | ı  | _ |       |   | _ |     |     |     | _    |   |   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|--------------|-------|-------|------|----|---|-------|---|---|-----|-----|-----|------|---|---|---------------------------------------|
| , -          |       |       | 44 4 | •  | • | 41    | • | • | 8(7 | सय  | ₹   | 4    | * |   | 7 77                                  |
| 1 *          | 1664  |       | 616  | ٠, | • | t i   | ì |   |     | ,   | ,   | £. 4 | 7 | ₹ | 4   4                                 |
| -7           | (4    | ٠,    |      | -  | - | at fr | • | • | 213 | ı d |     | at ) | ı |   | 4 46 1                                |
| ₹ <b>†</b> 1 | 4.4   | 6 1   |      |    |   | [aar  |   |   | •   | 4.3 | 331 | 41/7 | ï |   | 48 44 *                               |
| 3+6          | . 44  | • 4   |      |    |   | ****  |   |   | ٠   |     | 174 | .,   | • |   |                                       |
| LT           | P. 1  |       |      |    |   |       |   |   | *** |     |     |      |   |   |                                       |
| 1            | 1 44  | - ; ; |      |    |   |       |   |   | •   |     |     |      |   |   |                                       |

617 सत-पत्रबंगाणुयोगहारै डेस्सा-आङाबक्म्याय मिष्पणो अमध्यापो, आहारिणो, सागारुवजुचा होति अचागारुवजुचा वा । वेनि चर अवज्ववान भूगमाने अस्य विनिन् गुमहामानि, तत वीवनमाना, छ अपन्वचीओ पच अपन्वचीओ चचारि अपन्वचीओ, सच पान सच पान छ पान पच पाण चनारि पान विविच पान, चनारि सण्यात्री, चनारि गहत्री, पच जारीजा, छ काय, विधिय जीम, विधिन बेद, चचारि कवाय, पच णाण, अनजमा, विध्न दसन, देव्या हाउ तुक्तवस्या, मावण काउन्हेस्या, भवनिद्धिया अभवनिद्धिया, चनारि मम्मन, तार्रियो अमध्या), आहारिया अमहारियो, सामास्वजुत्ता होनि अनासारू-मनांबरः माद्वारक, साद्यारोपयोगी भार भनाव्यरोपयोगी दोते हैं। उन्हों बारे तरेस्पायांने जीवींके भएवाणवारुसव पी भाताप बद्दर्ग पर-भिध्यस्त्रे ततात्रतसम्बद्धी और मांबरतसम्बद्धा वे तीन गुणस्य न, सात अपराज औरसमास ही अपवासिया पाव अपवासिया, बार अवस्थितिया। सात प्राप्त, सात प्राप्त वर अपवासिया। व प्राच, वार प्राच, तीन प्राच, वार्स सक्राच, वार्स मतिया, वार्स क्रानियां, वार्स क्रानियां, वार्स क्रानियां, भागिरंशतम् वात्रावक्षत्रम् भार कामकाववाम् ये तीत्र योगः तात्री वर कार्षे काम इसते, बुधुत और आहिक सीन हान य पान हान, असवस आहिक नान स्वीत हानस इमोत और पुरु लेखाय भावते कामोतलेखाः भमातिव्यः अभवतिव्यः विश्वास तिसारतसम्बन्ध्य, साविक मार सावोजनामिक वे बार सम्बन्धः सं इक समावकः भाहारकः सनाहारकः सावारीपयोगी भार भनावारीपयोगी होत है। न ४१० कापोततहवादाने जीवोंके वर्षाप्त शासाप बापोन रहव वाले जीवोंके भवदान्त भाराच

काउलेस्सा-मिच्छाइड्डीण मण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, नोइस जीवसमान

पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपञ्जचीओ चनारि पञ्जवीओ वर्ष अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण णग्न पाण सच पाण अह पाण छ पाण मव पाष पाण पाण छ पाण चनारि पाण चनारि पाण विध्यि पाण, चनारि सण्माओ, ननारि वार पच जादीओ, छ काय, वेरह जोग, विध्यि वेद, चनारि कमाय, विध्य अम् अमनमा, दो दसण, दब्बेण छ छेस्माओ, मारेण काउलेस्मा; मशिद्विया अमरिवेद मिच्छच, मध्यिणो अमर्ग्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाल्बनुना वि

वेर्सि चेत्र पञ्जवाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, सव जीवसमान, प पञ्जवीत्रो पच पञ्जवीत्रो चवारि पञ्चवीत्रो, इस पाण णत्र पाण अह पाण महार्ष

उन्हों कारोन ? स्यायाळ मिध्यादष्टि जीयों के वर्षात्तकाळसबन्धां भाजार करे वर रक्क मिध्यादष्टि गुजस्थान, सान वर्षान्त जीयसमान, छही वर्षान्त्यां, यान वर्षान्त कार पर्यात्त्वयाः क्यों प्राणः, नी प्राणः, भाठ प्राणः सान प्राणः, छह प्राणः वार् प्राणः

ब ढाँच व्यानस्वर्थाया रु विश्वाहारी श्रीयोज सामान्य बासार

1, 1

छ पाण उत्तारि पाण, चतारि सण्णाओ, देशगृहए विणा विध्यि गईओ, पच आदीओ, छ काप, दम जीम, तिलिन चेद, पचारि प्रचाय, तिल्लि अल्लाल, असजमी, दो दसल, दब्बेण उ तस्मा, भारण राउतस्मा, भरतिदिया अभवभिद्विया, मिन्छत्त, सण्णिणो अराष्ट्रियो, प्राहारिया, मागाहरजुवा होति अयागाहरजुवा वा "।

'तर्ति पत्र अवज्वचाण भष्णमाणे अरिय एग गुणहाण, सच जीवसमासा, छ प्रवन्त्रचीओ पच अपन्त्रचीओ चचारि अपन्त्रचीओ, सच पाण सच पाण छ पाण पच पाण चचारि पाण तिन्ति पाण, चचारि सम्माओ, चचारि गईओ, पच जादीओ, छ कार, विभिन्न जोस, विभिन्न बद, चनारि कसाय, दो अण्याण, असजमी, दो दसण,

मकाए, देयगानिक विना शाय तान गांतया, वाची जातिया छहाँ काय, चारी मनीयोग. पारों पचनधोग, आशारिककाययोग और धार्किविकताययोग ये दश योग। तीनां वेद, चारों क्पाप, वानों भद्रान, असपम आदिके हो दर्शन, इप्यक्षे छहाँ लेखाप, भावसे कापीत रेरपा। भव्यांसदिक, भभव्यांसदिकः मिछात्व, समिक, असमिकः गाहारक, साकारोपयोगी

भार भनाकारावयोगा हाते है। कापोतलक्ष्यापाले भिष्याद्वि श्रीवाँके भएवाप्तकालस**क्**षी भाराप कहते पर--यक मिध्यादिष्ट गुणस्थान, गान अपर्यात जायसमानः छहीं अपर्याप्तिया पाच अपयाप्तिया.

चार भपयासिया। सात प्राचा, सात प्राचा, छह प्राच, पांच प्राच, चार प्राचा तीन प्राचा। चारों सद्वापं, चारों गतिया, पानों जातिया, छडों काव, श्रीदारिक्षमिध, वैनियिक्षमिध भार कामणकावयोग ये तान योगा तानों येद, खारों क्याय, भादिके दो अञ्चान, असयम आहिके

कापोतलेस्यायाले मिथ्याद्यप्टि जावींके प्रपाप्त मालाप न ४१३ 1 4 1 1 351 48 मि पया

कापानलेदयावाले सिच्यादृष्टि जीवोंके अपयाप्त भारतप ने धाप

क्स अस Ŧ5

दुर्ज्येण काउ सुक्कलेस्माओं, भावेण काउलेस्सा, भवसिद्विया अभवसिद्धिया, विचन, सम्मिणी असम्मिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाहरजुत्ता हाति अणागाहरजुता वा।

काउनेस्सा-सासणसम्माइद्वीण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, दो बीवनवान, छ पञ्जसीओ छ अवञ्जतीओ, दस पाण मच पाण, चतारि सण्णाने, चतारि गर्देश, पाचिदियजादी, तसकानो, तेरह जोग, तिण्णि नेद, चतारि कमाय, तिण्णि अल्बाल, असजमे, दो दसण, दच्चेण छ नेस्माने, भानेण काउनेस्सा, भनसिद्धिया, सावगवम्मल, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामान्यज्ञना होति अणागान्यजुना मां।

वेसिं चेत्र पज्नताण भण्णमाणे अतिथ एम गुणद्वाण, एओ जीतसवा<sup>ना, उ</sup> पज्जत्वीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देनगदीए विणा विष्णि गर्दाओ, प<sup>िन्</sup>दि<sup>वज्ञा</sup>री,

दो दर्शन, द्रम्यस कापोत भार द्युक्त छेदयाप, भायसे कापोतलेदया, भव्यसिद्रिक, अन्य सिद्धिक, मिष्यात्य, सिद्रिक, असिद्यन, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और <sup>प्रव</sup> कारापयोगी होते हैं।

कापोतछेरयायाले सासाइनसम्याद्यश्चितीके साम्राय आलाप बहुन पर—पर्व सासाइन गुणस्थान, सहा पर्याप्त और सबी अवर्याप्त ये हो जीवसमास, एहा पर्याप्तिको, धा अपर्याप्तियाः दृशों प्राण, सात प्राणः चारों सद्धाप, चारा गतिया पर्चात्रयनाति, तक्षणं साहारकस्यपोग और आहारह मिश्रमाययोग इन हो योगाके विना तेरह वाग, ती. व सार्षे क्याप्त, तीता अञ्चान, असम्याप्त आदिने दा दर्शन, द्रव्यस एहाँ हेर्साएं, आव स्पोतेल्हरयाः अप्यमिदिक सासाइनसम्यपन्य, संविक, आहारण, अनाहारण, साध्याप्तिका साम्राण्यापा और अनाहारणेयोगों होते हैं।

उ ही क्यपोतल्दयायाले सासातृतसम्यक्ष्यि आयोके पर्यास्तकालमक्ष्मी आगत् का परे—एक सासातृत गुणस्थान, एक सञ्ची प्रयास जीयसमास छढा प्रयास्त्रण, रही अब बार्से सकार्य, देवगतिके जिना दोष तीन गतिया, प्रशिद्गयक्राति, जनकाण, बार्से प्रवास

> र हिंदर देश देश है। देश देश से समा से असी स्टिंदर देश देश देश देश देश हैं देश

ब 💰 १५ - 🐧 यात्रव्यायात सामादनसम्यग्दाप्र नापा ६ सामा य भाराप

1441

```
सत परत्रणाणुयोगदारे 'डेस्सा आरायनण्यण
      वाकाओ, दस जाम, विरिध्य बेंद्र, चचारि कमाय, विश्वि अष्णाण, असंज्ञमो, दो ह
     देन्छ छ उत्तामा, भारेष राउनेस्मा, भरतिद्विषा, सामणपरमच, सिष्णणो, आहा
     सागाहरजुचा होति जणागास्यजुचा या "।
             वर्भि चेर अवज्ञचाण भणामाणे अतिथ एय गुणद्वाण, एओ जीवसमासी,
   अरच्याचीनी, सत्त पाण, चतारि मण्याओ, तिथ्यि गरेओ, णिस्पार णिस्पा पारिया परि
  वरण्याना, तारा पाण, वर्षात प्रत्याचा, धारण वरणा, धारप्रपर पारव र पारव
दियबादी, तरहाना, विध्यि बाग, विध्यि बेह, चतारि कमाय, दो अण्याण, असजमो,
 वा दमण, देण्यं यात्र सुबद्दनसानी, भारेण हाउत्तेस्मा, भवसिद्विया, सासणसम्बन्
धारा वचनवोमा आहारिक नावयोग भीर वीनिविक नाववोग ये दश वोगा तानों वेद, खारी
कराय, तार्वे भ्रात अववस्य भारिके ही दूर्णत, त्राच्ये छडी हेट्याए भारते वासा
```

्रेषा भरतिद्वितः, सामादनसम्प्रस्तव सद्धिः, महारङ्क सक्तावियोगी भीर भग उदी कार्योतनेर्यायाने सासाइनसम्प्राहार्थे जीवींक भपवासकालसक्षणी भानाप हरेने पर—यक्त सालाहर गुणस्थान एक सजी अपयोच्या जीवसमास एवं अवस्थान अवस्थान एवं अवस्थान स्थानित । रात मान, वारों सज्ञाप तिर्वेद मुद्दुप्त और देव के तीन गतिवा होती है। किस्तु नरकमति निवाद । वर्षोदेनप्रजाति प्रवशाय, भेदारिकमिध्र भेविनिकमिध्र भेर वास्त्रमान प्रवश्य प्रवस्तात थाम् श्रीमा वेद् मार्थं कपाय आदिश्चे हो अमान अससम, साहित् द्वी दसन, मुस्सके ंता पन अस्त वर्धास कार्यन है कार्यन मान्यन भागा प्रथम अस्ति है होता और उद्गेत कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन अस्ति कार्यन कार्यन कार्यन अस्ति कार्यन कार्यन कार्यन अस्ति कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार

काचीन नेहवारा ने सासाश्चसकराहारी जावींके पर्याप्त भारतप र ३ १ र व हे १ १ कि १ अवा अस नहासा म नाना स भारा साका ह।पानळण्यात्राळ सामादनसम्मार्गा ऋषोके भवयान्त भाराप् 4114 4 fa f [# 34

सम्मिणो, आहारिणो जणाहारिणो, मागारुपजुचा होति जणागारुपजुचा वा ।

काउलेस्मा सम्मामिन्छाइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एम गुणद्वाण, एमो जीरमनम् छ पज्रपीत्रो, दस पाण, चलारि मण्णात्रो, देवमदीए विणा विण्यि मदीत्रो, पर्विषेत्र जादी, तसकात्रो, दम जाग, तिण्णि वेद, चलारि कमाय, तिण्णि णाणाति वें जण्णाणेहिं मिस्माणि, असजमो, दो दसण, दच्चेण छ लेस्मात्रो, भावेण काउलम् मविदिया, सम्मामिन्छम, सिल्मणो, आहारिणो, मागाहमजुना होति अवामक्

चाउलेस्सा असजदसम्माइद्वीण भण्णमाणे अस्य एव गुणद्वाण, देा बीवनानी **छ** पञ्जचीत्रो छ अपज्चचीत्रो, दम पाण सच पाण, चचारि सण्मात्रो, देगग्रणीचा विन्ति गद्देजो, पनिदियचादी, तमहात्रो, तेरह बीग, तिण्णि वेद, चचारि क्रमार, क्रिर

भादारक, भनादारक। साकारोपयोगी और अनाकारापयोगी होते हैं।

वापानक्षया गांते सम्यग्निमध्यादणि जीवाके आलाग प्रवो पर—प्र सम्यग्निमार प्रवस्थान, प्रकाशन प्रवस्थान, प्रकाशन प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान, प्रवस्थान प्रवस्थान, प्रवस्थान प्रवस्थान, व्यवस्थान, प्रवस्थान प्रवस्थान, व्यवस्थान, व्यवस्यस्थान, व्यवस्थान, 
ह्यारोजने द्याचात्र जनवनसम्बागिद आगोह सामान्य चन्या पहल वर-वह स्वान् सम्बन्ध हे मुक्तस्यान, भवा पर्योत्त जीह अपयोत्त य हो शिवसमास, एडो प्रयानवा, जी अपर्योत्ता रहीं आन, सात्रभाष, जारों सम्बन्ध, द्यानित जिल्ला स्वानंत सात्री, वर्ष वर्ष भागे, मसहार, ब्यह्यर, व्यह्मरहराण्यामदिक है जिस दाव तरह यान, तानी वह, मारों हवार न (र

के हों। हापाइ ग्रह्मा स्वामान सामाहितास है मा मा के किया है के दे के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है के किया है किया है के किया है के किया है के किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है क

सत-परूषणाणुचीगदारे डेस्सा आटावरण्यण पाण, असज्ञपो, विभिन्न दुसमा, दच्चेण छ लस्माजो, भारेण साउलेस्सा, भवाविदिया, विन्ति सम्मच, सिष्णनी, आहारिको अणाहारिको, मागाहवजुचा होति अणागाह [ 440 विसि चेत्र पञ्जचाण भव्यमाण अस्ति एय गुणद्वाण, एओ जीनसमासो, छ

٢ पत्रचीत्रो, दम पाण, चचारि सच्चात्रो, देवगहर रिचा विकित गईत्रो, पर्विदियनाही, वसकात्रा, दस जोग, विष्णि वेद, चचारि कमाय, विष्णि णाण, असजमी, विष्णि देसन, दुष्येण छ लेस्साओं, भारेण काउलस्ता, मरसिद्धिया, तिण्यि सम्मन, सिव्वणी, आहारिणो, सागारुवमुचा होति अणागारुवमुचा वा '।

वान हान, अस्वम, माहिके तान दर्शन मुचले छहाँ ठेरपाए, भावले कारोनठेर्या। भवातिहरू, भीपराभिकादि तीन सम्यक्षण, साडिक भाडारक, भगाडारक, साकाराण्योगी भार अनाकारोपधीर्या होते ह। उद्धी कार्योतनेस्यायाने अभयतसम्बर्धाः आयोके पर्यानासामस्य आलाए कहने पर-एक भविरतसहरशहार्थ गुनस्यान, एक सही प्रयत्ति जीवसमास, छहाँ पर्यात्तिवाँ, सुर्गो मण, वार्षे स्वाय देवमतिके विना शेष तान मादेश, पची त्रयक्रात, अश्व प्याप्ताया, वशा ाण विश्वाद द्वयमातक प्रथम स्वय तान गात्वया, येचा अवनामा अवस्थात् वाद्य अणावाय, बार्से प्रवन्योग, आहारिककाययोग और धीनियिककाययोग से दृश योग, तानों हेते, बार्से

ह्याप, बाहिक बीन मान, असपम आहिक तान इत्तन, इच्यले छहाँ लेखाएं, भावसे कारोत ार्य भारति तान क्षान् भावक भारत तान स्थान् प्रमाण करा जनवान नावज प्रथमितिक, भावस्मिक भादि तीन सम्यक्ति, सिक्कि, आहारक, सामस्पियोगी कापोतळस्यायाळ असयतसम्पद्धश्चि जीवोंके सामा"य आराए र €ाक्षा |समाद | केस स

816 माने असंकदमारम आप स 1441 विना का

षापातलस्यायाल अस्रयतसम्यग्हाचि जीवॉक पर्वाप्त भाराप बनि असं ६ देमा १ में आहे

[ {,

पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि मण्णाओ, णिरयगईम तिणा तिल्लि गईओ, पविदियार् तसकाओ, एगारह जोग, तिष्णि वेद, चतारि कसाय, रूत णाण, पच मनम, विष् दसण, दब्नेण छ लेस्सा, भानेण तेउलेस्मा, भनमिद्विया जमनमिद्विया, उ समा सण्णिणो, जाहारिणो, सामारुवजुत्ता हांति अणागारुवजुत्ता वा"।

ै तेसि चेत्र अपज्जचाण मण्णमाणे अस्यि चत्तारि गुणहाणाणि, एत्रा बीतसमास छ अपन्जनीथो, सत्त पाण, चत्तारि सप्णाओ, देव मणुसगदि ति दो गरीयो, वि दियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग. णाययपेनेण विणा दा नेद. चतारि कप्ताय, प

गुणस्थान, एक सक्षी पयाप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशौँ प्राण, चार्से सङ्गार, नरक गतिके विना शेप तीन गतिया, पचेन्ट्रियजाति, प्रसनाय, पर्याप्तराष्ट्रसम्बधी ग्यारह थेव तीनों वेद, चारों क्पाय, क्वल झानके बिना दोप सात झान, स्युमसाम्पराय आर यथाक्यार सयमके विना शेष पाच सथम, आदिके तीन दर्शन, द्रय्यसे छढों टेदपार भावसे तजीटेशा भव्यासिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, उद्दों सम्यक्षय, सिद्धक, आहारक, साक्षरियोग और अनाकारोपयोगी होते है।

उन्हीं तेजोलेश्यायाछे जीवोंके अवर्षाप्तकालसवाधी आछाप कहने पर-भिष्यागरे, सासादनसम्यग्दाप्टे, अविरतसम्यग्दाप्टे और प्रमत्तस्यत ये चार गुणस्यान, एक स्त्री अपूर्वात जीयसमास छहों अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों सहाप, देवगित और मनुष्यगित येश गतिया पचेदियजाति, त्रसकाय, अपर्यान्तनालसवाधी चारों योग, नपुसकेन्द्रके विका रोप दो घेद, चारों कपाय, कुमात, कुमत ओर आदिके तीन ज्ञान इसप्रकार पाव कान,

| न ४२३ तेजोलेइयाचाले जीवोंके पयाप्त आलाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| य ती प्राप्त स प्रकार वो देक हा सप द क म विक्री वा पर द क म विक्री वा पर द क म विक्र वा पर द क म विक्र वा पर द क म विक्र वा पर द क म विक्र वा पर द क म विक्र वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर द क म वा पर | इम्र |

# तेजोलेडवाहाले जीवींके अपवाप्त बाळाप

णाण, तिष्णि सञ्चम', तिष्णि दसण, दन्येण काउ सुक्कलेस्साओ, भावेण तेउलेस्सा; भवसिदिया अभगसिदिया, पच सम्मच, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाह-यञ्चचा होति अणागारुवञ्चचा वा ।

वउलेस्ता मिन्डाइद्दीण भण्णमाणे अस्पि एय गुण्हाण, दो जीवसमासा, ह प्रजावीओ ह अपज्योओ, दस पाण सच पाण, चचारि सच्णाओ, णिरयगईए विष्णा विश्वी पर्वादी, सुर्वादी, तसायों, ओरालियामस्तेण विष्णा बारह जोग, तिच्यि वेर, चचारि कसाय, तिच्या अण्याण, असवमी, दो दसण, दन्येण छ छेस्सा, भावेण वेउलेस्ता, भविसिद्धिया अभ्यासीदिया, मिन्डच, सिच्यणो, आदारिणो अणादारिणो, मागाहरजुचा होति अणायाहरजुचा वा" ।

वैसि चंव पजनचाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ जीवसमासी, छ पज-

सत्तवम, सामापिक और छेर्रावस्थापना य तीन सवम, आदिके तीन दशन, प्रध्येसे कार्येख भीर हाक्क छेरपाए, भावते तेओछरयाः भच्यसिदिक, अभव्यसिदिक, सम्यग्मिष्यालके पिना पाच सम्यक्त्य स्विक, माद्वारक अनाहारक, साकारोपयोगी और अनावरोपयोगी होते हैं।

तेजोटेरयायात मिध्यारिष्ट आंपोंके सामान्य आलाप कहने पर—पक मिध्यारिष्ट गुण क्यान, सवी प्याप्त और सवी अपवास थे हो जीवसमास, उहीं पर्वाप्तिया, उहीं अपवीत्या, उहीं अपवीत्या, उहीं अपवीत्या, क्यों माण, सात प्राण, चारों सदापं, नरकगतिके विना रोप तीन पतिया, वेचे द्विपक्षार्थ, प्रसारम, श्रीदारिकामिश्र और आहरणकाययोगिकके विना रोप बारह पाण, वोनी वेह, बारों क्याय, तीनों अद्यान, नसवम, नादिक दा दशन, प्रस्पेत छहीं देखाएं, भावक्षे नेशेटरया, अव्यक्तिहक, समत्याविज्ञक, मिध्याया, संविक, माहारक, भनाहारक, साक्ष्य रोपयोगी और व्यक्तकारोग्योगी होते हैं।

उ हीं तेजोलेदयायाल मिथ्याहप्टि जीवोंके पर्याप्तकालस**क** थी भाला**प क** हने पर—पद्म

१ प्रतिषु असम्बो (ति पाठ । ४२ तेजो नेदयायाल मिथ्यादाधे जीवोंके सामान्य सालाप

| म स | जी<br>२<br>१ प<br>१ अ | Ęq |  | ¥ |  |  | ۲, |  |  | ¥ | ्रा<br>उसा |  |  | - | • |  | 1- | _ | र<br>शहा<br>स्ता |  |  |
|-----|-----------------------|----|--|---|--|--|----|--|--|---|------------|--|--|---|---|--|----|---|------------------|--|--|
|-----|-----------------------|----|--|---|--|--|----|--|--|---|------------|--|--|---|---|--|----|---|------------------|--|--|

चीओ, दस पाण, चचारि मण्णाओ, तिण्णि गरीओ, जिरवमरी वित्य पॉनिर्वियाण सस्काओ, दस जोग, तिण्णि नेर, चचारि कमाय, तिण्णि अणाण, अमजमी, रार्वक दन्त्रेण छ लेस्साओ, मोत्रण वेडलेस्मा, भत्रमिद्रिया अभत्रमिद्रिया, मिन्छच, माणिण आहारिणो, सामाक्राञ्चचा डॉति अणामाक्राञ्चचा वा' ।

तेसि चेर अपज्ञत्ताण मण्णमाण अस्थि एय गुणद्वाण, एशे वीवमाण, अ अपज्जतीयो, सत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, टेरमटी, पविदियनारी, तमक्रो, र

मिष्यादृष्टि गुणस्थान, एक सभी पर्याप्त जीनसमास, छहाँ प्याप्तिया, द्वाँ प्राप्, वार्षे सद्वाप, तिर्पेश, मनुष्य आर देव ये तीन गतिया है, कि तु नरमाति नर्दा ह । पवे प्रिवान प्रस्ताप, वार्षे मनोधोग, चार्षे प्रचनयोग, आदारिमगययोग ओर विविध्वकायया व स्वयोग, तीनों वेद, चारों क्याय, तीनों अग्रान असवम आदिके वे दशन, इक्ले छां छेदयाप, भावसे तेजोलेदया, अव्यसिद्धिक, अम्यसिद्धिक, मिष्यात्व, सिन्नक, आदार्षक सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सिन्नक, आदार्षक सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यस्यात्व, सामान्यस्य सामान्यस्यात्व, सामान्यस्यात्व, सामान्यस्य सामान्यस्यात्व, सामान्यस्य सामान्यस्य सामान्यस्यात्वस्य सामान्यस्य 
उन्हीं तेजोलेस्यावाले भिष्यादाष्टि जीवोंके अपयाप्तकालसम्प्रां आलाव कहने पर-एक मिष्यादाष्टि गुणस्थान, एक सभी अपयाप्त जीवसमास, छडों अपर्यान्तिया, सात अन, चारों सम्राप्त, देपगति, पचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, पक्तियिकमित्र और कामजन्नव्याण है

| æ  | धर६   | तेजोलेझ्यावाले | <del>विभागाङ्गी</del> | जीवॉके | वर्याप्त | वालाप  |
|----|-------|----------------|-----------------------|--------|----------|--------|
| ч. | D 3 6 | તમાહકવાવાહ     | ામચ્યાદાય             | जावाक  | 44140    | orter. |

# न ४२७ तेज्रोलेह्याचाले भिथ्यादृष्टि जीवींके अपूर्याप्त थाराप

| 4             | 843                |        | तजाख्याप               | ाउ ।मध्याद                              | हि थाताम                       |                                      |            | -a- at   f |
|---------------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <u>ग</u><br>स | _की प<br>१६ज<br>अड | শ<br>৩ | सगइका<br>४१११<br>दवप्र | यो  व  क<br>२ २ ४<br>व मि पू<br>काम मूल | मा मय<br>२ १<br>छम अस<br>छुत्र | द्रहर<br>च धुंबा<br>अव । धुं<br>सार। | २१<br>मिमि | 1 1        |

धत पुरुषणाणुपोगद्दारे टेस्सा आञाववण्णण जोग, दो वेद, णरुमयरेदी णिटिंग, चत्तारि क्रमाप, दो अण्माण, अवचमी, दो दसर 177 दर्भण काउ सुबद्धल्याओ, भागण वउलेस्सा, भवसिद्धिण अभगसिद्धिण, मि छर मिष्णपा, ब्राहारियो अगाहारियो, सामाठवनुचा होति अणामाठवनुचा वा । -7 वउरस्मा मासणसम्मार्रहीण भष्णमाणे अस्यि एय गुण्हाण, रो जीपसमासा, छ पञ्जवीजा छ अरज्ञचीओं, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओं, णिरयगईए विणा विविच गर्नो, पिचिदियत्तारी, तमकानो, औरालियमिस्तेच निवा बारह जोग, तिण्जि रद, चनारि बनाय, निष्म जण्माण, जसनमी, दो दसण, दब्नेव छ लेस्ताओ, भावेण वेउकस्ता, भवतिद्विया, गामणमम्मच, सण्णिणों, आहारिको अणाहारिको, सामारुउउचा होंनि जगागारुव मुत्ता वा'। वेभि चेर पजचाय मम्बमाय अस्थि एय मुबहाय, एश्रो वीवसमासो, छ पञ्ज दो योगा पुरुष और को ये दो यह होता है, किन्तु नपुसक्यद नहीं दोता है। चारों क्याप आहित दा भक्तान, असयम, व्यादिते दो दर्शन, त्रव्यते वापीत और पुक्त स्थाप आयसे ्रात्म सं नवान, अस्त्रयम, व्यादेश सं देशम, अस्यत्र राज्यत् अस्त्र अस्त्र विदेशम् अस्यत् । स्थान् अस्त्र अस्त्र विवेदियाः स्ट्यांसिद्धः, अस्त्रयंसिद्धः मिरदास्य, सम्बद्धः, भादारकः अनादारकः पाकारीपयोगी और जनाकारीपयोगी होते हैं। तंत्रोलेस्यायाले सामादनसम्यादारि जायाक सामान्य भाटाप कहने पर—पक सामा देत गुणस्थान समी पर्याच्य वार्षास्थवनगण्य भाषाम कार्याच महान चरण पर्याच्य सावार्यः समी पर्याच्य वार्षाः समी वर्षाः समी स प्रभाषाम् वसं प्रयास्त वह वसं अवस्थान्त व व अध्यक्तात्, वसं प्रधान्तवः इतं अपनीतियाः दश्में आप् नातं आच, चार्यं सम्राट् अरक्मातिके विवा होए तीन मतिया पत नापासचा दशा आद कात आध, चारा पत्तर विदे देखवात असकार भीदारिकान्यतास्थीम और नाहारककारयोगांद्रकरे थिना शर भ्या दुश्वात असम्बद्ध बाह्मस्थानसम्बद्धाः भार भारत्यसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थ इत्यान तीनो यह चार्त पराय तीनो स्थान असयम ब्याहिक हो हान प्रस्तान हो हेत्याए भारत तहाहेररा स पसिद्रह सासाइतसहरस्य सिवेंड भाइतह उ हा तज्ञालेन्य चाल सासादनसम्पर्धाः जागोरे पपानकानसम्पर्धः भानाप बहने 47 नं बाउण्यापान सासाइनसम्प्रकृषि जीवोक सामाध्य आलाए 

चीत्रो, दस पाण, चत्तारि सप्णाओ, तिष्णि गदीओ, पर्विदियजारी, तमकांआ, जोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कमाप, तिष्णि अप्णाण, असजमो, दो दग, दमक केस्साओ, मानेण वेउकेस्मा, भवसिद्धिया, मासणसम्मत, गण्णिणो, आहारिगे, साम

पर—यह सासाइत गुजस्थान, यह सबी पर्यान्त जीवसनाम, छडी प्रयानिया, इनी म बार्षे सबार नरहमानिके बिना दोप तीन गतिया, वयेन्द्रियजाति, त्रसध्य, ब' मबोषाम, पार्षे वचनयोग, भोशारिककाययोग और विकिथककाययोग ये दश योग, कार्ने ब बार्षे दशय, कार्ने भडान, असवम, आदिके दो दर्शन, द्रष्टारे छडी अदगर, ब'र

तंबीदेश्यः। भ्रम्यासादिकः, सामार्गम्ययस्य, महिकः, भादारकः, माकारोपयागा भीर भव व्यापनागी होते हैं। उन्हों तंबीदेश्यायास्त मानातृतमान्याकाष्टि आयाक्ष सम्यापनाहासम्ब सी भाराय हर्षः

पर—रक साधाइन गुनस्थान, एक सबी अववान जीवनमान, छाँ अवधानियो, म स्वत्र, वर्षो सवाद, देवगति पर्वेतन्त्रयज्ञाति, वसनाव, धीनिविक्तिन्न भार कामनधान

४. ६९
 ४. अज्ञालद्वाया ? मामात्नसम्यादणि जीवा इ प्यान भाजाप्त

द्वार विकास स्थापन का स्थापन का स्थापन का नाम दिल्ला के प्रति के प्रति के स्थापन का नाम विकास के प्रति के स्थापन का स्थापन का नाम विकास के प्रति के स्थापन का स्थापन का स्थापन का

🗷 ६३० — । वजे छत्य वज्र स सन्दरसम्बसाय जीताह प्राप्त ज वाहाप

टबर्च ट्रिंब क्यों देव चार के बंब बता व वह उन्हें के के प्रश्नेत के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया क जोग, णञ्चमयवेदेण विणा दो वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दच्चेण काउ तुपलेस्साओ, भारेण नेउलेस्सा, भवसिदिया, सासणमम्मच, सम्पिणो, आहारिजो अणाहारिजो, सागारुबजुचा होति अजागारुबजुचा वा।

तेउलेस्सा-सम्माभिच्छाहृद्दीण मण्णमाणे अत्थि एप मुणद्दाण, एओ जीवममासे, छ पज्ञचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, लिस्पाईए रिणा तिष्णि गदीओ, पांचिद्रिप-वादी, तपकाओ, दस जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, तिष्णि णाणाणि वीदि अष्णाणिहिं मिस्साणि, असवमो, दो दसण, दब्बेण छ लेस्साओ, मार्गेण वेउलेस्सा; भासिद्रिया, मम्माभिच्छन, सिष्णणा, आहारिणो, सागारुवज्ञचा होति अण्णामाहु-वज्जावां ।

वे शे याग, नयुसकवेदक विना दोच दो वेद, वार्से कपाय, आदिके हा भड़ान, भस्तयम, भारिक हो दर्शन, द्रष्यसे कापोत और गुद्ध ठेदवार भायसे वेडोटेस्या, भव्यविद्धक, नाशादनसम्परस्य, भद्रिक, भाद्रारक, अनाहारक; साक्यरापयोगी और भनाकारी एपोगी होते हैं।

तेजीलेरपायालं सम्यागम्थ्याराष्टं जीवाकं आलाप कहने पर—पक सम्यागम्थ्याराष्ट्र
गुणस्थान, एक सञ्जी पर्याप्त जीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, द्र्यों माण, वार्षे सहापं, करक गतिकं विना दोव तीन गतिया, पचित्रपञ्जात, तसकाय चार्षे मनोयोग, चार्षे वक्तयोग, अदारिकत्राययोग और योगियकत्रपयोग थे द्र्या योग, तीनों येत, चार्षे कपाय, तीनों अधानोंसे मिश्रित आदिकं तीन ज्ञान, असवम, आदिकं दो दर्शन, द्रम्यसे छहाँ देरपायं, माक्से तेने हेराम, सम्यासिद्धकं, सम्यागिरचाय महिक, आहारन, साकारोपयोगी और अन्य कारोपयोगी होते हैं।

#### में ४३१ तेज्ञीलेह्यायाले सम्यग्मिश्याददि जीवींके भासाप

 चीओ, दस पाण, चचारि सच्याओ, तिण्णि गरीओ, पविदियजारी, तमकात, स जोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, असजमी, दो दमण, दमण ह सेस्साओ, मारेण वेदलेस्मा, मतसिद्धिया, मासणसम्मत्त, ताष्णिणी, आहास्मि, सण्य चज्रवा होति अणागाठानचा गा"।

े तेसि चेत्र अपज्ञत्ताण मण्यमाणे अस्य एय गुण्हाण, एआ जीवनमान, ह अपञ्जवीओ, सच पाण, चतारि मण्याओ, देवगदी, पर्विदियजादी, तनसमा, ग

पर—पद सासाइन गुणस्थान, एक सन्नी पर्याप्त जीवसमाम, छहाँ पर्याप्तिया, इता जब बार्षे सन्नाए नरहमातिक विना शिव तीन गतिया, परेटियजाति, बसन्नत, बर्चे मनीपाम, पार्से पननयोग, शाहरिकन्नाययोग शोर पित्रशिकन्नाययोग थे इत्र योग, ताने सं, बार्चे हत्याप, ठांनों भन्नान, सन्तयम, शाहरेक दे दर्शा, द्रव्यमे छहाँ केद्रवाद, आर्थे विक्रेक्सम, भव्यस्तिचन, सामाइनमध्यप्तय, सविक, शाहरिक, मान्नारोपयोगां भार भना बरायप्रयोगी होते हैं।

उन्हों तजाकरवावाळ सामादनसम्बद्धांट जायोंके भगवान्तकाळसंघ था भागः वस्त्र पर—यष्ट सासादत गुगस्थान, एक मजी नगवान्त जीवनमान, छों भगवान्तर्यो, तन् रूच, बार्से सजाद, देवयनि, वचेत्रियजाति, तसकाय, धीनविकनिध भार काववाग्रस

हा की है जा ने ने हा तो वह बा तन दे वे ने ने ने ने हिंदी हैं हैं होते हैं के किए के हिंदी के दे हैं है के दे हैं है है है है है है के दे हैं है है है है है है है है है है है है होते हैं है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है

તકે હરૂપ વખ્ક લાલ કુનલવ્યન્સાર ત્રી શક મળવ જા માહાવ-

ा वाग, ज्युमयवद्ग्ण विना दो बद, चमारि कराय, दा अण्याल, असवमा, दो दसण, दन्दव बाउ उरम्माओ, भारत नउम्सा; भरामिद्रिया सातवायस्मव, माणिका, वेटलम्बा-मम्मापिचार्टीम भव्तमाच अस्पि वय गुण्हाण, वजी जीवसमासी, छ वजवात्रा, दम पान, पचारि मध्यात्रा, जिस्सारंत होना विध्य गदीओं, विविदेव बारी तपद्माना, दम जाग, तिच्चि दर, चचारि बसाय, तिन्यि णाणाणि तीरि प्रण्यावृद्धि भिम्मावि, अमत्रमी, दा दमण, दन्वच छ लेस्साओ, भावेण वेउलेस्सा, भाविद्विया, मम्माविच्चन, माध्यमा, ब्राहारिमा, मागाठरत्वा होति त्रणागाठ ≠ <sup>ब</sup>रेगा गा । वे दा वाग, ने दुनक वहक विना शय दो वह, वारों कपाय, आहिके दो अक्षान असवस, भारित हा दर्शन मध्यम बापान भार गुरू छेरवार भारते तेमोलेरवा। म पावित्वक, पासाइनाय नाय, मिडिक, गाहारक, नगहारक, साकारापयोगी और सामाहारो-व्यामी हम है। रोजो देवाचाल मान्यांनाच्यादार जायांके गाताच कहने पर-पक सम्यानाच्यादार प्यस्थान, यह सबो-पर्याच अवसमाल, छहाँ प्रवास्तिया, इसाँ मान, वारों सबार, नरह वह विमा होंद तीन ग देवा, पर्या नियमाण, अंश प्राप्त कार्य मार्थ कार्य मार्थ प्राप्त पर कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य मार्थ कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार विभागः त्रवं तानं गं तवा, प्रवाद्भवज्ञातं, अधकार वार्वः व्यवस्थानं, वारा प्रवत्यानं, वेद्यः योगः तीनौ वेदः, वारो क्वायः प्रवत्यानः हेदः योगः तीनौ वेदः, वारो क्वायः वीनौ भारति विभिन्न भार्दिक तीन बान, सलवन कार्दिक से दर्गन, उपवेद छहाँ देखाएं भावते ्या भावत भावत कार्या कार्या भावत स्वाप्त स्वा न जोले स्यावालं सम्याग्मध्यारिक जीवोन्हं भाछाए

अक्षा पत बद्द मा र म सम्ब कि

तेउलेस्मा असजदसम्माइद्वीण मणगमाणे अिथ एय गुणहाण, दें। वीवमाण, छ पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ, दस पाण मत्त पाण, चलाहि मणगाओ, जिस्पाछ हिण तिथिण गईओ, पचिटियजादी, तमहाओ, तेरह जाम, तिथिग नेद, चलाहि हमाण, छिणे णाण, असजमो, तिथिण दमण, दृष्येण छ लेस्माओ, भारेण तउलस्मा, मनीविध, विथिण मम्मत्त, मणिणणो, आहाहिणो अणाहारिणो, मामाहम्मत्ता होति अणाम नजता ना ।

तेसि चेर पन्नचाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एआ जीराममामा, उपत्र चींओ, दक्ष पाण, चचारि मण्णाओ, तिष्णि गदीओ, पविदियनारी, तसस्या, उ जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, तिष्णि णाण, अमनमो, तिष्णि दसण, दक्ष्ण उ तेस्साओ, मावेण तेउलेस्मा, भरमिद्धिया, तिष्णि मम्मन, सिष्णगो, आहारियो, मावाह

तेजोलेस्यायाले अमयतसम्यग्दाधि जीयों के मामान्य आलाप कहने पर—एक अवात सम्यग्दाधि गुणस्थान, सम्री पर्याप्त ओर मामी अपर्याप्त थे दो जायसमास, छाँ प्याप्तिका छाँ अपर्याप्तिया दशा माण, सात माण, चारों सजाय, नरमानिके निना शेव तत गतिम, पंचीदियजाति, जसमाय, आहारम्माययोगाद्विको विना शेव तेरह योग, ताँनों य, बात क्याय, आदिके तीन हान, असवम, आदिके तीन द्यांन, द्रायेत छाँ ल्दाय, आवि तैजोलेस्या, भव्यसिद्धिक ओपदामिक आदि तीन सम्यक्त्य, सम्रिक, आहारक, अनाहार साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हा

उन्हों तेजोछेद्रयायाळे असयतसम्पर्धाष्ट जीवाके पर्याप्तकारसम्भा आहार सर्व पर—एक अविरतसम्पर्धाष्टे गुणस्थान, एक सजी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तका इशां माण, चारों सजाए, नावनातिके चिना शेष तीन गतिया, पचे द्रिपजाति इत्तर्यः, चारों मनोपाग, चारों यचनयोग, औदारिकराययोग और जैनियिरमध्योग थे इत्र वात तीनों येद, चारों क्पाप, आदिके तीन द्यान, असयम, आदिके तान दर्शन, द्रव्यते हार्गे टेरसाए, भाषसे तेजोलेह्याः भ्रष्यसिद्धिक, औपसीमक आदि तीन सम्परस्त, सिकं

# न ४३२ वेजोछेइयावाले असयतसम्यग्दिष जीवींके सामा य आलाप

| य जी प<br>१ २ ६प<br>अस्य ६अ<br>स अ | ₹ ¥ \$   ₹   ₹   ₹ ₹ |  | सं भाग हरू.<br>सं भाग हरू.<br>संस्था स्था |
|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------|
|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------|

```
1, 1 ]
                                    भन परूबना<u>णु</u>योगहारे धेरसा आञावकणाण
          <sup>ब्</sup>रुचा होति अणागारु रञ्जचा वा'''।
                  वर्षि चर अवज्ञचाण भण्णमाण अस्थि एय गुणद्वाण, एश्रा जीनसमात्रो,
          अपन्यचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देव मणुसमिदि वि दी गदीओ, पश्चिति
          बादी, वसराजी, विविध जोगा, पुरितारद, चनारि कसाथ, विविध पाण, असजम
         विष्य दसवा, दुव्य काउ सुन हत्स्या, भारच तडतस्या, भवतिद्विया विष्य सम्मव
        मान्यनी, आहारिनी अनाहारिनी, मामाहम्बचा होंते अनामाहम्बचा वा'।
              वेउलस्मा सन्नदासनदाण भण्यमाणे अस्यि एच गुणद्वाण, एम्रो नीवसमासा, छ
      भहारक, सावारोपयोगी भार जनाकारोपयोगी हात है।
            उदा तेत्रोलेर्गयाले असपतसम्बन्धी जीयोजे अपपाप्तकालसम्भी आलाप् करने
    पर—एक अविस्तातकराराटि गुजस्यान, एक सञ्जी भएकाचा जायसमास, छहाँ अवसानिया
    मत भाव, मतें सवाप, द्यमति और मनुष्माति ये दो गतिया पवेन्त्रियवाति, त्रसमय
   वीहारिकामेश्च, वीकि विकास अर कामणकाययोग ये तीन योगा पुरुष्यक, जारी कपाय,
  महिक तीन हात असवम, आहिक तीन हतन, मुख्यसे काणीत भीर पुरू नेस्वास, आवसे
  तेबोल्स्या मण्यित्व मण्याक आहितान सम्बन्ध्य, साहरू, आहारक, अन्यास्टर्स
 साकारीपयोगी और भनाकारीपयोगी होत है।
       तेबोडेह्याचाठे सयतासयत जावोंके भाराच बढने एर—यक देशविरत गुणस्पान, यक
न ४३३
             नेडोलेरपावाले सस्तवतसम्बन्हिए जावाँके प्रयाप्त भाराप
              त मुद्दा चो कि हा सब द त स स सत्रा स
(देंद्र कि हो द द द त स स सत्रा स
त प्रदर्भ की सत्दर्भ स्था र द
स प्रदर्भ की सत्दर्भ स्था त स्था सह
          नजास्त्रवाचालं अस्त्यतसम्यम्दाच् जार्योचे अपयाज्न भारतप्
                                                        कारो
```

a f

पजनीओ, दस पाण, चत्तारि सच्याओ, दो गदीओ, पार्वियनारी, तमकात, ल जोत, तिण्यि वेद, चतारि कमाय, तिण्यि वाण, मनमामनमो, तिण्यि दसण, दलन क लेस्साओ, भारेण वेउलेस्मा, मनमिदिया, तिण्यि मम्मत्त, मणियणो, आहारिणा, मण्यक्त वज्ञता होति अणागाठाजनता नारे।

ं वेउछेस्सा पमचसञ्जदाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, दो जीवममाण, इ पज्जचीओ छ अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण, चचारि मण्णाओ, मणुमार्ग, पर्व दियजादी, तसकाओ, एगारह जीम, विश्मियेट, चनारि कमाय, चचारि णाण, विश्वि

सबी प्याप्त जीयसमास, छद्दों प्रयातिया, दशा प्राण, चारों सबाप, तिर्ववनित ओर मृत्य गिति ये दो गतिया, प्रचेत्रियजाति, प्रसक्ताय, चारों मनोत्योग, चारों वचनयोग आर अवारिक काययोग दे तो योग, तीनों चेत्र, चारों कराय, आदिके तीन झान, सवमासयम, आदिके तीन इर्गन, सवमासयम, आदिके तीन इर्गन, स्वयात्यम, आदिके तीन सम्बन्ध स्वयात्यम, आदि तैन सम्बन्ध स्वयात्यम आदि तैन सम्बन्ध स्वयात्यम आदि तैन सम्बन्ध स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयात्य स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वयाय स्वय

वेजोलेस्यायाले प्रमस्तसयत जीवोंके आलाप कहने पर—यक प्रमस्तवित गुण्यान, संग्री पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छडों पर्याप्तिया, छडों अपर्याप्तिया। स्ग्री प्रक सात प्राणः चाराँ सञ्चाप, मनुष्यपाति, पचेन्नियजाति, त्रतकाय, चारों मनोयोग, चारों ब<sup>वव</sup> योग, औदारिककाययोग, आहारककाययोग ओर आहारकमित्रकाययोग ये ग्यारह योग ताने वेद, चारों कपाय, आदिके चार झान, सामायिक, छेडोपस्थापना और परिहारिनृदि वे

न ४३५ तेजोलेश्याचाले सयतासयत जीवोंके थालाप

| <u>र</u><br>देख | हैं<br>इ<br>इ | <del>  q</del> | १० ४ | ग<br>वि<br>म | ₹<br>₹ | <b>र</b><br>४ | म १<br>व ४<br>ओ १ | क मा<br>इ<br>माति<br>अत<br>अव | ् सर<br>र<br>दश | र<br>इ<br>इ द<br>विना | ह<br>मा<br>ते | ह <sub>े</sub> स<br>इ.स. | स<br>आप<br>हा<br>क्षायी | साबे<br>र<br>स | आहा ह | 4. TIM |
|-----------------|---------------|----------------|------|--------------|--------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|
|                 |               |                | 1    | į.           |        |               |                   |                               |                 |                       |               |                          |                         | !              |       | _      |

ने ४३६ तेजोलेस्यावाले प्रमानसंगत जीवींके आलाप

| य और प शास गर्द का<br>र व प र प र र र र<br>स्वप र अ ७ म १९ स | या वेक | ति सामा केद मा र'म<br>ति छदो विना ते<br>व पिरे | स साब आ उ<br>३ १ १ १<br>अभित्र स आहा हुन्छ,<br>भ्रा |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

```
417
                           सत-पहरवणाणुपोगद्दारे छेस्सा-बाठाववज्याण
    <sup>संजय</sup>, विकित् द्वाण, दर्वेण छ लेस्साओ, भावेण नेउलेस्सा; भवतिद्विया,
   सम्मच, सक्नियो, आहारियो, सागाहरत्वचा होति अवागाहरत्वचा वा ।
         वंउत्समा अप्पमचतवदाण मन्जमाणे अत्यि एयः गुण्हाण, एओः वीवत
  उ पञ्चवीभो, दस पाज, विश्चि सम्माओ, मणुनगरी, पानिरियज्ञारी, वसकाओ,
 वार, विद्या वेद, चचारि कमाय, चचारि णाय, विद्या सवम, विद्या दमण, द
ह वेस्ताओ, भावण वेउलेस्ता, भवतिदिया, विक्ति सम्मन, सन्निनी, आहारि
<sup>सामाहर</sup>ेखना होति अणागाहरेखना वा<sup>ग</sup>ा
```

पम्मतेस्साण भव्यमाणे अस्यि सत्त गुण्डाणाणि, दो जीवसमासा, छ पञ्जचीञ छ अपजचीत्रो, दस पाण सच पाण, चचारि सम्त्राओ, विरयगदीर विगा तिन्ति गरीत्रो, वींन सरम, बारिके तान दरान, प्रथमें छहाँ जेरवाय, भावसे तेन छेरवा भव्यासिक, ा प्रभाव भावक वात इसत, द्रभ्यक्ष धहा छहताच, भावक वन करणा प्रभावक्रम भीपमोत्रक भीदि दाल संस्थवत्वा सर्विह, महारह, साकारोपयोगी भीर सनाहारोपयोगी होत है।

वेजीवेर्यायाले अन्मचसंचत जीवोंके मलाप कहने पर-पक अन्मचिवरत गुप ेष्णा, ४६ धना प्याप्त जायसमास, छन्ना प्रवास्त्रपत्त १६० वार्ग, व्यवस्त्रपत्त कर्णायस वेष तान संज्ञाप, मनुष्पाति, पत्ने प्रवस्त्राति, शतकाय, पार्चे मनोयोग, सारी प्रवस्त्रोग और औदारिककारकोम दे भी योगः तानों वेद वार्ते कवाव, अनिके वार बान, अनिके तान सवस, आहेंद्रे तान इरान, इच्छते छहाँ वेरवाए, भावते वेडावेरपा भव्यांतर्वहरू ्रा प्रथम, बादक तान द्रान, त्रव्यत एका उद्योग गावत व्यवस्था वर्णावादक, वर्षे प्रशासक मादि तीन सम्प्रवाद सबिंह, माहारक, साहारीपयोगी और मनासारी पयोगी हाते हैं। प्रमहेरगयानं जायांहे सामान्य मालय बहने पर-भावेहे सात गुणस्यान संहो

प्रचारमायान जापाक सामान्य नाटाए एक्टन पर् न्यावक साम ग्रंथान स्था प्रचान और सम्रा भवव प्रच वे जीवसमास एको प्रवानिको एको भववाप्तिको हुनो छाव ४वाप्त वर सवा व्यय प्र य द जावसमास छहा ४वाप्तवा छहा व्यवस्थात हो। व्यवस्थात हो। सित प्राचा चार्च संद्राप, नरकानिहे विना गय तीन गतिया प्रवेदिस्वाति वसक्य प्रदर्भे न ध३७ तेजोलेदपायाले भव्रमचस्त्रयत जायोंके भालाप

1 4 9k

पर्चिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, सत्त नान, सञ्चम, तिण्णि दमण, दृष्येण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्ताः भवतिद्विया अन सिद्धिया, उ सम्मत्त, सिन्गिगो, आहारिगो अणाहारिगो, सागारुग्जुता हाँति अणा बजुचा वा" ।

" तेसि चेव पञ्चचाण भण्णमाणे आत्य सच गुणद्वाणाणि, एओ जीवनमान, पञ्चचीजो, दस पाण, चचारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पर्चिदियजादी, तमग्र एगारह जोग, तिण्णि वेद, चचारि कसाय, सच णाण. पच सनम. तिण्णि दसग,रभ छ देस्साओ, मारेण पम्मलेस्सा, भर्गमिद्धिया अभरतिद्विया. छ सम्मन, सम्मन

योम, तीनों पेन, चारों कथाय, केयलझानके विना शेष सात झान, स्वस्तास्थाव औ प्यास्थात प्रमक्के विना शेष पाच स्त्यम, आदिके तीन दर्शन, द्रन्यसे छही छेदगव, अ पद्म-देदरा। नन्यासिकिक, अभाष्यसिकिक। छडी सम्यनत्य, सिकक, आहारक, अनाहार गावारायोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं। उन्हों पम्रहेरवायाले नीयों के पर्याप्तकालसवाधी आलाप कदन पर-आर्थ स

गुजरचान, एक शंकी पर्याप्त जीयनमासः छहाँ पर्याप्तियाँ, दशौँ माण, वारी भगार बरक्पानिके विना दोव तीन गतियां, पशेन्त्रियज्ञाति, प्रसकाय, पर्यापावासम्बन्धी स्थाप बीय, वीर्ने वेद, बारी क्याय, क्यड्यानक्षेत्रिता श्राय सात ग्रात, म्हमसाध्यात बदाकरात्रभवमक विना श्रप पात्र सवम, आहि हे तीन दुशन, प्रथमे छही तेरवाद अव वच्छेर्याः मध्यानदिक, भनध्यमिदिकः छहीं नध्यप्रयः संदिक, आहारक, साझापनाणी वी

| <b>4.</b> 634           | प्रमुख्दयाः                | ाळे जीवाके सामा | य भाखाप | 1 1                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 2 d q 11 10 12 4 4 12 0 | नीय, इ.स. था<br>इ.स. १ १ १ | 1 2 2 4         |         | 4 24 44<br>4 4 44<br>4 4 4 4 |
| a                       | *                          | व वा<br>स्टा    | 1       | <u> </u>                     |

tar war tar 4

e at प्रचल्याकाल जीवी ह प्रयान्त वा गार

41

#### आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ।

वेसि वेच अवज्ज्ञचाण भष्णमाणे अतिथ चचारि गुणहाणाणि, एजो बीचसमाछो, छ अवज्ज्ञची हो, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देव मणुसगदि चि दो गदीओ, पर्विद्यारी, तसकाओ, चचारि जोग, बुरिसंबेटी, चचारि कमाय, पच पाण, विस्चि सजम, विध्य दसण, दव्जेण काउ मुक्किटेसआओ, भारेण पम्मछेस्मा, भविधिद्या अमविधिद्या, पच सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो अवाहारिणो, सागाहबजुचा होंबि अणागाहबज्जचा वा ।

पम्मलेस्ना मिन्छाइट्टीण मध्यमाणे अस्य एव गुण्डाण, दो बीरममामा, छ पञ्जवीत्री छ अपञ्जवीत्रो, दस पाण सच पाण, चचारि सध्यात्रो, विध्यि वर्दीका, पर्विदियजादी, तसहात्रो, ओरालियमिस्तेण विषा बारह जोग, विध्य बेह, चचारि

#### भनाशारोपयोगी होते हैं।

य ही पराजेरपायां आँगों के अपयोतकालसव भी मालाप बहुने पर-। वस्मादि सासाइतरपगरि, भविरतसम्बद्धारि भेट मालसवत ये बार गुजरान, यह सबी-भवांण आवसमात, छटों अपयोदिता, सात माल, वारों तबार, देवगाने भीर माजपात दे दा गांगिता, पवी दुवाराने सवाय, अपयावतास्त्रस्यों चार थेग, दुवारा, सवाय, अपयावतास्त्रस्यों चार थेग, दुवारा, सवाय, परावतास्त्रस्य चार थेग, दुवारा, सामाविक भार परावत्स्त्रस्य, में तात सामाविक भार परावत्स्त्रस्य, भारति स्वाय, आहेक तीन इरोन, हम्मो वापीत भार गुक्र वेरपाय, भावत परवत्स्त्रम्य। भारतिक भारपासियदेक सम्पादित्यस्य, सामाविक भारपासियदेक सम्पादित्यस्य, सामाविक भारपासियदेक सम्पादित्यस्य। सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक भारपासियदेक सम्पादित्यस्य। सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक समाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक समाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक सम्पादित्यस्य सामाविक समाविक सम्पादित्यस्य सामाविक समाविक समाविक सम्पादित्यस्य सामाविक समाविक समाविक समाविक सम्पादित्यस्य समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समाविक समावि

पत्रवेरवायाः निरुपाराष्ट्रि ऑग्रॅंके सामाध्य भाजाव बहुने पर—यक श्रव्यादाह गुर्व स्थान, सन्ना पूर्णेन और सन्नी भववान्त ये हो अवसमास, ग्रही प्रधास्त्रको ग्रही अपरास्त्रको ग्रही अपरास्त्रको स्था स्यो प्राप्त, सात प्राप्त सारी सन्नाय नरवातिके विज्ञा ग्रहे सात्र गांतियो पन्नी इयसार, स्वसम्य, भीत्रारिकासभ्यवयोग भार भाहारवद्ययोगाह्यको विना दोव बारह दाव

| न ४४०                                              |      |   |     | q E     | द्रदया                                   | बात | जी | पोंडे | भएद | াব্য ১       | ववाष | ī |     |   |     |  |
|----------------------------------------------------|------|---|-----|---------|------------------------------------------|-----|----|-------|-----|--------------|------|---|-----|---|-----|--|
| ड जी ए<br>४ १ ६ अ<br>थि ।<br>इ.स. १५<br>४ १<br>४ १ | S1 6 | 4 | * * | •1<br>t | दी<br>४<br>३) वि<br>४ वि<br>३) वि<br>६ व | ₹   | ¥  | 1:    | 46  | 1<br>1<br>11 | 4.   | ä | 4 £ | ť | FT. |  |

कताय, विध्नि अष्णाय, असवमो, देा दमय, दच्चेण छ लेस्साओ, मारेम पम्मतस् मनविद्विया अमरमिद्विया, मिच्छत्त, सण्मिणो, आहारिणो अपाहारिणो, सागाहर्यः होति अनामाग्रहन्तवा वा "

"तेर्नि चेत्र पञ्जवाण मन्णमाणे अस्य एय गुणहान, एत्रो वीरसनान, र दक्षवीत्रो, दन पाण, चवारि सन्णात्रो, तिन्णि गईशो, पविदियज्ञारी, तमकात्रा, र बोग, तिन्य वेद, चवारि क्रमाय, तिन्य अग्याण, असत्रमो, दो दमन, ६ वर्ष सम्मात्रो, मोरेन पम्मेलस्मा; मयसिद्धिया अभयमिद्धिया, मिन्छन, सन्तिनो, आर्दारे

त्रांने देह, चारों क्याय, तोनों भड़ान, असयम, आहिंके हो दर्शन, प्रध्यन छों डं<sup>कर</sup> ध्वक्षे पमन्तरा। अन्योगविक, अभव्यसिविक। मिश्यात्म, सदिक, भाहरक, धन*र्श* ध्वक्षयेत्वामा और अनाकारोक्योगी होते दें।

उ ही राजनस्यावान निष्याहरि जायोके प्रयोध्यक्तालाके भागण बहुन वर-वर्ष निष्याहर गुलक्षण एक मही पर्वाच्य भीवनसाम, छही प्रयादिको, इसी अब हरी कहार, बरकापतके जिला शेव तीन गतियो प्रश्निद्धवानि, भगकान, वारी मनावने बरो प्रथम मा, वाहारककारयोग और वैजिशिक कार्योग वे दश यान ताने वर्ष करी कराव, ताना भजान, अनवसा, आहिक दा प्रशान, द्वविक छही जेहराहर, आस्त्र प्रशास अस्त्र कराहर में कर्मकार का अन्यानि जेहर निष्याहर, सावक, आहारक साह्यसंप्राणी आर जनकार

हर्भ प्रस्तित्या गाँउ निक्याराष्ट्र जायाहे सामान्य भागाप

दश्रहरूप र है निष्णासंद है ए ६ रही ने भा 🕫

#### सागास्त्रजुचा होति अणागारुवजुचा वा ।

वेसि वेच अवज्वचाण भण्णमाणे जित्य एप गुणहाण, एशे जीवसमामे, छ अवज्वचीओ, सच पाण, चचारि सच्याओ, देवगदी, पांचिदियजादी, वसकाओ, दो दो.म, प्रिरेगवेदो, चचारि कनाप, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दण्डेण काउ सुकारेन्साओ, भागण पम्मतेम्सा, भविधाद्वणा अमवसिद्विया, मिन्छव, सण्णिणो, आहारिणो अना-हारिणो, मागाहवज्ञवा होति अणागाहरज्ञवा वा '!

पम्मलेस्वा-सामवानम्बादद्वीण भण्यमाणे अतिव एप गुणद्वाण, रो वीवनमामा, छ पञ्चतीयो छ अरञ्जवीयो, दक्ष पाण सच पाण, चचारि सण्यायो, तिविन गदीया, पिविदेणवादी, तमहाओ, बारह जोग, तिविन वेद, चचारि कताप, विविन बण्याण, असववो, रो दस्तण, दुवेण छ लेस्साओ, भारेन पम्बलेस्या; भसीबिदेणा, सावजवम्मण,

#### पयोगी दोत है।

उ हीं पसनेद्रापाले निष्पादि जीवों के सपर्योत्त्व शतस्य भी भाताप बहुने पर—पह पिष्णादि गुणस्थान, एक सभी भाषाँत जीपसमास, छहाँ भपषाविष्यं सात प्राय, बार्चे सजाप, देपमति, पत्नि प्रवाति, सलकाप, वीजियिक्तिम और कायणक प्रदोत थे हो थान। पुरुपत्र वार्षे क्याप, भादिके हो सजान, सस्तयन, सातिके हो हर्गन, द्रष्यंते बत्याल और प्रति तस्यापं, भाषांते पाठ स्थानिकिक, समस्यासिकिक। विष्याच, सिक्क, भाहारक मनाहारक, साहारोत्योगी और मनावादीयवोगी होते हैं।

पन्निर्शावाने सासाइनस्वयन्ति आर्थों सामान्य भाराय करने पर—वह सासाइव गुणस्थान, सन्नो पर्योज्न भीर सन्नी अर्थाज्य हे शे जीवसमास एवं पर्योज्ञां एत्री भर्याज्ञिलाः दृश्ये आप सन्न मान्य स्थारे सन्नार नरस्याजिक दिना राव तन सान्यां पर्योज्ञयज्ञाति जरसम्य आर्शांक्विभ और शहराक्वत्रयोज्ञेष्टिक दिना रोव साहर यात्र तार्वे वह सारों क्याच तार्वे अन्नार अस्वयम, आदिक शहरान इस्यस एही उस्साद

मन्गिनो, जाहारिणे। अणाहारिणो, सामारुपञ्चता होति अणागारुपञ्चता वा ।

वेसि चेन पञ्जचाण भण्णमाणे अतिथ एय गुणहाण, एनो जीवसमान, है पञ्जचीओ, दम पाण, चचारि सप्णाओ, तिष्णि गईनो, पचिदियज्ञारी, तम्कामा, हं जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, तिष्णि अष्णाण, असजमा, दो दसण, दभेव हिस्साओ, भावण पम्मलेस्सा, भनमिद्धिया, सासणसम्मच, सिष्णणो, आहारिगो, साण्ह वजचा होति अणागारुवज्ञचा ना'े।

नायसे प्रमतेह्याः भव्यसिद्धिकः सासादनसम्यनत्व, सद्धिकः, भादारकः, अनादारकः साधारे प्रदेगीः भीर भनाकारोपयोगी दोते द।

उन्हां प्रक्रेद्रयायाले साताद्वतस्थ्यविध जीवों के पूर्वाच्वाकालस्व भी भावाय अर्थ पर—प्रक्र तामाद्वत गुणस्थात, एक सभी प्याप्त जीवसमात, छही पूर्वाचिषा, हमी मन बारों शजापे, नरकमा कि विना दोव तीत गतिया, प्रवेद्वियज्ञाति, प्रतक्षय बारों मनकि, बारों प्रचवचात, भीदारिक काययोग और विविधिक काययोग ये दत्त योग, तानी थे, बारों क्याप, सीनी अज्ञान, अमयत, आदिहे हो युत्ती, द्रस्यक्षे छुन् लेह्याप, मायते वृद्ध वेदया, स्प्रामिद्धक, मामाद्वामय्यवस्य, सञ्जिष, आहारक, साजागेष तेथी भार अनक्ष स्पर्यक्ता हान दि।

# 🕻 ४४४ — पद्मेरस्यायाज मामान्तमसम्बद्ध जीवें हे सामान्य माळाप

| - 1 | इ.ची<br>१ १<br>हा न प<br>अ ब | 11. | • • • | 6   4 | * | £ ;       | ιį | 1. 4. 4<br> <br>  4  <br>  4 | a' s<br>a' s | ग्रुड<br>स्राध्य | 41 | 11 4 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 4 4  |
|-----|------------------------------|-----|-------|-------|---|-----------|----|------------------------------|--------------|------------------|----|------|---------------------------------------|------|
|     |                              |     |       | . 1   | 1 | ; 4<br>4: | ,  | ,                            | 1            | Ĺ                | ı  | 11   |                                       | لسند |

### य. ४४ - प = दरपाया ? सासादनसम्बन्धिः जीर्मे**ड** प्रयान्त *भाडाप*न

| 1 1 4 1 6 4 1 1 1 1 4 6 1 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | हु तहे   च   बह<br>1   1   4   1<br>6   हु हु | 4.4 ( 6) | 3 4 6 | E 11 C | # 414 42 41<br>X 6 1 2 1 2 1 3 1 3<br>41 4 4 4 4 4 4 4 4 1 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| C 411                                                               | ,                                             | 4        | 11    | 44     |                                                            |
|                                                                     | 1                                             | •        | 4' 1  |        | <u></u>                                                    |

tit j र्धत-पृत्रकणाणुपोग**रा**रे *छेस्सा-आळाववळाण* 

वैहिं चेव अपञ्चताल मृष्णमाले अतिपु एय गुणहाल, ए.नो जीवसमासो, छ अवस्त्रचीतो, सच पाण, चचारि सण्णाजो, देसादी, पर्दादियनादी, वसक्राजा, दे जाम, वृत्तिवेदो, चर्चारि कसाय, दो अष्णाण, असनमो, दो दसण, देवनेण काउ सक्क 1664 टेस्साओं, भावेज पम्पलस्या, भवसिदिया, सामणगम्मच, सण्जिजो, आहारिजो अणाहा रिणो, सामारुवनुचा होति अणामारुवनुचा वाभ्य ।

्ष्यमलेस्मा सम्मामिन्जाइहीण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एओ जीवसमामा, छ पञ्चित्रां, इस पाण, चर्चार सण्यात्रो, विष्ण गरीत्रा, पनिरियज्ञारी, वसम्राज्ञ देन जोग, विश्वि रेद, चचारि कमाय, विश्वि वावांनि वीहि अन्यांनेहि मस्माप्,

व ही वसलेस्यायाले लासान्तसस्याद्धि जीवीके भववाननालमन्त्रा भारतप करन पर—एक सासादन गुणस्यान, एक संशे अपयोज जीयसमात, छहाँ अपयोजिया नात वास कार्र समात प्रवासन प्रवासन क्षत्र अवस्थान जायववात, एवा कर्यात्म कार्य समात प्रवास क्षत्र हैं समात प्रवास क्षत्र रिक्ति हेस्तात् भारते प्रसहरता भवति। के अध्यक्ष सावका भारतः व वर्षः स्थापिक सावका स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः

प्रमुद्धियायाले सम्यागमध्यादारे जीयोक्ते भारतप् बहुने पर्—एक सम्याग्नस्वादार हेवात, एक सबी वर्षात जीवसमास छहाँ वर्षात्वर्थं इसों मान, बारों संक्राय, बरहनातिक प्पान, ५% सङ्ग प्रयास्त जायसमास छहा प्रयास्तवा दशा भाव, पाध सङ्गाद, मदस्यातक प्रजा तेष तीन गतिया वचे द्वियाति, त्रसङ्ग्य, चार्ये मनोयोग, चार्ये वक्तयोग भीहारिङ न उठ्ठ

पद्मलद्द्रमायांळे सासाइनमम्बरहारे श्रीयांके अपयाप्त भारतप 2 4 4 4 PT T €14

पद्मोत्रद्वाचा ३ सम्प्रीग्यस्याद्यांष्ट्र और्योद्धे भा राष

प्रकार पहाल, इन्देव के नेमा है, बहेब स्थानहार का है है। जब वेकर, बोलार, बसरिए ना तहाराता हैती सामानहार छ।

क्षा कर्म के कार्यक्रमाह्य के भागाना है पार्ट प्रकृतिक के कैरिक के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक कर्म के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कि कि कार्यक्रम के कि कि कार्यक्रम के कि कि कार्यक्रम के कि कि कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यक्रम के का

ર જિલ્લા પ્રયુપ્ત કરાજાવાન કલો તાલુક કરે મુખ્યુ છે. કલો વાલુક દેવ જે જે કે કે પ્રાપ્ત કલો (લાજુક મોદી શે, લાકો દેવી દી. ઉપા

The second of the control of the part of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

note in the control of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

1 +

the many course and moved for the first second

्र इस वोग, विकिन वेद, चवारि क्रमाय, विकिन जाज, अमबमो, विकिन द्सप, इन्देव छ उत्तरात्रात्र विशेष प्रमानस्यात्र स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन्न स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्यापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन् स्थापन्यस्य [ 460 वैमि चेर अपन्नचाय मन्यमाणे अस्य एच गुण्डाण, एचा वीरममाना, छ नप्रविद्या, तन पाण, चनारि सण्णाओ, दर नणुसमिदि वि दो गदीना, पविदिस बादी, वसकाओ, विकिन बोग, पुरिसकेंद्र, चचारि क्माय, विकिन णाय, अमबसा, विध्यि देसण, दुरुवेण बाउ-मुक्तिवस्ताओं, भारेण प्रमानेस्ता; सवनिद्विण, निस्त वसम्त्रं, सन्त्रिणी, आहारिणी अणाहारिणा, सामान्यत्रचा होति अणागान्यत्रचा हो । वारों पवनयोग, भीशारिकवाययाम भार पंत्रियवववाययोग वे दग पान, नीनों वर वार्षे हण्य, माहिके ताल मान, असवान, आहिके ताल दस्तेन, प्रथमे धर्म अस्वान साम प्रथम ्रेरमा अत्याति देक आपरामिक आदि तीन सम्यक्त्य, स्रिके आहरक सावाराण्यामी भीर अनाकारोपयोगी होते हैं। उन्हीं व्हारूपाया है भव्यवसम्बद्धि जीवों है भव्यापादारसहसी भार प दहे वार्य समार्थ, देववार्व और मनुष्याति वे ही गतिवां चवरित्रकाति कारण भव अन्य स्वाद, द्वयात भर भ्राज्यात व द्वारा व व्यवस्त कारे ह्या व्यवस्त व ता द्वयस्त कारे ह्या ारारवास्त्रः, थानावकासम् कार् कामवक्ष्यवास्त्रः व राज्यं वार्वः अभ्यत् वार्वः कार्यः वार्वः वार्वः वार्वः वार्व भारतिक तान वान्, अस्तवम्, अमूर्वके तान द्वानः, प्रथसः कार्यात् आरं गुरू तरास्त्रः वार्वः व महरेता। अन्यतिनिक्कं भीवराधिक माहि तान सम्यक्तन साहकः भाहारकः अन्यत्व पद्मेत्रस्यायांने भस्तयतसम्याद्दष्टि जीवोंडे पर्याप्त भाटाए 41 W . . प्रधारपाया है अस्रयतसम्बन्धाई जीवीई अवस्थल न्यांबाए

पम्मलेस्सा सजदासजदाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एओ जीवनमाले, ह पजचीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, ठो गदीओ, पचिदियजादी, तसकाओ, न जोग, विण्णि नेद, चत्तारि कसाय, विण्णि णाण, सनमामनमा, विण्णि दसण, दल्ब ह लेस्साओ, मारेण परमलेस्मा, उत्त च विडियाएं—

> छेस्सा य दब्द भाद कम्म णोकम्ममिस्सय दब्द । जीवस्स भावछस्सा परिणामी अप्पणी जो सो ॥ २०८॥

भवसिद्धिया, विण्णि सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुपञ्च होति अणामारु बजत्ता वा<sup>ष्ट</sup>।

पम्मलेस्सा पमत्तमजदाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, दो जीवसमाता, ह

साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

पद्मलेश्यायाले सयतासयत जीवोंके आलाप कहने पर-एक देशविरत गुणस्थान व सडी पर्यात जीवसमास, छहों पर्याप्तिया, दशों प्राण. चारों संडाप विर्यवगाव और मनुष्पगति ये दो गतिया, पचेन्द्रियजाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों ववनयोग और भौदारिककाययोग ये नौ योगः सीनों येद, चारों क्याय, आदिके तीन बान, स्पमास्वन, सादिके तीन दशन, द्रव्यसे छढ़ों लेखाए, भावसे पद्मलेखा होती है। पिं<sup>नि</sup>का ना<sup>हरू</sup> प्रधमें कहा भी है —

ढेड्या हो प्रकारकी हे, त्रव्यलेक्या और भावलेक्या । नोकमवर्गणाओंसे मिर्प्रित कमवर्गणाओं को द्रव्यछेदया कहते हैं। तथा जीयका क्याय और योगके निभित्तते हानेग्रज जो आत्मिक परिणाम है, यह भावलेदवा कहलाती है ॥ २२८॥

उदया आलापके आंगे मञ्चासिदिक, औपदानिक आदि तीन सम्यक्त्य, सिंहक, सार्वि रक. साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

पद्मलेस्यायाले प्रमत्तसंयत जीवोंके थाराप कहने पर—पक प्रमत्तसपत गुजस्या<sup>त</sup>, सुद्धी-पूर्वात और सुद्धी अवयोति ये दो जीयसमास, छहाँ पूर्वास्त्रिया, छहाँ अवयोतिया। इस प्रकार

र जा नवीं 'दिदियार ' इति पाठ ।

पद्मेंडद्यायांळे सयतासयत जीवींके आठाप # 848 1 ¥ 1 बति देश कद मा । स आप ¥Т दिना

```
पञ्चरीओ छ अपञ्चरीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसगरी, पर्षि दियारी, तवकाओ, एमारह ओम, तिर्णे बेर, चचारि क्रमण, चचारि णाण, तिर्णे सम, तिर्णे हक्त, रच्नेण छ लेसाओ, भागण पम्मलेस्सा, मचिरिद्वरा, तिर्णे सम्पत्ते साम, तिर्णे प्रकारी, आहारियो, सामाठ्य होति च्यामाठस्सा, मचिरिद्वरा, तिर्णे पम्मलेस्सा, अप्रसिद्धिया, सिर्णे सम्पत्ते सामाठस्सा अप्रस्ता अप्रस्ता मण्णामणे अत्य एम गुणहाण, एमो जीवसमासो, एक्सीओ, दस पाण, तिर्णे सण्याओ, मणुसगरी, प्राचिरिप्यारी, तमकाओ, पा सामाठसान, वात माण, वार्षे सवार, मञुष्यानी प्रवित्वराति, वतकाय, वार्षे मनोर्थेण, वार्षे प्रवार प्रमाणीय साहर प्रमाणीय स्वार स्वार स्वार स्वार प्रमाणीय स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार प्रमाण होते प्रवार स्वार ```

वा, वार्षे कवार, भादिके वार बान, सामापिक, ऐरोपस्थापना और परिकारिक जिल्लाम वे त सम्म, भादिके तान देशेन, म्रथ्ये एडो लेखाएं, मावते प्रावेस्या भादितका पे प्रावेकक भादि तान सम्पन्त, सिक्कि, माहारक, साक्षारेपयोगी भीर भन कारोपयोगी प्रावेद्द्याले अम्मचलवन जोगोंके भाताप कहने पर—पक्त भ्रमम तस्मत गुमस्थान, स्वाद, मजुष्याले, पर्वो द्रयजाति, प्रतकाय, वार्षे मनोयोग चार्से प्रवन्योग और भाद्मा स्वाद, मजुष्याले, पर्वो द्रयजाति, प्रतकाय, वार्षे मनोयोग चार्से प्रवन्योग और भाद्मा प्रवाद विकार स्वाद मजुष्याले वार्षे प्रवन्योग और भाद्मा प्रवाद मजुष्याले, पर्वो द्रयजाति, प्रतकाय, वार्षे मनोयोग चार्से प्रवन्योग और भाद्मा

जोग, तिष्णि वेद, बचारि प्रमाय, चचारि णाण, त्रिष्ण सचम, तिन्ति वसा, छ छस्माञो, भारेण पम्मलेस्मा, मरमिद्विरा, तिष्णि मम्मल, मन्त्रिणे, जाह्य सामारुपञ्च होति जणागारुपञ्चत हा ।

सुक्लंस्माण भष्णमाणे जित्व जनीमि विणा तेरह मुणहाणाणि, ने नीवकः छ पञ्जचित्रो उ जवज्जचीत्रा, दम पाण सच पाण चत्तारि पाण दो पाण, व सप्पात्रो सीणसण्मा वि जित्व, विष्णि गरीत्रो, पव्चिदियनात्री, तक्तात्रो, प्रण्वोत्ता, तिर्वत्रात्रों, तक्तात्रों, पत्र जोता, तिर्विण नेद जनवदेशे वि जात्व, चत्तारि हमार जहमानो वि जित्व णाण, सच सजम, चत्तारि दमण, हब्बेग उ लम्मात्रों, नोशा सुक्लेम्बा, मर्जावि जमस्तिद्विषा, छ सम्मच सण्णिणो पेत मण्णिणो पेत जमण्यारे वि जित्व, जार्ला जणाहारिणो, माणाहरत्वता होति जगामाकृत्त्वता वा मागास्त्रज्ञागाहि जम्बत्वा वा मागास्त्रज्ञागाहि जमस्य

रिकज्ञाययोग ये नी योग, तांनों वेद, चारों कवाय, आदिके चार प्रान, सामाधिक, छ्रोपर । कीर परिद्वार्यवेद्युद्धि ये तीन स्वयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे उठी उद्याप, आ पद्मछेदया, मञ्जासिद्धिक, ओपरामिक आदि तीन सन्यनत्य, सांक्रक आहारक, साझ्योग और अनाकारीपयोगी होते हैं।

शुरू हेरथा गांठे जीवांके सामान्य आलाप कहने पर—अमोगिक ग्रल गुपस्तान है वि बादिके तेरह गुणस्थान, सभी पर्याप्त और सभी अपर्याप्त ये दो जीनसमास, उद्धा प्रमाल उद्धां अपर्याप्तिया, द्वाँग प्राण, सात प्राण को स्वागिक ग्रल हो मेरे सा चार प्राण को दा हा बारों सदाप तथा शंगसका स्थान भी होता है, नद्वातिक दिना चेप कीन गतिया के नित्रयज्ञाति, असकाय, पन्टहों योग, शीनों येद तथा अपनाने नहस्यान भी होता है, का क्षाय तथा अक्षणा स्थान भी है। आर्थे प्रान साठों सपन, वार्ष दर्धन, द्रवह प्र हेद्याप भागसे शुरू हेद्या, अप्यसिदिक, अन गसिदिक, उर्धे सम्बन्ध, सहक कराइ सिद्धक थार सम्बद्धिक हन दोनों निक्हारों रहित भी स्थान होता है, आहारक क्षायक स्थान साकारियोगी और अनाकारियोगी तथा साक्षार और अनाहार इन होनों उपयोगों सुपत्र

# 2743

शक्रदेश्याताले जीवींके सामान्य आराप

| स्ति व नाव गर्ता यो बाब ता सन्द कं सब विजे अ<br>स्व प्रति प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के स्व<br>स्वाव प्रति के स्वित के स्वाव के स्व<br>स्वाव के प्रति के स्वति के स्व<br>रहिद के स्व |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

सत-महत्वणाणुयोगदारे डेस्साः नाजानवण्यण वेसि चेर पज्ञचाण भव्यमाणे अस्थि तेरह गुणहाणाणि, एञ्जो वीवनमासो, छ पञ्चीओ, दस पाण चचारि पाण, चचारि सण्याओ खीणमण्या नि अस्थि, विर्ण्णि महीओ, पांचिदियवादी, वसकाओं, एमारह बोग, विण्यि वेद अगगदोदो नि अत्थि, चनारि स्माप बक्रनाजो वि अदिष्, बहु णाज, तच सवम, चनारि इसव, रच्चण छ ट्रस्ताबो, माद्य वन्द्रतस्मा, मरानिद्विया अमराविद्विया, छ तम्मच, सिष्णणो पर सिष्णणो ण अस िंग्णो नि अरिच, आहारिणो, सामारुवजुचा होति अणागारवजुचा वा सामार अणागाराह

1,11

वेभि चेर अपन्नवाण मण्णमाणे अस्यि एच गुणहाणाणि, एत्रा वीरममामो, छ प्वचीनो, सच पाण दो पाण, चचारि सण्णाओ मीजसण्या रि अस्पि, देव मणुनगरि वि त्रो महीजो, प्रविदियनादी, वसमाजो, चनारि जीन, प्रसिन्द अस्मद्ददा वि अभि,

उ हो नुद्र नेस्याबाठे अत्याक्षे प्रयान्त्रवानसबाधी भारतप्रवहने पर—भादिक तरह गुव रेपात एक सर्वा प्रयोद अध्यक्षक प्रयोजकार वह वा भावता र के र प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के वा प्रयोजकार के व पर्याजनस्थान भा होता है। तरक भावक १४वा वाच प्राप्त भा होता है। वससे स्थापन स्थापन भा होता है। वससे स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन भा तहामस्थान भी होता दे आम बान, सार्ग सम्म, सार्ग राज इसल को स्टाए ायर हार हेरिया। भाषां वित्त काराधीं विक्त हार्य सामक्ष्य साहित तथा से इंड कीट ्राव्यक्षा भ वालाज्य, नमध्यालाज्य एक क्षण्य व्यक्ष्य वालाव्य व्यक्ष्य व्यवस्थात होता है आहारक साधारोपणानी और ाकारेपचीमा तथा साकार और अनाकार हत होता उपयोगीने पुगवन उरमुक भारत है।

वर्षी पुरुष्तवायाले वार्षोके भववानकातसक्षणः भावाच करून पर—विध्यासक वन्त्र पुरुष्तवास्त्र आधाक व्यवस्थानगरसम् । व्यवस्थानगरसम् । दिनसम्बर्गाष्टे व्यवस्तानम्बर्गाष्टे प्रमासीयस्त भार संयोगिहयस्य प्रति गुणस्यत्र पह भावपात औवसमास एटी अवचातिया सात द्वाच आहे हा याच चारे संज्ञाव नेदा ारधात थायतमात धरा न्यानात्व । श्वारमात्र भा ह । द्वामीत भार मनुष्यमात स ह मातवा प्रवास्त्रकात स्मराव तहालसहामा पारतयाम पुरववह तथा अपन्तवहरूपान में ह बारो हरण तथा गुद्र तरवाषा र जावीं इ एयाप्त भाराप

चचारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, छ णाण, चचारि सजम, चचारि दसण, द्रमण काउ सुक्रतेस्माओ, भागेण सुक्रतेस्माओ, भागेण सुक्रतेस्माओ, भागेण सुक्रतेस्माओ, भागेण सुक्रतेस्माओं अवाहारिणों, मागाह्यजुना होंगे अणागाह्यजुना वा सामार-जणागारिहिं जुगबद्दाजुना वा रें।

ें सुक्केट्सा मिच्डाइडींण भण्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, दो वींग्रमाना, है पज्जवीओं छ अपञ्जवीओं, दस पाण सच पाण, चचारि सप्पाओं, तिण्य गरीण, पाचिदियजादी, तसकाओं, ओरालियमिस्सकायजोगेण निणा नारह जोग, तिन्नि स्र

सहयापस्थान भी है, निभगावधि और मन पर्ययम्रानके विना रोप एड इन, असम्ब सामाविक, छेद्रीपस्थापना और ययाच्यात ये चार सवम, चारों दर्गन, द्रम्यसे इग्नन, और शुक्त छेदपाए, भावसे शुक्रणेस्या। भव्यसिदिक, अभव्यसिदिक। सम्मामिष्यावर्ष क्वि रोप पाच सम्यक्त्य, सिक्क तथा सिक्क और असाक्षक हन दोनों जिक्रस्योसे रहित मा स्वव है, माहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साहार और अनाहर इन दोनों उपयोगोंसे मुगपन उपयुक्त भी होते हैं।

गुद्धकेरया शक्ते मिष्यादाष्टे जीयोंके सामान्य भारतय कहने पर—पक्त निष्यादाष्टे जीयोंके स्थान, सभी पर्याप्त और सभी अपयाप्त ये श्रो जीतसमास, उहाँ पर्याप्तिया, उहाँ भग्न राषी स्पाँ माल, सात माल, वारों सभार, करकारीके दिना दोप तीन गतिया, पर्वेद्विपज्ञाते, इस स्थाय, भौशारिकमिश्रकाययोग और आहारकशाययोगद्विकके दिना रोप बारह योग, तार्ने स्

| नं                | 8 8   |                                        | शुद्ध छेदयाबा                               | डे जी | रोंके अपयाप                                     | त भाउाप         |                                                                              |  |
|-------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| हैं<br>जा<br>संस् | . સ વ | प्रसम्बद्धाः<br>स्वाप्ताः<br>स्वाप्ताः | इंडा यो<br>३:३ ४<br>पत्र शंबि<br>इसि<br>असि | 1 2   | हा सय<br>द ४<br>दिन प्रमं<br>यन नमा<br>दिना करो | ४ ३ २ २<br>इ.स. | स बक्रे. वा उ<br>सम्बद्ध स दर्द स स<br>दिना, अर्डे. प्रमा सर<br>दिना, अर्डे. |  |

# ब. ४ ३ पुक्रलेस्यायार मिथ्यासप्टे बीयों ६ सामान्य भाडाप

| 2 d. 4 23 d 4 4 2 41<br>1 2 12 to 6   1 t t t t<br>2 4 2 to 6   2 t t t t<br>2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | व का जा तब द ज जाव नक की है है दे दे दे दे दे दे दे दे है है है है है है है है है है है है है |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

बचारि कमाय, तिन्नि अन्नान, असजमो, दो दसन, दन्नेन छ छेस्माओ, मारेन सुनकलेस्सा, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छच, सान्निणो, आहारिणो अवाहारिणा, सागाहत्रजुचा होति अणागाहराजुचा वा ।

वेर्ति चेन पञ्जचाण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एञो जीनसमासो, छ पञ चीत्रो, दस पाण, चचारि सण्यात्रो, विण्णि गदीत्रा, पांचिदियजादी, वसद्रात्रो, दस बोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, असबमो, दो दमण, दम्बेन छ लेसात्रो, भावेण सुकरलेस्ना, भवसिद्धिया अभरामिद्धिया, मिन्छंच, सम्जिनो, आहारिना, सागाहरज्ञवा होति अणागाहरज्ञचा या" ।

तेसि चेव अपञ्चाण भण्णमाणे अतिथ एय गुणहाण, एत्रा बीरममामा, ए अपज्जनीओ, सच पाण, चनारि सण्णात्रा, देवगदी, पाँचदियजादी, तमबाजो, र जाग, पुरिमनेदो, चनारि कसाय, दो अण्णाण असजमो, दो दमण, दम्बण राउ-गुरू उस्मामा,

वार्षे कपाय, तीनों अज्ञान, असयम, आहिके हो दर्गन, द्रम्यसे छहाँ सरवार्य, आहते उहुवेहराः भ्रष्यासिदिक, सभव्यासिदिकः मिध्यात्य, सहिक, आहारक, धनाहारक, साहारा पयोगी और अनाकारोपयोगी होत है।

उन्हीं पुरुत्रेर्यायाल मिध्यार्टाष्ट्र जायाके पर्याप्तकातसक्यी भारतप कहन पर- एक विध्याद्देष्टि गुजरुयान, एक सञ्जा प्रयान्त आयसमास, एडी प्रयान्त्रया, हुनी माच बारी शहार, नरकगतिके विना दोप तीन गतियां, प्रवेश्त्रियज्ञाति चतकाय, वारों मनोपान, करों क्वनदीय भारतिहकाययाम और पीनियककाययोग ये इस योग तीना यह खारी कवाय तीनी अहार. मसयम, माहिके दो दर्शन इम्पले छटों रेरवाय भावले गुह्रवस्या। सम्पालांडक अवस्य विद्धिक, मिरवात्व, सदिक, भाहारक, साब्यरोपयोगी भीर भनाकारापयागी दाव है।

उन्हीं नहरेद्यापाले मिष्पादधि श्रीबोंके भवयाप्तकालसक्यी भाताव बहुब एर--रक मिथ्यादि गुणस्थान, एक सही भववात जीवसमासः छहीं भववाद्यत्व साव माच कारो तकार, त्यगति, व्येन्द्रियजाति वसकाय, धनिविकासिक भार कास्वकायस्था य हा दाव दिवयेत, चारों क्याय, आहिके हो अज्ञान, असयम आहिक हो दरान, इस्स्त काराज और عود ا

गह देश्याचा है मिथ्य शांधे श्रीषा है पर्याप्त स्वाद्यप

भावेण सुक्तलेस्सा, भरामिद्विया अभरासिद्विया, भिच्छच, साणाणा, आहारिणा अणही रिणा, सागारुरञ्जचा होति अणागारुरञ्जचा वाँ।

सुक्रलेस्सा सासणसम्माइट्टीण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, दो जीवसमान, छ पञ्जचीओ छ अपज्चचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णायो, तिर्णण गरीयो, पिचिदियजादी, तसकाओ, नारह जोग, ओरालियमिस्पकायजोगो णरिय। कारण, दो मिच्छाइडि सासणसम्माइट्टीण तिरिक्स मणुस्मेसुष्वज्जमाणाण अमुणिय-परमस्थाण तिर्णलेशाण सिक्तिलेश तेज पग्म सुक्रलेस्साओ फिट्टिज्म किण्ड-णील काउलेस्साण एगरमा भवदि। सम्माइट्टीण पुण मणुस्सेसु चेन उपपज्जमाणाण मदलोहाण समुणिदपस्थाण अरहतमयवतिम्ह छिण्ण जाइ-जरा मरणिम्ह दिण्णगुद्धीण' तेज पम्म सुम्बलेस्साओ विरत

गुक्क डेरपाप, भावसे गुक्रडेर्या, भव्यसिदिक, अमय्यसिदिक, मिध्यात्य, सिंबक, आहारह अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

गुक्रहेदायाजे सासादनसम्बन्धा आयोक सामान्य आजाप बहने पर—पक सासाद गुज्यस्थान, सभी पर्याप्त और सभी अपर्याप्त ये दो जीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, हो अपर्या पित्रया, दशों प्राण, सात प्राण, चारों सभाप, नरकगतिक विना दोय तीन गतिया, नदीं जाति, त्रसकाय, औदारिकमिश्र और आहारककायगांगक्रिको विना दोग बारह योग होते हैं। कि तु यहा पर औदारिकमिश्रकाययोग नहीं होता है। इसमा कारण वह है कि, तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले, परमार्थक अज्ञानकार और तीन रोमकपायाजे एसे विष्यार्थि और सासादनसम्बन्धार्थ देवोंके मरते समय स्क्रेश उत्पन्न हो जाते ते ति, प्राण रेदराप पर होकर छण्ण, नोल और कापेत केदयामित यशासम्ब कोर्य वह रूपया हो जाती है। हन्तु जो मनुष्योंमें ही उत्पन्न होनेवाले हैं। मह लोभक्षायाजाले हैं। परमार्थके जानकार हैं, भीर जिन्होंने जनम, जरा और मरणके नए वरनेवाले अरहत भगवनमें अपनी युद्धके कमा

#### ९ प्रतिपु ' क्रिण्णबुद्धीण ' इति पाठ

न ४९ - ट्राक्रेडरपायाजे सिच्यादृष्टि जीयों के अपयोद्य आजाप हुन श्री प्रशास के हुन स्व हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन से हुन स णांत्रो जात्र जतीसुदुत्त तात्र ण णस्मति । तिष्णि वेद, चचारि रुसाप, तिष्णि अन्ताप, अमबमा, दो दसप, दच्नेण छ लेस्साची, भावेण सुवनलेस्सा, भवतिदिया, साहच-सम्मच, सर्पणांचो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहबजुचा हॉवि अणागाहबजुचा वाँ ।

"विर्ति चेव पञ्चताण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्रा बीवममायो, **छ** पत्रवीत्रो, दम पाण, चचारि सम्णात्रो, विष्णि गरीत्रो, पर्विदिपजारी, तमकात्रो, **दम** त्रोग, विष्णि वेद, चचारि कसाय, विष्णि अण्याण, असजमी, दा दमम, दम्ब**र छ** 

धनन्तर अन्तमुद्धत तक नए नहीं हाती है, हसिन्द पुद्धन्देखायांत्रे मिष्याशिष्ट भार स्वकार्य सम्मारिः जीयोक आदारिशमिधनाययोग नहीं होता है। योग भागपक भागे तीनी बेह, वार्षे काया, तीनी महान, असयम, आदिक से दर्शन, प्रस्ते पदी देखाय, आवके पुत्रदेखा मध्यतिक, सासाद्रनकायपन्त, भड़िक, भाहारक, भनाहारण साकायपदीन् भीर मनाकारिपयोगा होते हैं।

उन्हीं पुत्रदेशपायांते सासार्त्तसम्बारि जीयों पर्वातकारहरूमी स्वातक कर र पर-पर सासार्त्त गुप्तस्थात, पक बजी पर्योच्य जीवसमान, छडी वर्षाणिन्य हैसी प्रात्त यार्वे सज्ञय कर मानिक विना दोच तीन गतियां, वश्रेष्ट्रियज्ञाति, कस्त्रम्य, सार्चे स्वाध्यान, सार्वे वजनवार मानिक प्रताहिकारयोग जीट विज्ञितककारयोग वे हरा योग, तार्व कर, कार्ये क्याय, तीर्त्वो अज्ञान, अस्त्रयम, आर्देके दो हर्यन, द्रस्थले छडी सरवाय, आवस गुद्र श्रेष्टा,

न ४६० पुस्रकेट्सपायाने सासाइनसम्बाहाते जीयों के सामान्य भावाय इन्त्रोत् वृह्मा लीय इंडा के वह बाहद के कहा का ब देवि एवं रूप दर्श रह रह कर के के का ब वेज वर्ष के विवास के असे अने बहुत के कर कर वेज वर्ष कर है के कर कर वेज वर्ष कर कर विवास

ने ४६१ - मुक्तिस्याया रे सासाइनसम्यग्दारी जीवीक प्रयास्त्र आजाय

ठेस्सात्रो, मारेण सुक्कलेस्सा, भवसिद्धिया, सासणसम्मच, साष्णिणो, आसीर सागारुवनुचा होति अणागारुगजुचा या ।

वेसि चेव जपञ्जनाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एओ जीतसमाने, व जपञ्जनीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देवगदी, पाँचदियजादी, तसहाओ, दो वेष पुरिसवेदो, चचारि कसाय, दो जण्णाण, असजमो, दो दसण, द्ववेण काउ-मुक्केरमाने मानेच सुक्केलेस्सा, मनसिद्या, सासणमम्मच, सण्णिणो, आहारिणो जणसानिने सामाहजनचा होति जणागाहराज्या वा"।

सुक्र केस्सा-सम्मामिन्याइडीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एत्रो की समामो, छ पञ्जचीयो, दस पाण, चचारि सण्णाओ, विश्णि गर्रेओ, पिंदिरक्ती तसकायो, दस बोम, विश्णि वेद, चचारि कसाय, विश्णि णाणाणि वीदि प्रण्यामी मिस्सानि, यमवमो, दो दसण, दब्बेण छ लेस्साओ, मारेण सुक्कतेस्मा; भागिरिण,

हाद्व रहम गाउ सम्मामिनाहाँ दिनों है नातम बहते वर—वह सहमान्यभावी पुत्रस्थान, यह धनीनयाँच जीवभाग, छत्रो प्रयाचित्रां, हता प्रयान, बारों संगरे, वर्ड सर्वेह दिना राम तोन गतिया, पर्यान्यप्रवानि, सरस्या नारों माणाम, बारों संवर्ष, कें केंद्रसिक्शाय्याम और विजिवकशाय्याम थे दश योग, तीनों वह, बारों कहाव, वैशे अपनीचे निभिन आहिंह तान जान, सरस्यम, नाहिंह दा दर्शन, प्रथा रही हरवार, केंग्रे

देव प्रम नवे का च नवान्त करा कत्र

2 1 1 1 1 1 1

भण्यसिद्धिक, सामारनसम्यक्त्य, सिंडर, भाडारक, साकारोवयोगी और भनादात्त्र सेवें देवें दें। उ.दी गुद्धलेदयायाले सासारनसम्यक्तिः जीयोंके भगवात्त्रकालमक्त्यो भागाव हा

पर—पद्म सासान्त गुणस्थान, पक्त संत्री भववास्त भागास्त्रहाटसस्या स्थान कर्म पर—पद्म सासान्त गुणस्थान, पक्त संत्री भववास्त भोवसमास, एवं भववित्यां, सान् वर्म सारो संवार, देवार्गत प्रोत्त्रियज्ञातं, त्रसत्राय, धीनिधिक्रमिक्ष भोर कामकावायां वे वै योग, पुरुपत्रेत, नार्गे क्यार, भानिके तो स्थान, स्थायम, सान्निके ता वर्षोन क्यार स्थार पुरु देराप्य, सान्ने पहुल्स्या, प्राय्वित्यक, सामान्त्रसम्यस्य, साविक, स्थारिकं स्वारान्त्रः सार्व्यस्थायोगी आहं सन्ता गोवयोगी होते हैं।

**२. ८६५** - पुरुरुरसायात्र सामादनगरमार्थः त्रीयो**ड** भगवान्त भाराप

सम्मामिच्चन, सा्ळाणो, आहारिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा<sup>गा</sup> ।

सुक्लेस्सा असवदसम्मारहीय भण्णमाणे अस्य एय गुगहान, दो वीवसमाता, छ पञ्चसीओ छ अपञ्चयीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, विष्यि गदीओ, पर्षिदियवादी, तसकाओ, वेरह बोग, विष्यि वेद, चचारि कमाण, विश्यि पान, अनवमो, विष्यि दसण, दुन्येण छ लेस्साओ, भारेण सुक्क्रेल्सा, नगिनिहिया, विश्यि सम्मच, हिष्योो, आहारिणो ज्याहारिणो, सामारुग्नुचा होवि अपायारुग्नुचा वा"।

पुरुरेर्यायां अस्वयतसम्बन्धि श्रीवांके सामान्य भागा बहने पर—पह भवितत सम्बन्धि गुमस्थान, सामैन्यांच्य नीर साम अपर्यान्य वे हो आवसमास, एही परावित्यां, सही भववांच्य नीर साम अपर्यान्य वे हो आवसमास, एही परावित्यां, होते भववांच्यां, वार्त भागां, साम भागां, साम अपर्यान्य ने स्वान पर के हिस योग सामें यह बारों पर्याद्य आहरिक तीन हान, अवस्य, भादिक तीन हान, हमाने एही न्द्रान्य, अपर्यान्य अपित क्षांच्यां, अपर्यान्य अपित क्षांच्यां अपर्यान्य अपित क्षांच्यां अपर्यान्य अपित क्षांच्यां अपर्यान्य अपर्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य अपराव्यान्य स्वान्य अपराव्यान्य स्वान्य अपराव्यान्य स्वान्य अपराव्यान्य स्वान्य स्वान्य अपराव्यान्य स्वान्य स्

वै ४६३ पुपल्डेर्यायाळे सम्यग्मिश्यादप्रि अश्वॉद्धे भाटाप

| है जो प<br>११ | ि <b>र• ४</b> ३ |   | 1 4 5 5 1 1 4 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 48 | 43 t # 6 | t t | 90<br>EL 630" |
|---------------|-----------------|---|-----------------------------------------|----|----------|-----|---------------|
| 1: .          |                 | 1 | <u></u>                                 |    |          |     | '             |

में ४६४ - नुवत्ततस्यायाते असपतसम्बद्धि श्रीयोद्धे सामान्य आजाप

| 4 6/6                      | 7.                       |                            |                              |   |           | 68 | ŧ   | • | E | •             | ** |               | ε.   |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------|----|-----|---|---|---------------|----|---------------|------|
| हु भी<br>र दे संय<br>स्थान | 62 0<br>64 6 4<br>4 25 6 | 4 4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4 | 41 4<br>41 3<br>1444<br>1444 |   | E 3 m3 m5 | 46 | 4 4 | 7 |   | \$15)<br>\$44 | •  | 4<br>47<br>45 | A 3. |
| 1                          |                          | _                          |                              | _ |           | _  |     |   |   |               |    |               |      |

पुरुदेश्याः जन्यसिदिक, सम्यग्निश्यास्य, सहिक, भाहारक, साध्यपेवयोगी आर भया करिययोगी टोले हैं।

वेर्सि चेन पज्जत्ताण भण्णमाणे जित्य एय गुणद्राण, एवो वीनसमाण, पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, विण्णि गदीओ, प्रसिद्धयज्ञादी, वसकाओ, द जोम, विण्णि वेद, चत्तारि कमाय, विण्णि णाण, असज्ञमी, विण्णि दमण, दन्त्रेण केस्साओ, भानेण सुक्कठेस्सा, भनसिद्धिया, विणिण सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिण सामाठवज्ञता होंवि अणागाहनज्ञता वार्ष ।

वेसिं चेव अपज्जचाण मण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एत्रो जीतसगता, है अपज्जचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देन मणुसगदि चि दो गदीओ, पॉविंदियज्ञारी, तसकाओ, तिण्णि जोग, पुरिस्रवेदो, चचारि कसाय, विण्णि णाण, असनमे, वि<sup>णि</sup> दसण, दब्बेण काउ सुक्कलेस्साओ, भागेण सुक्कलेस्मा, भनसिद्विया, वि<sup>णि</sup> मम्मन

उन्हों गुमल्लेद्रयायाले अस्तयत्तमस्यग्रिष्ट जीवोंके त्यान्तकालसवणी आला स्वर् पर—पर अधिरत्तसम्यग्रिष्ट गुणस्यान, एक सभी त्याप्त जीवसमास, एवाँ त्यांत्रिया, वर्षों माण, चारों सद्धाप, नरकमितके चिना क्षेत्र तीन मतिया, पवेन्द्रियजाति, वस्त्रण, चारों मनोपोग, चारों चचनयोग, औदारिम्बायपोग और चिनियममयपोग वेद व्याप्त तीनों चेद, चारों क्याप, आदिके तीन ग्रान, अस्त्रम, आदिके तीन दर्शन, द्वारे एवं हेस्त्राप, मायसे गुफ्टलेक्सा, नव्यस्तिदिक, भीरशिमक आदि तीन सम्यक्ष्म, तार्वक, आदारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वेति द

उन्हीं शुक्टडेद्यायाले अस्पतसम्बग्ध्य जीवों के अवर्यात्वशास्त्रपाती आलाव दर्वे पर—पर अविरतसम्बग्ध्य गुणस्थान, पर सजी अपूर्यात्व जीवसमास, छत्ते अपूर्यात्व अ सात प्राण, चारों सजाप, वेयाति और महाप्यगति ये दो गतियां, ववे द्रियजातं, वनद्यं, भौदारिक्ति म, वेविश्वेषमिम और पामण्डाययोग ये तान योग, पुरुववेद, चारों कार, आदिके तीन वान अस्पम, आदिके तीन दर्शन, द्रष्यसे वापीत और पुरू नेद्राय, भ्राप्त शुक्छडेद्याः भव्यसिद्धिक, औपशमिक आदि तीन सम्यप्त्य, सबिक, आदारक, भनादार्षः

सन्त्रियो, बादारियो अपादारियो, सामारुव उत्ता होति अपागारुव उत्ता वा"।

धुरुरकेस्ना-भवरासवदान भन्नमाणे अधि एय गुणहाण, एपो वीयसमासे, छ पत्रचीको, दस पाण, चलारि सम्मापो, दो गरीओ, पविदियवारी, तसराओ, पर बान, लिन्न वेद, चलारि कमाण, तिथ्वि पाल, सवसायवमे, तिथ्न दसण, दब्बेव छ रेस्साओ, मावेन गुरुरकेस्मा, भवतिद्विया, तिथ्न तस्मन, साध्यारे, आहारिणी, सातारवज्ञ होति ज्ञानाहरूवत वा ।

चुक्रतेस्ना पमचनवदा । मध्यनाणे अत्थि एय गुगद्वाण, दो वीवसमामा, छ

# साझरोपनोगी भार भनाकारोपनोगी **होत** है।

पुत्र बेदयायां स्वतास्यत जायां के माताप बदने पर—यक देशस्यत गुयस्थान, एक विश्व पाल कालसमास, उद्दों प्रयासिया द्रारों मान, सारों समाप, निर्वेचगति भार मनुष्य गाते ये सानता, एवें, द्रवज्ञाति, प्रवास कालसमास, उद्दों प्रयासिक क्ष्यपान ये सानता, प्रवास कालसमास्यम, भादिके तान स्प्यास के द्रारों के प्रयास कालसमास कालिक कालसमास कालिक क्षयायां प्रयास कालसमास कालिक कालसमास कालिक कालसमास कालिक कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमास कालसमा कालसमा कालसमास कालसमास कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसम कालसम कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा कालसमा का

"पुरुववेद्यायाते प्रमत्तस्यतः जीवीं हे सामान्य आवाप कद्दने पर--पद प्रमत्तस्यतः गुण

| ने ४६६                          | <b>गुक्लदे</b> श्वाद            |                                               |                                |                                                    |                    |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| र्ड को ए<br>१ से ह<br>इरे सम्रम | मास्य हा<br>उपेर ह<br>देवा<br>स | ম বী বঁক<br>ং ই ং ১<br>'নীনিমু<br>বুলি<br>ভান | 21<br>21<br>213 22<br>1<br>1 5 | है है<br>इ इ इ<br>इन है<br>इन है<br>इन है<br>इन है | 81<br>- 714<br>- 5 | हते जा व<br>१२२<br>संस्थानका<br>२७४वा |
| '                               |                                 |                                               |                                | *>                                                 | _                  |                                       |

|   | હદ્દ     |   |   |   |    | • |    | द्याषा |   |    |      |    |     |     |   |       |     |       |    |
|---|----------|---|---|---|----|---|----|--------|---|----|------|----|-----|-----|---|-------|-----|-------|----|
| 3 | 31       | q | £ | ĸ | -  | ŗ | ₩7 | सी     | ŧ | ₹. | . #7 | सर | 4   | a   | • | R     | 6.8 | 30    | £  |
| , | ı.       | í | , | ¥ | ą  | ŧ | ŧ  | * x    | Ł | ¥  | ŧ    | t  |     |     | ŧ | ŧ     |     |       | •  |
| 2 | ,<br>0 G | • |   |   | 14 | ď | 4  | z x    |   |    | 413  | 48 | • 5 | 4   |   | * 4   | -   | 20.03 | 57 |
| • | ,        |   |   |   | 2  |   |    | 4 ¥    |   |    | 41   |    | 44  | ~ 4 |   | क्षा  |     |       | 54 |
|   |          |   |   |   |    |   |    | अं र   |   |    | 38   |    |     |     |   | \$ 53 |     |       |    |

पज्नवीओ ठ अपज्नवीओ, दम पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसग दियनादी, तसकाओ, एमारह जीम, तिण्णि नेद, चचारि कमाय, चचारि णा सजम, तिष्णि दमण, दब्नेण छ लेस्साओ, मानेण सुम्म्रलेस्मा, भर्गमिद्विया, सम्मच, सिण्णणो, आहारिणो, सामारुगज्जचा हॉति जणागारुगज्जचा वा"।

"सुनकरेस्ता अयमचसजदाण मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एवा जीः छ पञ्जचीत्रो, दस पाण, विष्णि सण्णात्रो, मणुसगदी, पर्चिदियजादी, वसमा

स्थान, सवा पर्याप्त और सबी-अपर्याप्त ये दो जीयसमास, छडों पर्योप्तवा, छडों अपर दर्यो माण, सात माण, चार्ये सवाण, मनुष्याति, पचिन्न्यजाति, सहकाय, चार्ये म चार्ये वचनयोग, औदारिककाययोग, आहारककाययोग और आहारसिम्रकाययोग योगः तीनों वेद, चार्ये क्याप, आदिके चार ग्रान, सानायिक, छेद्रोपस्थापना और प विद्युद्धि ये तीन सपम, आदिके तीन दर्शन, द्रष्यसे छहा छेद्याप, मायसे गुक्केद्रशा सिद्धिय, औपरामिक आदि तीन सम्यन्तर, सिद्धिन, आहारक साकारोपयोगी अनामरोपयोगी होने क्षेत्र।

गुरु-छेरवाचाले अप्रमस्तस्यत जीवोंके बाटाप कहने पर—एक ब्रद्मसस्वर स्थान, एक सद्री पर्योच्त जीवसमास, छहाँ पर्योच्तिया, दशों प्राण, बाहारसमर्के रोप तीन सम्राप, महुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, प्रसन्धाय, चारों मनीयोग, चारों पक

| ન | <b>४६८</b> | गुनब्लेस्यावाले प्रमत्तसयत | जीवों के | आळाप |
|---|------------|----------------------------|----------|------|
|---|------------|----------------------------|----------|------|

| प्रस्का विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्ठ विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्ठ विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विष्य विष्य विष्य विष् विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विषय |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      | - |                                |                    | ٠.٠          |                              | 1710 | ~, | in Q                           | aua                        | माप |                | 1101 | 4                      |     |                                       |
|------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------|----|--------------------------------|----------------------------|-----|----------------|------|------------------------|-----|---------------------------------------|
| न नि | 4 | य स<br>१० ३<br>मय<br>स<br>प्रि | 7 \$<br>3 7<br>4 9 | 13<br>1<br>1 | यो<br>६<br>स द<br>इ द<br>औ १ | 3    |    | का<br>भूग<br>भूग<br>भूग<br>भूग | संय<br>श्री<br>श्री<br>परि |     | हे<br>या<br>भा |      | ्र<br>और<br>धा<br>धाथा | d 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

बोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कताय, चत्तारि णाण, तिष्णि सत्रम, तिष्णि दसण, द्रव्येण छ लेस्साओं, भावेण सुवन्नलेस्सा, भवसिद्धिया, विण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणा, सागारवजुचा होति अणागारवजुचा वा ।

अपुरुवपरणप्पहुंदि जान सजोगिकेनिल जि औव भगो, तेस अक्केलेस्या-विद-रिचण्णलस्तामाबादो । अलेस्माण अज्ञागि-मिद्धाण ओष भगा चॅर ।

# ण्य देशसम्बर्गणा समसा ।

भविषाणुवादेण भवसिद्धियाण भवनमाणे मिन्डाहाहित्पहुढि जार अजागिक्रराजि वि औष भगो । णगरि भवसिद्धिया चि वत्तव्य ।

अभवसिद्धियाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, चौदम जीवत्रमाना, छ रज्ज चीत्रो छ अपरवचीत्रो एच पज्जनीत्रो पच अपरवचीत्रो पचारि परवलीत्रो चचारि अरुज्जचीओ, दस पाण सच पाण एव पाण सच पाण अहु पाण छ पान मच पान पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विष्णि पाण, चचारि सण्याना, चचारि गरीओ, पच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिष्णि वद, चचारि बनाय, तिष्ति अण्याव,

भीर भीदारिकवाययोग ये ती योगः तात्री येद, खारी क्याय, आदक धार झान सन्मा विक, छेदीपस्थापना और पारहारविज्ञांक ये तान स्वम, आदिक नात रणन प्रथम धरा ढेरवाय, भाषसे भाषकेरुपा। भव्यसिदिय, श्रीपशीमय लाहि तान र पक्त स इस आहारक वाकारीपयोगा और अनाकारीपयोगी होते हैं।

अपूर्वदेश गुणस्थानके देवर संयोगियेवरी गुणस्थान सदक शुरु सर्याधान वार्योक्के भाराप भीच भारापके समान ही हाते हैं, वर्याहि, इन गुणस्थानोंमें पुक्त बददाना

छोर्कर भन्य छेरपाओंका भगाय है। टेरवारहित अयोगिक्यली भार सिद्ध जायों असाप आय आहायों ह समान होते हैं।

इस प्रकार केरपामाध्या समाप्त हुई।

भागमार्गणांके अनुवादिते मध्यस्तिकिक जीवोंके भारतप कद्द पर विश्व दाष्ट्र तुक स्पानके छन्द अपोतिकेपारी गुणस्थान तकके आलाप भे व आलापोंके समान दात है। बदान बात पह है कि अध्य आलाप बहते समय पक अध्यक्षित्रक आलप हा बहवा बाहर ।

अमहासिक्तिक जीवाँके सामान्य आलाप कहत पर-पक विभ्याशाष्ट्र गृपस्थान चार्डो जीवसमास राही व्याजियां राही भववादिनयाः पात वया जारा यात भवद वह चार पर्वाधियों कार अपयाचित्रयों। इसी यांच स्टन माच ना माच स्टन माच न माच देशीया आप मान दाद मान। दामान बार मान। बार मान मार हाब मार बत संवाद बात गाया वाचा बाहरा करा बात न्यात्रब कातरात. बह । हवा देव दर्द याग, तीनी थेर यारी क्याच तीनी धडान असमय आहर्द हा दशन, हथा और अन्य

द्रोंवि जनागाठवजना वा' ।

जनवमो, दो दमण, दन्य भारेहि छ लेस्साओ, जभागिद्विया, भिच्छत्त, सीन्नगा अ

ष्पिणो, प्राहारिणो अणाहारिणो, मागारुपत्रत्वा होति अणागारुपत्रत्वा वा ।

नेसि चेर पज्जचाण भण्णमाणे अत्यि एय गुणद्राण, मच वीरप्तमाना, पत्रवचीत्रो पच पत्रचीश्रो चचारि पत्रवचीश्रो, दम पाण गत्र पाण शह पा मन प छ पान चत्तारि पान, चत्तारि मण्याओ, चत्तारि गईओ, पच बादीओ, छ सप, र बाग, तिष्णि बेद, चत्तारि क्याय, तिष्णि अष्णाण, असबमा, दा दगण, दब्द नार छ ठेस्माजो, अभवमिद्धिया, भिन्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, जाहारिणो, मागाहरतुः

एडों सेरराए, अमर्र्यापिदिका मिथ्यात्त्व, सबिक, असबिका भादारक, भनाहारका साक रापयामा भार मनाकारोपयोगी होत है।

उन्हों समस्यतिक आयोंके पर्योप्तकारसंबन्धा सालाप कहने पर—पद्ध निर्माण गुमस्तान, सात पर्याप्त तीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, पाच पर्याप्तियां, बार पर्याप्तियां ए क्रम, ना मान, भाउ माण सात माण छह माण, चार माण। चारों संबाद, चारी गार्ना ा में जातिया छुद्दों काय, चारों मनोयांग, जारों चजनवाग, श्रीतारिककाययोग श्री व क्रिक्टायपान थे दूरा योगः तानी येद, चारी क्याय, तीनी भग्नन, अस्यम, आहर ह दर्शन द्रुप्य भीर भारत छुद्धी रदयाय, समुख्यांमद्भिकः निश्यात्य, सदिक, समुद्धिः आहार माक्रशायामा और अनाकाराययोगी होत है।

अवस्यसिद्धिक आयो है सामास्य भाराप

नि ह'सा । व |क|बा । मय द | व |बास नव ॥। ह रहा र के हैं। र व द विशेष के व द व नाहि। त्रका अने चुन भा के न न कही दिना निकास

2 6 27 व्यवस्थाना इह आया है प्यान्त बाहारी

वेसिं चेव अपज्रताण भण्यमाणे अस्पि एय गुणद्वाण, सत्त बीवसमासा, छ अवन्त्रचीओ पच अवन्त्रचीओ चचारि अवन्त्रचीओ, सच पाण सच पाण छ पाण पच पाण चतारि पाण विण्यि पाण, चतारि सण्माञी, चतारि गईओ, पच बादीओ, छ काय, विश्वि जोग, विश्वि वेद, चवारि कमाय, दो अध्याण, असजमो, दो दसण, दुष्येण राउ पुरुष्टलेस्मात्रो, भावेण छ लेस्सात्रो, अभगसिद्धिया, मिच्छन, सम्मिणी असम्पिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाठवजुचा होति अणागाठवजुचा वा<sup>न्य</sup>।

णेव भवसिद्धिय-णेव अभवसिद्धियाणमोघ-भगो । एव भविदमनाणा समता।

सम्मचाणुबादेण सम्मार्द्धीण भण्णमाणे अस्यि एगारत् गुणहाणाणि अदीद-गुण्डाण वि अत्य, व जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अत्यि, छ पञ्जवीत्री छ

उन्हीं अभय्यसिदिक जीपोंके अपर्यातकालसक्या आलाप कड्ने पर—एक मिथ्यादिष्ट गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छही अपर्याप्तिया, पाच अपर्याप्तिया, चार अपर्या जिया। सात प्राप्त, सात प्राप्त, सह प्राप्त, वाब प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सह प्राप्त, वाब प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, सात प्राप्त, वार्षे गतिया, पार्चो जातियां छडा काय, आक्रारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, और कामणकाय पापना, पात्रा ज्ञाववा एडा काव, आवारकावल, पात्रप्रधान महिके हो दर्घन, पोग वे तीन योग, तीनों वेद, वारी क्याय, आदके हो अज्ञान, असवम आदिके हो दर्घन, इप्यत्ने कापोत और गुद्ध केदवाय, आवक्ष छडों केदवाय, असम्बद्धाद्धक, विस्थाय, संत्रिक, भसहिक, भादारक, अनादारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

भप्यसिद्धिक और समस्यसिद्धिक विक्स्पोंसे रहित सिद्ध जीवोंके भाठाप भोघ माठा

पके समान जानना साहिए।

इसप्रकार भभ्यमागणा समाप्त हुई। सम्यक्त्यमार्गणाके भतुषाइसे सम्यन्हिं जीवींके सामान्य भाराप शहने पर-भवि रतसम्परिद गुपस्थानसे हेकर स्पोतिङेवकी गुणस्थानवक ग्यारह गुणस्थान तथा सर्वीव गुणस्थान भी दें, सर्वी पर्यान्त और संबी भववीन ये से जायसमास तथा सर्वीवजीयसमास गुणस्थान भी दें, सर्वी पर्यान्त और संबी भववीन ये से जायसमास तथा सर्वीवजीयसमास

| -                                            | भग्नस्यसिद्धिक जीवींके भगवाप्त भाठाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| न ४७२                                        | ्राप्त हे से संस्थिति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            |
| ह जी व श<br>र ज ६अ ज<br>र ज ६अ ज<br>र ज ६४ ५ | तारं से ही इंग्रेट र रेगर रेगर<br>१४ रेगर रेगर इंग्रेड से अपित से आहा.<br>१४ ड्रिक्ट अन्य स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स | ग्रका<br>धरा |

4 433

अपञ्चयोत्रो अदीदपञ्चयो वि अत्यि, दस पाण सच पाण चचारि हो एक पण्यदीदपाना वि अत्यि, चचारि सच्यात्रो सीणासण्या वि अत्यि, चचारि सरीत्रो किंद्र गर्दा वि अत्यि, पंचारि सारीत्रो किंद्र गर्दा वि अत्यि, पाँचिद्रपञ्चादी अभिदित्रच पि अत्यि, तसकात्रो अज्ञायच वि अत्यि, पम्मारह जोग अञ्चोगो वि अत्यि, विश्वित नेद अज्ञाददेदी वि अत्यि, वचारि कृष्ण अक्रसानी वि अत्यि, पच णाण, सच सज्ञम थेर सज्ञमे थेर अवज्ञमे केद सम्बास्यमो वि अत्यि, पच णाण, सच सज्ञम थेर सज्ञमे थेर अत्यानी वि अत्यान वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम वि अत्यान स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वा

वेति चेत्र पत्नचाण मण्णमाणे अतिय एगारह गुणहाणाणि, एगो जीत्रमानी, उ पत्मणीजो, दम चचारि दो एह पाण, चचारि सण्णाजो ही जारित हरून पत्मीजो, दम चचारि दो एह पाण, चचारि सण्णाजो ही जारित हरून प्रदेश पत्मणिजो, एही भण्यांत्रियों भीर भतीत्वर्यांत्रिवस्थान भी है, सारी व्यक्त कर्य क्षार वार प्रदेश प्रदेश प्रदेश क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क

इन्हों सन्वन्यति प्रापों है पर्योक्ष्याउसक्त्री आशान बहन पर--आवरतसम्बन्ध १९४ स्थान्त २७६ अपामक्रयदा मुजस्मानतङ्ग स्थारह मुजस्मान, वह सङ्गानमान जीवधानी देनों पर्योक्त्र म, रम, सार, सा और पढ़ मान, धारी सजार तथा सीवसंज्ञाणान मा है, बारी

महरम्बाद हा तेन्द्र सामाध्य बाला

CLEAR ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION OF STREET AND ALTERNATION

एगार बोग अबोगो वि अरिप, विष्णि वेद अवगदरेदो वि अरिप, चचारि कसाय अहसाओ वि अरिप, पच पाण, सच सजम, चनारि दसण, रूब्य-भावेहि छ हेस्साओ अतसा वि अरिप, भवसिदिया, विष्णि सम्मच, सिष्णिगे गेव सिष्णागे पेव असिष्णोगे वि अरिप, आहारियो अगाहारियो, सागाठवत्रचा होति अगागाठवत्रचा वा सागार-अणागोर्सि तुगवदवत्रचा रा"।

वेसि चेर अपन्यचाल सम्ममाने अस्यि विष्णि गुणहाणाणि, एगो जीवसमासो, छ अपन्यचीओ, सच पाज दो पाण, चचारि सण्याओ खीलसण्या वि अस्यि, चचारि

पतिया पर्वा द्रपद्मातं, व्रवस्था, विश्वविद्यात्रप्रसाययोगस्थातमः वार्द्ययोग भएषा तीर्ने मिस योग भीर स्वात्रप्राय्योगस्थ विना दोश याद्व योग तथा अयोगस्थान भी हा भीनी देह तथा स्पन्नवेदस्थान भी है, पारी स्वाय तथा भस्तपारस्थान भी है, पार्वी सान साती स्वयम, बार्से स्थान, द्रप्य भीर भाषते एती तेरसाय तथा अनेत्यस्थान भी है, भ्रम्यविद्यिक, भीषश्चित्रस्थ सार्व त्रांन सम्परस्य, श्रीस्क तथा सदिस भीर नस्वित्रह्म त दोनी विक्रणीत पदित भी स्थान है, भारास्क भनारास्क, साक्ष्ययेपयोगी और भनास्योगयोगी तथा साक्षर भीर भनाक्ष्य द त्रोनो स्थानोत्त स्रुप्यत् उपयुक्त भी होते हैं।

उ दी सम्प्राराष्ट्रे आयोके भवर्षान्तकालसब भी भाजाए कहने पर—व्यवरतसम्बद्धाः मनवस्यत और संयोगिकेयती ये तीन गुजरधान। यक शश्ची भपवात श्रीयसमास पहीं भपवी सियों, सात श्राच दो श्राच। खारों सजार्य तथा सीचसग्रस्थान भी है, चारों गवियों एचेट्रिय

म ४३४

#### सम्बन्धारे जीवोंके प्रयाप्त भारतप

| हर<br>प्रव<br>स<br>स् | सी   यः<br>१ ६<br>संप | मा   d ।<br>१०४  <br>१०४  <br>१०४  <br>१०४ | A 5 1 | हा वो<br>१ १४<br>व द वि<br>दिना<br>अवना<br>११म ४<br>म ४ | F 1 bbs | MT. | संब | हे   म<br>  ¥ दे है  <br>  मा हम<br>  मा हम | 1 | इति। बा.<br>१२<br>से आहा<br>उपना | ह.<br>हाद्या<br>दश<br>इ.स. |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
|                       | l I                   | 1.                                         | i 1   | 4 5                                                     |         |     |     |                                             | 1 | 1                                |                            |  |

गदीओ, पिंचिदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, इस्थिवेदेण विणा दो वेद अवगदने अस्पि, चत्तारि कसाय अकसाओ वि अस्पि, चत्तारि णाण, चत्तारि सजम, इ दसण, दच्चेण काज सुक्कलेस्साओ, मावेण छ लेस्साओ, मवसिद्धिया, तिण्णि स सण्णिणो अणुभया चा, आहारिणो अणाहारिणो, सागाक्वजुत्ता होंति अणागाक्वजण तदमणण गुण्णा

उवरि असजदसम्माइड्डिपहुडि जान अजोगिकेनलि वि तान मुलोप भगे। सन्वेसि सम्मचसभगटो ।

जाति, प्रसकाय, भौदारिकमिध, चेक्रियिकमिध, भादारणमिध और कामणशययोग वे योग, स्वीवेदके विना दोप दो वेद तथा अपगतवेदस्थान मी है, चारों क्याय तथा महर्ग

स्पान भी है, मति, शुत, अविध और केवल्डान ये चार छान, अस्तप्रम, सामाधिक, छर्त स्थापना और यथाच्यातियहारल्जिस्त्यम ये चार स्वयम चारों दर्शन, द्रव्यक्षे क्राणेत क्ष्मित्र हेर्स्याप, भावसे छड्डों लेर्स्याप, मव्यस्थिद्धक, ओपरामिक आदि तीन सम्यक्ष्य, सर्व तथा छाक्रिक और असादिक हम दोनों विकर्णोंसे रहित आहारक, भनाहारक, साक्षायेक्षे भी समाव्यस्यपेपाणी तथा साकार और अनाक्षर हम दोनों उपयोगींसे गुन्य उपयुक्त भी होते हैं।

दिवेशार्थ—यहापर सम्यक्ष्यमागणाके अपर्यान्त आलाप बतलाते हुए भाव छहीं लेर्स्याप्र बतलाते हुए भाव छहीं लेर्स्य क्षायांच्या सम्यक्ष्यम

उद्योग बनावार में दें, भीर गोमहसार जीवशपके आलाप बनावे हुए भीष उद्योग बनावार में दें, भीर गोमहसार जीवशपके आलापाधिकारम सम्बन्धक पाके अपूर्वात्व आलाप बनावो हुए पर वापोत और तीन शुभ शतकार चार होत्यारे बनावें दें। परंतु गोमहसारमें पेला क्यन क्यों क्या पह सुग्र समझते नहीं भाता न्योंके स्पान उसीमें पेड्कसम्यक्तक अपूर्वात्व आलाप बनावें हुए एवं लेक्सने नहीं भाता न्योंके दें यह लिएकारको मूल है जो बरावर यहा तक चली भार दें। अस्तु, प्रवल्धक बचन अर्थ स्वांत होता है।

ऊपर अस्पतसम्बन्धिः गुणस्थानसे छेकरः अमोगिनेपली गुणस्थानमक बले<sup>ड हुन</sup> स्पानम्बन्धिः स्थानाः मृत्र भोषालापकः समान होत<sup>े हुँ</sup>। वर्षोकः, उन सम गुजस्थानपनी आयोके सम्यनन्य पाया जाता है।

पुषस्थानवर्गी आयों इं सम्यक्त्य पाया जाता है। -दे ४४५ सम्बन्धि अयों हु सम्यक्त्य

अतिष, रो जीवसमाता अदीदजीवसमाता वि अतिष, छ पअषीओ छ अवरज्यधीओ अदीदपञ्चित ति अतिष, दस पाण सच पाण चणारि दो एक पाण अदीदपाणी वि अतिष, चणारि पहेंगे सिद्धगई वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, अज्ञापे वि अतिष, वणारि हजेंगे अज्ञापे वि अतिष, वणारि काल्य अज्ञापे वि अतिष, चणारि काल्य अज्ञापे वि अतिष, पंचीदि काल्य अज्ञापे वि अतिष, पंचीदि काल्य अज्ञापे वि अतिष, पंचीदिस्त वि अतिष, पंचीदिस्त वे अतिष, पंचीदिस्त वे अतिष, पंचीदिस्त वे अतिष, पंचीदिस्त वे अत्यादिद्या वि अतिष, पंचीदिस्त वे अत्यादिद्या वि अतिष, स्वप्ति अत्यादिस्त वे अत्यादिद्या वि अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वे अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्यादिस्त वि अत्य

| न ४५६ | भाविक्सम्यग्दाप्रे जीवोंकं सामान्य भाराप |
|-------|------------------------------------------|

| हा बी प र ४ म<br>पर्दे देव प देज ४ ४ म<br>पर्दे देव प देज ४ ४ म<br>प्टिक<br>प्राप्ति हिल्ल |  | स्व इ से स्वास्ति स्वा व<br>७ ४ ६६१ ६ ६ ६<br>१८ साईस स्व स्व आहा लाहा<br>१८ साईस स्व स्व अदा<br>१८ साईस स्व |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

जमा, तिण्नि दसण, दन्य-मांबहि छ लेस्माओ, मवसिदिया, सहयसम्मत, सन्त्रिण, आहारिणो अणाहारिणो, सागाठग्रुचा होति अणागाठग्रुचा वा ।

तेमिं चेत्र पञ्जचाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एश्रो बीतसमामो, छ रहा चीत्रो, दम पाण, चचारि सप्णाओ, चचारि गईओ, पविदियजादी, तसहाओ, रहे बोग, तिन्नि वेद, चचारि कमाय, तिन्नि णाण, अमजमो, तिन्नि दसण, दस्त मत्ती छ ठेस्साओ, मत्रमिद्विया, सहयमम्मच, सिन्निणो, आहारिणो, सागाहरतुवा होति जणागाहरतुवा वार्षः।

न्महारककायपोगांद्रकके विना शेष तेरह योगः तीनों वेदः वार्से कपायः, भादिकताव हन भगवमः, भादिके तीन दर्शन द्रवय भोर भावते छहाँ छेरवारं, भव्यतिद्रिकः साविकताव हने संकितः माहारकः भनाहारकः साकारोपयोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों शाविकतात्पाराधि समयत जीमोंके प्रयोक्तकालसकारी सालाप कहन वर-वह स्वीवरतनात्पाराधि गुणस्थान, एक सञ्ची पर्योक्त जीवतसास, एक्षे पर्यात्वियां, द्वारों ग्राम, बार्ट संक्षण्य, व से गतियां, पर्योद्ध्यकार्यं, लसकाय, चारा प्रमोयोग, चारी वयनवान, औति कावयोग स्वर विद्यादककार्ययोग ये द्वारा ताता तीजों येद चारा कवाय, स्वादिक तीन क सत्वाम, स्विद्विकतीन द्वान, इष्य सार भायते एक्षं विद्याय, भ्रष्यातिक, स्विद्वम्यक्षं स्वर्विम, स्वादाक, साकारीयोगोगी और सनाकारीययोगी क्षेते हैं।

| al 640                    | श्राविकसम्यग्रहि असय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त जा में है पयान्त माळाच                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 dt.<br>1 dt.<br>1 dt. | प्रस्ताताल इस इस स्टब्स के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर | हा विव द है जिल्ल हरेगा है<br>द र दे द र र र र र<br>मंद्र अन कर नाइन था व दहरा<br>भूद्र विवा विवा |

वर्ति चेंब अपजनाम मणामाणे अत्य एय गुणहाण, एत्रो जीवसमासो, ह अपन्वतीत्रा, तच पान, चचारि तणाओ, चवारि गईत्रो, पनिरियवादी, तमकात्री, विनित्र बीम, इत्थिवदेण विणा हो वह, चचारि कमाय, तिन्त्रिण णाण, असवमी, विश्वि देतन, दच्नण काउ गुक्रकलेस्ना, भावेच जहण्यकाउ तउ प्रम गुक्कजेस्साओ। भवसिदिया, परपत्तमन्त्र, विन्तमा, आहारिनो जनाहारिनो, सागाठवजुना होति जनागार-

खर्यसम्मार्द्धीण सबदासबदाण भष्णमाणे अत्थि एय गुण्हाण, एगो बीव-ममासो, छ पञ्जचित्रों, देस पाण, चचारि सच्चाओं, मणुसगदी, पविदिचनादी, प्रमानी, पत्र जाम, विन्नि वेद, चचारि कसाय, विन्नि णाण, सनमासजमी, विन्नि द्यण, दृष्वण छ लस्साओ, भावेण तेउ पम्म-पुरुकतसाओ; भवतिद्विणा, सहपराममन,

पन्ती साविकसम्पादारे असयत जीवोंके अपवानकालसवधी आलाप वहने पर--एक भावरतसम्बद्धाः अस्तवतं जावाकः अववात्रकालस्य वा नाटाव प्रवास्ति । मावरतसम्बद्धाः गुणस्यान, एक सङ्गी अपूर्वातं जावसमास, छडौ अपूर्वातिया सात मण, चार्र सडारं, वार्र गांतवा, पचे दिवसात, प्रसाय, भौतारिवासिम, वैक्षियवसिम ्रण वारा धडाय, वारा गातवा, पद्मा द्रवज्ञात, अधकाव, वाद्मारवारण, वाक्यवराज्य वीर कामणकावयोग ये तीन योगा स्वायेहके विना दोव हो वेद व्यारी कवाय, आदिके तीन भाग भाषा अहिक तीन दुर्शन द्रम्यस कारोत भार पुत्र छेरपाय, भारसे अध्यर कारोत, वान, व्याप्त मादक तान दसन इस्पत कावात बार उन्न लक्ष्याय, वायल व्याप्य कायात तेन, वस भार जुन्न हेरयाय, भव्यसिजिक, शायिकसम्यस्य सिक भाहरक, अनाहरक। क्षाविष्ठसम्बर्ग्स्य स्वतास्वतं जीवाँकः आलाप श्रद्धनं पर-पकः रेगाविरतः गुणस्थान ह तमी प्रयोत्त जीवसमास छहीं पराानिया हमीं प्राण सार्स संज्ञार महारुगाति पर्वेतिय पार्थ कथाय आदिहे तान बान सम्मास्थ्य आदिहे तान रूपन हायसे छहाँ लेखाए ति तेत्र प्रमुख्य स्थापक तात्र कार्य प्रमुख्य स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्था

शायिकसभ्यग्हिष्टे असंयन जीयोंके भपय प्त मालाव

| जी<br>१<br>अ | 9 x2<br>6 3 | स म<br>४ | , · ( | या<br>इ<br>आम |   | - #1       | यों काः<br>सय<br>, | 4             | ते आ<br>त |   | _ | dia | ān                |                                         |
|--------------|-------------|----------|-------|---------------|---|------------|--------------------|---------------|-----------|---|---|-----|-------------------|-----------------------------------------|
|              |             | •        |       | 4 fq .<br>₹I# | 1 | 4.7<br>4.8 | 44                 | क क<br>क्या स | 1 ¥       | 4 | / | ,   | र<br>इ.स.<br>सामा | - T - T - T - T - T - T - T - T - T - T |

सण्णिणो, आहारिणो, सागारुमञ्जूचा होति अणागारुवजुचा मा "।

उइयसम्माइद्वीण पमचसजदृष्यहुङि मिद्रायमाणाण मृहोष मगो। णत्रीर मनन खर्यसम्मच चेत्र वचन्त्र ।

"वेदगतस्माइड्डीण भण्णमाणे अत्य चनारि गुणहाणाणि, दो बीवममाता, ब पज्जनीओ छ जपज्जनीओ, दस पाण मन पाण, चनारि सण्णाओ, चनारि गर्मा, पचिदिपजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद, चनारि कसाय, चनारि बार, पच सजम, तिण्णि दमण, दब्ब-भारोहि छ लेस्साओ, भनसिदिया, वेदगगमण्ण,

साहारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

प्रमत्तस्यत गुणस्थानसे छेकर सिन्द जीवों तकके प्रत्येक स्थानवर्ता साविष्ठसम्पन्नी जीवोंके भारतप मूल भोष भारतपके समान होते हैं। विदेश बात यह दे कि सम्पन्न भारतप कदते समय सर्वत्र एक साविष्ठसम्बन्द्य ही बहुता चाहिए।

वेद्रक्रमन्याराष्टे जायों के सामान्य आलाप कहने पर— अगिरतसम्पाराष्ट्र गुकरण वर्षे देकर मम्मनस्वतंत्र गुणस्थानतक चार गुणस्थान, संजी वर्यान्त और सन्नी अपदाल वर्षे जीवसासास, एडों पर्याप्तिया, एडों अपर्याप्तिया, सोगी माण सात माण, सारी संगर्ष, वर्षो वर्षात्र पर्याद्रिया, स्वर्णे कार्ये कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं कार्यं

| न ४८३                                   |                                           | बार्ज के सामान्य बाखा                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 41 41<br>4 4 41<br>4 41 41<br>4 41 41 | यान सहस्रासा का<br>१०६८ र १९६५<br>अ. चर्च | हा हा स्वाह है है<br>भूत वर्ष हिंद<br>भूत देश हिंदा<br>बह समा | बाल संबंधित है<br>है, है है है , दे के<br>बात बारड़ से बहुई कर<br>बत्री कर |

साम्प्राची, आहारिणी अणाहारिणी, सागारुवनुचा होति अणागारुवनुचा वा ।

वेसि पेच पञ्चताण भणमाणे अतिम चचारि गुग्हाणाणि, एवो बीवसमासे, छ पञ्चतीओ, इन पाण, चचारि सच्याओ, उत्तारि गईओ, पर्विदेयबादी, तसकाओ, उत्तारि बोन, विलेण देवण, व्यारि कमाय, चचारि णाण, पच सवम, तिच्यि दसण, इन्द्र मार्थे हे छ दसाओ, भगमिदिया, वेदगनम्मच, सिणाणो, आहारिणो, सागाठवञ्जता होति व्यागाठवञ्जता वा '।

वेसि चेव अवज्वचा । भणामाणे अस्पि दो गुणहाणाणि, एओ वीवसमादो, छ यरज्वचीओ, सच पाण, चचारि सच्नाओ, चचारि गदीओ, देवगदि-मणुसगदी । कद-वरविज्व वेदगसमाहाई पट्टच गिरय तिरिक्सगईओ ल्ज्मति । पर्विदियवादी, तसकाओ,

तान दर्शन, इच्य भोर भाषते छड्डाँ लेरपाप, नप्यसिद्धिक, वेदकसम्पनत्व, सिक्क, भाडारक, मनाडारक। साकारापयोगी भीर ननाकारोपयोगी होते हैं।

य हो पेर्हस्वयाराष्टि जीयों के पर्याप्तवालस्थाओं आलाप करेले पर—अविस्तासम्य गण्डे प्राथमात्रके लेकर जावनास्वत गुजरधात तकके बार गुजरधात, एक सबी पर्याप्त आवसास, एंडों प्याप्तिया, दारों ह्या जावसास, एंडों प्याप्तिया, दारों ह्या जा सांसे स्वाप्त, चारों पतिया, पचे ट्रियजाति, प्रसच्चय, पर्याप्त हालायों म्यार्ट्ड योग, तानों पेर्ड, वारों क्यार्ट, आहिके बार बान अस्वय देशस्वयम सामापिक, ऐश्वपस्थापना और धरिहारिणुद्धि ये पान स्वया, आहिके तीन हरान, इम्प और भाषके घटों देशस्य प्राप्तिक, वेहकसम्यक्त्य, स्विक, आहारक, साकारोपयोगी और भ्याकारीयोगी हो के रिं।

उन्हों येड्कसप्याराष्टि आयों के जपयान्यकालसम् भी आलाप कहने पर—अविरतसम्य म्हाप्ट और प्रमत्तक्षयत् ये दो गुजरुपान, पर सभी अपयोजि औदक्साल, एहीं अपयोजिला, सात प्राप्त, बारों सद्वाप्ट, चारों गतिया होतो ह क्योंकि, वेड्ससम्पर्यारिके अपयोजिलाली देनगति और मनुष्याति तो पार्दि हा जातीं है, किन्तु स्तरत्य येडकसम्पर्यारिको अपेसाले नरकाति जार सिर्ववाति भी पार्द जातीं है। विजी द्वाजाति, सरवाप, अपयोजिकालामां चार

न ४८४ चेद्रकसम्यग्दाप्टे आर्योके प्रयाप्त मालाप

| यु जो<br>४ १<br>प्रदे ह<br>से | • |  |  |  | 1 | ₹ | \$ 1<br>\$ 2<br>\$ 1 | ŧ × | Y | ેષ<br>અલ | ह<br>इ<br>इ<br>दिवा | इ ६ | 7 | स<br>१<br>झामो | 12 | का<br>१<br>इ.ए | र<br>ज्यका<br>करा |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|---|---|----------------------|-----|---|----------|---------------------|-----|---|----------------|----|----------------|-------------------|--|
|-------------------------------|---|--|--|--|---|---|----------------------|-----|---|----------|---------------------|-----|---|----------------|----|----------------|-------------------|--|

चचारि जोग, इत्रियेदेण रिणा दो उद, चचारि हमाय, तिर्श्य वाण, तिश्र वस्ण, विष्णि दमण, दुच्येण काउ मुस्स्तेरमात्री, मारेग ७ तस्मात्रा, मारिद्रिया, सर्ग सम्मच, सिण्णि, ब्राह्मीरियो अनाहारियो, माराहरतुचा हारि अनागाहरतुचा ग

नेदगमम्माइडि असनदाण मध्यमाण अस्ति वय सुनद्वान, ने जीतमाला, है पक्षचीओ छ अपन्ननीओ, दम पाण सन पाण, नचारि उप्लाओ, चनारि वाम, पिंसिदेयजादी, तमहाजा, तेरह जाम, तिथ्य जेद, चनारि कमाप, तिथ्य गण, असनमो, तिथ्य दगण, दच्य मोजिह छ छस्माजो, भरमिद्विमा, नेदगमम्मन, मांबना, आहारियो अयाहारियो, सागाह्यज्ञचा होति अयागाह्यज्ञचा नाः ।

योग, फ्रांबरने विना दोष दो विर, चारों क्याय, आदिक तांत द्वान, असयम, मानाविक और छेरोपस्थावना ये तीन संयम। आदिक तींत दूरीन, प्रच्येस कायोन और गुप्त उदमाय, प्रात्स छहाँ छेरवाय। अध्यक्षिदिक, वेदासम्यक्तन, सबिन, आहारक, अनाहारक। साझ्योपयोग और अनामारोपयोगी होते हैं।

वेद्रवसम्परिष्ट असवत अभिके सामान्य आठाप कट्ने पर—प्र अभिरतममाणी गुणस्थान, सभी-पर्याप्त और सभी अपर्याप्त ये दो आवसमास, उद्दों पर्याप्तिया, उद्दों अपर्य दिवया। दशों प्राण, सात प्राण, वार्से सम्राप्, वार्से गतिया, प्रशिव्यक्राति, त्रसंस्य, महार्ष्ट काययोगादिषके विना शेप तेरह योग, तीनों वेद, वार्से स्पान, नादिने तीन वान, स्वस्य, आदिके तीन दर्शन, द्रष्य और भाषसे उद्दों ल्द्रवाप, मध्यादिहरू, नेद्रक्तम्यसन्त, सिंब, आहारक, अनाहारक, सारारोपयोगा और अनाहारोपयोगी होते हैं।

| न ४८५                               | वेदक्सम्यम्हिष्ट जीवोंके अपयाप्त भाराप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्र जी प<br>२ १ ६३<br>अवि स अ<br>रम | प्राप्त   प्रदेश   प्रोप्त   देश   हा   स्वप   द्वा   स्वप   द्वा   स्वप   द्वा   स्वप   द्वा   स्वप   द्वा   स्वप   द्वा   स्वप   स |

# न ४८६ विद्यस्यान्द्रश्चि असयत जीयों के सामान्य आखाप <u>ए. जी प्रास्ता प्रहारा चा वक हा स्वयुद्ध स्वास्त्र विद्या</u> स्वास्त्र अपार्थ स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्ध स्वयुद्

तेसि चेद पज्यचाण भण्णमाो अस्य एप गुणहाण, एओ जीवसमासो, छ पञ्जचीओ, दम पाण, प्रवादि सण्णाओ, चचारि गहुओ, पर्विदियजादी, तसकाओ, दस जोग, तिष्णि चेद, पचारि रूपाय, तिर्वेण पाण, असजमो, तिष्णि दसण, दच्च भविहि छ तेस्साओ, भगमिद्विया, चेदगमम्मच, सिष्णणो, आहारिणो, सागाहवजुचा होति अणागाहवज्ञचा थां।

ं तिन चेव अवज्वचाण भष्णमाणे अति। एय गुणहाण, पुओ जीवसमासी, छ अवज्वचीओ, सच पाण, चचारि सष्णाओ, चचारि गईओ, पाँचिदिपजादी, ससकाओ, विष्णि जांग, दो बेद, चचारि कवार, तिथ्यि णाण, असजमो, तिथ्यि दसण, दक्वेण

मेरी देवस्तरम्याष्टि अस्वत अगिके पर्याप्तकातस्व पा भाराण कहते पर—यक ध्वितसम्पर्धाः गुलस्थान, पर सभी पर्याप्त जावसमास, छडी पर्याप्तम, वर्गा माण, वार्षी सम्राप्त वार्षी माण, वार्षी सम्राप्त पर्याप्त वार्षी माणे, वार्षी सम्राप्त कार्या स्वाप्त प्राप्त कार्या सम्राप्त वार्षी प्रवास अग्रिक ताल आविके ताल आत्रात भाराम अग्रिके ताल हाल, आविके ताल हाल अववान, आविके ताल वार्षी स्वाप्त अग्रिके ताल वार्षी माण स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त माणि सार्प्त स्वाप्त स्

उन्हीं पेर्ड सन्यारश्चि अस्यात आंधोंके अपयोध्तरालस्वयाधी आलाप कहनेपर—पक अविरतसम्यारशि गुजरूपान, एक सभी अपयोध्य जीवसमास, छहा अपयाधिता सात प्राप्त, चारों सम्राप्त, चारों गतिया पचेडियुवाति, त्रस्वाय, अस्तुरिक्तिस, विश्वितकांक्र ओर धर्मयकाययोग से तान सोगा, पुरुष और नहुस्क वे दो वेर, चारों कमाय, आहिके तीन झान

न ४८७ चेडकसम्यम्बद्धि असवत जीवोंके पर्याप्त आलाप

|   | <u>इ</u><br>इवे | जी प्रम<br>र ६१ | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | का यो<br>११<br>प्रमुष | 13.0   | सय। द<br>१ ३<br>अस-केद<br> अना | ल भ स<br>इ.इ. १<br>साह्य भारो | साम् <u>आ</u> ड<br>१ १ १<br>सं अहा सामा<br>जना |   |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---|
| İ |                 | ' İ             | ۱                                     | व ४<br>ओ १<br>व १     | अर<br> | ,t441                          |                               | जना<br>                                        | ı |

ने ४८८ वेडकसम्बन्दांग्रे असयत जीवोंके अपर्योप्त भाराप

| <u>यं जीवशस्य इंक्स्<br/>रेर्ड्</u> ड ४४ १९<br>महित्रज्य प्र | য়া বঁক <u>লা</u> নৰ<br>হু ২ ৬ ই হ<br>মীনি পু নটি সভ ও<br>বুমি ব সূত ১৮<br>কাৰ্ম সৰ | द त म <u>्</u><br>३ ६ २ १ ।<br>इदका मझा<br>लाश्च<br>भाक्ष | ह स्क्रीआ उ<br>१ १ २ ३<br>।पोंस आहासका<br>अना अना |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                              | <b>*</b> I*                                                                         | *** `                                                     |                                                   |

काउ मुक्कतेस्मा, भावेण छ लेस्साओ, भावितद्विया, वेदगमम्मन, सण्गिणो, आहारि अनाहारिनो, सामारुपनुना होति अणागारुपनुना वा ।

नेद्रानम्माइडि सबदासबदाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एत्रो जीवनवणे छ पञ्चीजो, दम पाण, चचारि सण्णाजो, दो गदीओ, पचिद्रियवादी, तक्षको, वा बाग, तिन्नि वेद, चचारि कमाय, तिन्नि णाण, सन्मासबमा, तिन्नि दसण, दमेव ह तस्याजो, मारेन तेउ पम्म सुकळेस्साजो, मारेनिद्धिया, वेद्रानम्मच, सिष्णो, जादारिनो, सागाहराह्या होति अणागाहरज्ञा वा"।

देरानम्माइहि पमचसजदाण मन्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, दो अवन्नमा छ पन्जनीत्रो छ अपजनीत्रो, दस पाण सच पाण, चचारि सम्णात्रो, मन्नामरी, पनिदियजादी, तमकात्रो, एमारह जोग, तिथ्णि वेद, चचारि कसाय, चनारि गाण,

सगरम, सार्क तीर दरीन, प्रस्थते वापोन भीर गुरु छेदयाय, भारते छरी नेराणे सम्पर्शनदृष्ठ वेर्ड सम्यवस्य, संविष्ठ, सादारक, सनादारक, सानारीपयोगी भीर अनावारे प्राण्य वेर्ड दे।

चेर्डसाववादि स्वतास्वत आयंति भाजाय वहते पर—एक वृंशादित गुजागत वह स्वतित्वादन आयममान, एसँ पर्याप्ति, वृशों प्राण, चार्स स्वाप, तिर्वतात और मनुष्ट-द-त व स मानवी, व सन्त्वादाति, त्रसवाद, चारा मनेषित, चारो वननवात भार जैलाई-स्वयः म व नो धान, नाना वद् चारो द्याप, आदि ह तीन छान, स्वाप्त्यम, आदि तैन हर्ष्ट- द्रम्प एसी देश्याद, आयन तेन, पद्म और गुण्य छेट्याय, स्वाप्तिक, वहमनाम्य, सन्त्व, अहारह, साहाराय्योगी आर अनाहारोग्यागी है। दे।

बर्डड व्यवस्थित प्रमणनयन आयों है भागण कहन पर—वह प्रमणनवाणुक्शन संद्रान्ड भार सदी भागान व सा बीयममान, सदी प्यान्तियों, सदी भागा १ कि सिं इन्हें, साब श्रवा, साथ भागत, प्रमुख्याति, प्रश्नित्याति, अभ्वाप, साथी प्रमान, कर्त बर्डक्यन, कर केंड्डाययोंम, भादाकडाय सेम भार भादारद्वानप्रदाय सम्मान स्थार

1 ग सबम, तिण्नि दसण, दम्बेण छ रुस्मा, भारेण तिण्णि सुद्ररुस्साओ। भवसिद्धिया, गरम्मच, सिष्णणो, आहारिणो, सामारुरज्ञचा होति अणागारुरज्ञचा वा े।

वेदगसम्मारहि अप्पमचनवदाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्रो जीव मासो, छ पञ्जचीञो, दस पाण, तिष्मि सण्णाञो, मणुसगदी, पर्चिदियजादी, तसकाओ, र बोग, तिष्णि वेद, चचारि यमाय, चचारि णाण, तिष्णि सजम, तिष्णि दूसण, न्वेण छ तेस्सात्रो, भावेण विण्यि सुदलस्सात्रो; भवसिद्धिया, वेदगसम्मच, सांग्णणो,

बाहारिणो, सामारुवमुचा होति अणागारुवमुचा वां<sup>भ</sup>ा ठामों पेद, धारों कपाय, आदिके बार ग्रान, सामायिक आदि तान संयम, आदिके तीन द्दान,

इष्यत गरी हेर्सार, भावसे सीन पुत्र हेर्स्याय, भ्रम्यसिद्धिक, हेर्डकसम्यक्त सबिक, मादारक, साकारोपयोगी और भनाशरोपयोगी द्वांते हैं।

पर्कलम्यर्गाष्ट्र अप्रमचसपत जापाँक भाराप वहने पर-पक अग्रमचसपत गुज स्थान, एक संजी पर्याप्त जीयसमास, छडी पर्याप्तिया, क्सी माण, भाडारसञ्जाके विना रोप शन संकार, अनुष्पमित, प्रेवीन्द्रपञ्जात, प्रसकाय, पारी प्रकाशीम, वारी प्रकाशीम और भीतारिक अथवीय ये नी योगः दोनों वेद, चार वचाय, आदिक चार बान सामाविक आदि वान सवस, आहिके वान ब्रान, प्रथमे छहाँ देखाय, आयसे तीन गुम हेह्याय, भव्यासिचेक, वेद्रशसम्यस्य, सदिक, आदारक सावारीपयोगी और भनावारीपयोगी होते हैं।

चेत्रकसम्यग्दरि प्रमश्तसंपत जीवींके भाठाप र्पे ३ इ हर र र र ३ स्रति सामा कदमा ३ म सायों सं आहा सका न ४९० मुत छरी दिना ग्रम इंद पीर

|   | के विज   | ١            |          | ં લી                                  |              | वन                    |                             |             |             | _ |                |   |    | _          |
|---|----------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|----------------|---|----|------------|
|   | 111      |              |          | شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <br>स्था अंद | ामचसय                 | s जीये                      | कि          | गला         | ı | _              |   | জা | <b>a</b> 1 |
|   | મ ક્ષ્યર |              |          |                                       |              |                       |                             |             |             |   | स<br>१<br>धारो | 1 | •  | सका        |
|   | 11 1     | य प्रा<br>६१ |          |                                       | η ¥<br>η ¥   | स्रोते<br><i>धु</i> त | ह्म<br>समा<br>स्ट्रा<br>परि | क द<br>।वना | भा १<br>शुभ | * | diai           | 1 |    | বৰা        |
| 4 | अप्र हाप |              | મ<br>વરિ | ō r                                   | at t         | धन<br>धन              | qk                          | 1           |             | _ |                |   | -  |            |
|   | 11       |              |          | <u></u>                               |              |                       |                             |             |             |   |                |   |    |            |

उनमनम्माइट्टीण मध्यमाणे अस्य अह गुणहाणाणे, दे बीवनमान, ह प्रज्ञांओं छ अवज्ञांचीओं, दम पाण सच पाण, चचारि सण्याओं उमनतारिमाइन्ह वि अस्य, चचारि गरीओं, पचिदियजादी, तसकाओं, ओसालियमिस्स भाइत अस्य मिन्मीह विचा बारह जोगा, विध्या वेद अनगद्देदी वि अस्य, चचारि काम उन्ह कम्माओं वि अस्य, चचारि चाण, विद्या प्रहादमान विचा छ मजम, तिवित्त दमन, दम सम्यो वि अस्य प्रमाद सम्या प्रहादमान सम्या स्वादि क्षा क्षा अवादिल्ला, अहारियों अवादिल्ला, अम्माद वा वा वि अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अचानाहर जा हो अस्य सम्या स्वाद स्वाद हो अस्य स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्व

तेमि चेर पलताण भण्यमाणे अस्य अङ्घ गुण्डाणाणि, एत्रो जीरममाणाः व पन्तर्यात्रो, दश्य पाण, चत्तारि मण्णात्रो जरसतपरिम्मदसण्या वि अस्पि, पत्तारि गरीनो, पर्वारियजारी, तमकात्रो, दम नोग, तिण्यित अयगररेदो वि अस्पि, ननारी

मस्मनण्यस्ति जीवोंके सामा य भाजाय करने पर—भिरदनाव्यस्ति गुणक मन्य न्यस्य उत्तरप्तन्यस्य गुणक मन्त्रक भाठ गुणक्यान, भग्नावर्णान्य और मदी ज्यस्य के से अक्ष्मण्य छत्ते प्रधानयो, छन्न भग्यसीयाः वृद्यो माण, मान माण, बार्त भागक का इत्तर्णन्यस्यम्य भी दे, जारा गनियो, प र्वत्रियज्ञानि, ज्यस्यम्, आस्टास्मन्यस्थाने ज्यस्य स्वत्रयोग भार आहार विभाव गय्यांग रत तीन योगाक स्थि योग बार्ट्याण नेते व्यस्त्र स्वत्रयोग भार आहार विभाव ग्यांग तथा उपसान स्थावन भी दे, आहार वर्ष वर्ष स्वत्रयाग भार भाग न्यस्य स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्यावन स्थावन स्

न्दी स्पानसम्बन्धस्य वाया है पर्योत्त्रहास्त्वन्या भाजपा बहुन वर्षण्यासम्बन्धस्य स्थानस्य निवस्तात् । इत्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

र ८५ - १५ वसन्तरमा वार्ध है सामान्य बाडाप

क्साय उदसरकसाओ वि अरिथ, चचारि वाल, छ सञ्जन, तिक्यि दसल, दम्बर-मोवीई छ तेस्साओ, भवसिदिया, उवसमसम्मच, सिन्मिणो, आहारिणो, सागात्वजुता होति अनागास्वजुत्ता वा<sup>भा</sup>।

वेति चेव अपन्यवाण भष्णमाणे अरिध एप गुणद्वाण, एत्रो जीवतमातो, छ अपज्ञचीत्रो, सत् पाण, चत्रारि सन्मात्रो, देवनारी, पर्विदिचवारी, तवकात्रो, दो जोम, प्रितिबंद, चचारि कसाय, तिष्म पाण, असवमी, तिष्म दसण, दच्चेण काउ-सुक्क हस्सा, भावेण तिष्म मुस्तेस्सात्रो, भवतिदिया, उचसमसम्मच, सष्मिणो, जादारियो जनासारियो, सामारुवज्ञचा हाँति जणामारुवज्ञचा वार्ष्म।

उपरात्मकपायस्थान भी है, भाविके बार झान, परिहारियेगुद्धिसंयमके यिना रोच छह सयम, माविके तीन दर्शन, द्रम्य भीर भायसे छहीं नेद्याय, भव्यतिदिकः भीपराभिकसम्यक्त्य, सक्कि, भाहारक, साकारोपयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।

जहीं उपरामसम्पराधि जीयोंके भएर्याप्तकाळसर भी भाराध कहने पर—यक साथे एकसम्पराधि गुणस्थान, यक सड़ी-भएर्याप्त जीयसमास, छहों भएर्याप्तियों, सात प्रान, बारों सहाथ, देवर्यात, एक्टिंट्रवजात, प्रसकाय, धारिकेसकाययोग और साम्रेणकाययोग ये हो थेगा पुरुष्य सार्थ कथाय, आदिके तीन छान, सस्यम, आदिके तीन दर्योग, प्रस्पति केशोठ और पुरुष्य साथे, भावसे तेज, पद्य भीर पुन्न थे तीन पुन्न देरवाय, भव्यस्तिक, भीषम विकासमन्त्र, सांकित, आहारक, भनाहारक, सासायोगयोगी और भनाकायोगयोगी होते हैं।

| में ४९३ उपरामसम्यग | तरि जीवेंकि पर्याप्त भारतप |
|--------------------|----------------------------|
|--------------------|----------------------------|

ने ४९४

उपरामसम्पन्दाप्ट जीयोंके भएयाप्त भारतप

उरासमसम्माइङ्गि-अमजदाण भण्णमाणे अस्थि एयं गुणहाण, ने बीवसमाम, ह पञ्जचीनों छ अपञ्जचीनों, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि ग्रंग, पचिदियजादी, तमकाओ, नारह जोग, तिष्णि नेद, चचारि क्रमान, तिष्ण णण, अन-जमो, तिष्णि दसण, दच्य-भोनीहं छ लेस्सानों, भनसिद्धिया, उन्तमसस्मन, माणिणा, आहारिणो अणाहारिणों, मानारुज्जचा होति न्यणानारुज्जचा ना<sup>राष्</sup>।

"वेमि चेत्र पञ्जचाण भण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, एञी जीतममामो, उ रह चीञो, दम पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पर्विदियनादी, तनकाण, इन

उपरामसम्पर्शिट सस्यत जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर—एक अवित्तसम्पर्धि गुनस्वान, सर्ग्राप्यांच ओर सद्यो नयपीच ये दें। जानसमास, छर्ते पर्याच्चिया, छर्ते अर्था-चिया। द्वीं प्राण, सात प्राण, चार्पे सद्याप, चार्पे मतिया, पर्वे द्विया। द्वीं प्राण, सात प्राण, चार्पे सद्याप, चार्पे मतिया, पर्वे द्विया। वित्तियक्षिमप्रस्विष्यं भीने सामणकाययोग वे वादह योग, तीनों वेद, चार्पे क्वाय, आदिके तीन वान, अस्या स्वादिक तीन द्वीन, द्वाय और भायसे छर्ते हेन्द्रयाप मन्यस्विद्धिक, और्वामिकसम्पर्धं, स्विक, आव्हार्य, अनाहार्य, स्वाह्यर, सामण्डार्य, स्वाह्यर, अनाहार्य, सामण्डार्य, सामण्डार्य, स्वाह्यर, अनाहार्य, सामण्डार्य, सा

उ ही उपरामसम्यन्दिष्ट असयत जीवोंके पर्यात्तकालसवार्या भाराप वहते पर-वर्ष भावरतसम्यन्दिष्ट गुणस्यान, एक सज्ञी पर्यान्त जीवसमास, छडौ पर्यान्त्रया, वर्री श्रवा बार्त सज्जप्त, बार्री गतिया, पवेटियजाति, यसवाय, चार्री मनोयोग, चार्री यवनयोग, भार्तिष

| नै ४९५ उपराममम्यग्राष्टे असयत जी गेंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| द्वारी प्रस्ति । स्वास्ति स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वासि । स्वास | सप द उ म स सार्थ मा |

# व 🖎 उपरामसम्यन्तरि अस्यतः ज्ञायों ह पर्याप्त आखाप

| 5 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | वृद्धाः शु<br>देशसम्बद्धाः | 4 6 81 - 47 <u>5</u>     | 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 24.64                                     | 1 × 1 +                    | चीं शांद €<br>मृत्र दिना | حبا ا تواحدا                            |
| 1                                         | 14.                        | 44 1                     | <u> </u>                                |

वनागरमञ्जूचा या । जनपानमण, साणगा, आहारिणो, सामाहत्रज्ञचा ह वैक्षि चेर अपज्ञवाण अण्यमाणे अस्यि एय गुण्डाण, एऔ वीनसमासो, ह अवञ्जवांत्रों, सच पाण, चचारि सण्णाञ्चा, देवगदी, पांचिदिवजादी, वसकाञ्चो, दो जोग, शरिवबंदो, चवारि कसाय, विध्य पाण, असनमो, विध्य दसय, दन्नेय काउ सक्क हें साओं, भारेण विश्वि महलसाओं, भरिसद्विया, उरसमसम्मच, सण्जिणो, आहारियो बणाहारिणो, सामारुगजुत्ता होति अणागारुगजुता वा"। उरतमसम्मार्रोह सजदासजदाण भष्णमापे चित्य एय गुणहाण, एत्रो जीव हमानो, छ पजचीओ, दम पाण, चचारि सप्णाओ, दो गदीओ, पाँचिरियजादी, धवयोग और विकिथिमकाययोग ये दहा योग तीनों वर वारों स्वाय आहेके तान प्रान, स्वया, मार्दिके तीन दूरान, प्रस्य और भावते छहीं नेस्वार भणावित्वक औरन मेक न्यस्य, सिंबक, भारारह, सायारोपयोगी और अनावारोपयोगा होते हैं। ड ही उपरामसम्पादारे अस्यत जायाँके अप्याप्तकाळस्य घा आलाप वहने वट— व व उपसासस्यादार अस्यत जावाक अववाज्यात्र व जावाज्य व व पढ विदेशसम्बद्धि गुणस्यान, एक सर्वी अववाज्य आवसमास छवी अवदाजिया सात भवतावन्यवाह गुजरवाह, एक सदा वर्ष्याण वाववनात एक कार्याच्या पात भाष, वार्षे सवाद, देवमाति वचे द्वयज्ञाति, त्रतकार विश्वविक्रमस्वाययोग और कम्मव इंग्याम वे हो याम, पुरस्वेद, चारों ववाय, आहिते तान बान अससम, आहिते तीन हर्मन ने प्रति कार्यत सार पुरवाकर, पास क्याव, भारक वान कार व्यवका, न्यारक वान क्याव इंग्लें कार्यत सार पुरु वेर्यार आयते तेज राम और पुरु ये तीन पुत्र सेरायर, स्व ्राचित्रका आर्ट्याक लेरवार भागत व अभागर अस्य पाण अस्य प्रभाग अस्य पाण अस्य प्रभाग अस्य प्रभाग अस्य स्थाप अस्य भारतमिकतस्यवस्य सिक्क, आहारक अनाहारका सावसाययाणा और अना धारोपयोगा होते है। वपरामसम्यादिह सर्वतासयत आयोके भावार बहुने पर-पक बरासयत गुपरधान, पद्ध सभी प्रयोज अंचसमास एडी प्रयान्त्रियां इसी भाव चार्से सम्राद निर्धेयानि और <sup>भ्या</sup>त्वन प्रधान आवसमात छहा भ्यानाचा प्रधानाच्या प्रधानाच्या । विषयाति वेशे मतिर्वा पर्वे प्रयाति इसस्य पार्ते मनोवोग वार्ते प्रवच्योग श्वर उपरामसःयाद्यप्रे भस्तवतः ज्ञापाँके भपवाप्त भागाप बी पमासगहरा से हें क त्य हुत से देव हा तब द ते ये पढ़ वा त्राहरू देव देव देव देव वे पढ़ वा तेत को तेत को तिहास के के बाता बाहरू केता बहुत केता बहुत . . . . . . . . . . . .

त्तसकाओ, णम् बोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, सबमासबमो, विष्य दसण, दच्चेण छ लेस्साओ, मानेण तेउ पम्म सुक्कलेस्साओ, मनसिद्धिया, उनसमसम्मण, सष्णिणो, जाहारिणो, सागान्वज्ञता होति अणागान्वज्ञता वा<sup>ग्य</sup>।

उत्तसमसम्माइडि पमचसजदाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा बीर समासो, छ पज्जीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, मशुसगदी, पचिदियजादी, तमावो, जब जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, चचारि जाण, मणपज्जरणाणेण सह उरहरू सेढीदो ओयरिय पमचगुण पढिरण्णस्स उत्तसमसम्मचेण सह मणपज्जवणाण रण्डीर, ज भिच्छचपच्छागद-उत्तसमसम्माइडि-पमचसजदस्स, तस्युप्पवि समरामारादो । दा सज्जम, परिहारसज्जो जित्य । कारण, ण तार भिच्छचपच्छागद-उत्तसमगमाहिड सहरा

भीदारिकदाययोग ये नी योगः तोनों येदः चारों कपायः, मादिके तोन बानः सवनासकः स्मादिके तीन दर्शनः, द्रस्यक्षे एठों लेदवारः भायसे तेजः, पग्न और गुद्ध छेदयारः भागितिकः भीरतामिकसम्यपस्य, सबिकः, साबारकः, साकारोपयोगी और सनावारोपयोगी होते हैं।

उपग्रमसम्पर्शि ममसस्यत अभिके भाजाप करने पर—यक ममसस्यत गुक्शां , यक संबी-पर्यात अपिसमास, एडी पर्याप्तिया, द्वीं प्राण, सारी संव्राण, मनुष्याति, प्रांप्त्य आर्ते, वसस्य, सारी मनीयोग, सारी स्वत्रयोग, और भीत्रारिकाययोग से भी योग ती हैं वह, पारी क्षाय, भादिक सार बात होते हैं। उपग्रमसम्बर्शिक मन पर्यव्यान सुक्ष्य स्वस्य स्वरण यह दे कि मन पर्यव्यानक साथ उपग्रमधेणीस उत्तरनर ममसस्यन गुक्ष्य नक्षे मात बूद आपके भीद्यामिकसम्बन्ध्य अस्य मन पर्यव्यान पाया आगा है। १९८७ विष्यास्थि पाउ भावे हुद उपग्रमसम्बन्ध्य अमस्यवत्र मन पर्यव्यान नवी वर्गा बाता है, क्योंकि, अपमोग्रमसम्बन्ध्य प्रमास्यतके मन पर्यव्यानका प्राप्ति तंत्रव नहीं क्षा इन स्वत्याद अ ने सामायिक, और ऐत्राप्त्यापना य हो स्वस्त होते हैं। हिन्दु वाह्यार्थ गुन्नस्यय वर्शी होता है। इसका साल यह है हि, मिध्यात्यस पीछ आवे दूब व्यवेगध्य

₹, ₹ ]

परिदारमञ्जम् पदिवज्ञातिः अदृहु उचनममम्मचनात्रन्भतरे तदुष्पचिणिमिचगुणाण सभवा नावादो । यो उनसमधेटि घटमाणाः तत्य पुच्यमयमतोग्रहुचमरिय चि उनसहरिद-विदातादा । य तथो आदिष्णाण वि तस्य सभवोः पट्ठे उवतमसम्मचेण विदारस्ता नभरादो । तिब्जि दसण, दन्यण छ लेरसा, भावण तिब्जि सुहलेरसाओ; भवसिद्धिया, उरउममम्मच, सन्जियो, बाहारियो, सागारुवजुवा होति अयागारुवजुत्ता वा"।

उरसमनम्मार्द्ध अप्यमत । अदाण भणामाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ जीव समावा, छ पण्डचीत्रो, दम पाण, तिविण सप्णाओ, मणुसगदी, पार्विदियजादी, तस-षात्रो, पद जोग, तिब्जि वेद, घतारि चताय, चत्तारि णाण, दो सजम, परिहारसजमो

मणमोपरामसम्वपत्यकारके भीतर परिवारिय गुद्धिसयमको उत्पत्तिके निमित्तभूत विशिष्टसयम, कर्णबर-परचमूत वसात, मलाच्यानपूर्व महाव्ययदन आदि गुजाँके होनेका सभ वनाका अभाव । भार न उपरामधेषीपर चडाेपाले जितायोपरामसम्यग्हाधे जीपाँके भी परिहासविद्याजि **प्रमान समापना दे। पर्योकि, उपरामधीलपर च**ढ़नेके पूर्व ही जब अन्तर्मुहर्तकाल रोप पता इ तमा परिहारिय क्रिक्सियमी अपने गमनागमनाति विहारको उपसहरित अधात् सद्भावत या बन्द वर छता दे। भेर उपरामधेषासे उतरे दुप भी द्वितीयोपरामसम्यादाष्टि अरत आयों के परिदार्शय दिस्तमकी सभावना नहीं है। क्योंकि, श्रेणि चढ़नेके पूर्वमें ही परिहारिय ]दिसयमके नष्ट हो जानेपर उपदामसम्बद्धके साथ परिहारिय गुद्धिसयमाका वहार समय नहीं है। सवम भागवक भागे भाविक तीन दर्शन द्रव्यसे एडी लेह्याएँ गयते सान गुभ हेर्पायः भम्यासिद्धिक, भाषदामिकसम्यक्त्व, सक्रिक, आहारक, साकारोपयोगी गर अनाकारोपयोगी हात है।

उपरामसम्बन्धारि अवमत्तस्यत आयोके भाराप बहुने पर-यक अवमत्तस्यत गुण थान, एक सबी पर्याप्त आयसमास, छहीं पर्याप्तिया, दशीं प्राण, भाहारसद्राके दिना पेष तान संद्वाप, मनुष्पगति, पर्वे द्रपजाति, वसकाय, चारी मनोयोग, चारी यवनयोग पर भीत्रारिक द्रापयोग ये नी योगः दानों चेद, चारों क्पाय, आदिके चार प्रान, सामायिक भेर छहेपस्थापना ये दो सथम होते हैं। किन्तु, परिहार्यया विस्तयम नहीं होता है। म ४००

उपरामसम्बन्ददि प्रमत्तस्यतं जीवोंके आराप

| ड<br>र<br>स <b>क्ष</b> प | र् <u>गाम</u> सम्बद्धाः<br>११४ <mark>१११</mark> | या   वे  क बा<br>९ इ ४ ४<br>म ४ मिट<br>व ४ भूत | सर द ते म स<br>र इ इ ६ १ १<br>सामा केद भा स्म आप<br>क्यों विना हम | संभ का उ<br>र १ १<br>से आहा साका<br>कवा |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          | 1                                               | आ र अंद                                        | 1<br>1                                                            |                                         |

परिय । उच च---

मापज्जनपरिहास उनसमसम्मत दोव्यि आहास । एदेस एक्सपयेट यसि ति य सेसय जाये<sup>त</sup> ॥ २२९ ॥

तिष्णि दसन, दब्बेण छ लेस्मा, भारेण विष्णि सुद्देससात्रो, भाविदिः, उदमनवन्त्रम्, सष्टिन्यो, आहारियो, सागाहबनुचा द्वेति अवागाहबनुचा या ।

## दहा भी है—

मन प्रवेशकान, परिवासियाजिस्तयम, मधमोपशामसम्बन्ध्य, भावारकश्यका भेर भ द्रारक्ष्मभाकाययोग रूनमेंसे किसी पक्षके महत्त क्षोत्यर शेषके भातार गर्दी हो है विश्वा जनना वर्ताद है ५९% है

विद्याप — पोसद्दगर आवकाण्डमं भी यदी गाथा पाँद जाती है। गानु गाने क्षेत्र क्ष्मान्यसम्बद्ध के व्यवस्थान क्ष्मान क्ष्मा है। व्यवस्थान क्ष्मान क्ष्मा है। व्यवस्थान क्ष्मान क्ष्मा है। व्यवस्थान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान

करने व्यवस्थित आयं आदित तान द्योंन, त्रध्यस्यती अद्याप, भाषकार्य हर्ने इन्टेर क्ष्याच्याद्व, वे प्रसनिद्यसम्पदस्य सीनव्य, भादाव्य, साहायप्यापी आर मनायां एक्ट्य हर्ने हैं।

न्द्रश्यपरणपद्वाद जाव उवसतकमात्रो नि ताव औष भगो । णवरि सच्चत्थ उत्तममसम्बद्धाः भागियन्तः।

भिच्छच मामणमम्भच मम्माामिञ्ज्वाण आप मिन्डाइट्टि-प्राप्तणप्तम्माइटि मम्मा मिच्छाइहि भगो ।

एव सम्मचमनगणा समता ।

पापण्यपदे अवलविज्ञमाणे सन्दाश्ववादाण मुलोप भगो होदिः तत्य सन्द विवास ममनादो । गुणणाम अरलविजनमाण ण होदि । पाधणापदे अणवस्विजनमाणे अभवमादीण कप गहण १ णः निर्देशमुहेण सजमादि परूपणङ्क वप्परूपणादो । वेण देखि वि वक्साणाणि अविसद्भाणि । एसत्यो सन्यत्य वचन्यो ।

राष्ट्रियाणुबादेण सण्णीण भण्णमाणे अस्य चारह गुणदाणाणि, दो जीनसमासा, छ पञ्चवीओ छ अपञ्चवीओ, दस पाण सच पाण, चवारि सण्णाओ सीणसण्णा नि

उपरामसम्बन्धाः जायोवे धपूपकरण गुणस्थानसं क्षेत्रर उपदान्तरमय गुणस्थानसक न्दोक गुणस्यानयती जीवीके भाराच भीच भाराचके समान होते हैं। विशेष बात यह है कि प्रस्वत्य आछाप कहते समय सपत्र उपशामसम्बन्ध ही कहना चाहिए।

मिध्यास्य, सासादनसम्यक्त्य और सम्माधिकचात्यके माळाप त्रमद्याः मिध्यादिष्के, धासदनसम्मारि और सम्मामध्यारि गुणस्थानके भागभोके समान जानना चाहिए।

इसमकार सम्पन्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

माधान्य पर्के अवलवन वस्तेपर सभी बतुपार्के आनाप मूल भोषालापक समान रते हैं। क्योंकि, मूत्र भोषाद्धावमें विधि मतिवेषस्य सभी विकस्य संभव हैं। किनु भौजनाम परके सपटवन वस्तेपर सभी विकस्य संभय नहीं हैं। क्योंकि इस नामपहणे हाले गुण मिने भगोंके ही बालाव कह जायम दूसरोंके नहीं।

ग्रेंडिं — तो पिर प्राधान्यपदके अपल्यन नहीं करनपर संप्रमादिके मितपसी असप विका प्रहण केसे किया जा सकता है।

समाधान – न ा क्योंकि, व्यतिश्व हारसे संपमादि विकल्पोंकी महत्वलाके लिए ही प्यमार्थं विषक्षी विषक्षीं मनपणा की जाती है। तथा विषक्षित मामणाद्वारा समस्त

भिष्य मागण हो सकता है अन्यथा नहीं। इसलिय स्वयमार्वि अ ययरूप और अस्पमारि रिषक्य दानों हा व्याक्यान अधिरुद्ध है। यही मधी सभी मागणभाक विषयमें बहुन

। सबी मागणाके अञ्चयादते सबी जीवांके भाराप बहुने पर—भादिने बारह गुणस्थान, तथा भागणाक न्युवादन है हो जीयसमास एही प्रयानिया एहीं अप्रयानियाँ होते १९८० आर सन्। १९४१ च प्राप्त १५ वर्षे भारताच्या १५६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ सात प्राप्त १५६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्ये १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्षे भारताच्या १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६६ वर्ये १६

अरिथ, चचारि गईओ, पर्चिदियजादी, तसकात्रो, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद अवगदरहो वि अरिथ, चचारि कसाय जकसाओं दि जित्य, सच णाण, सच सनम, तिण्णि दसण, दृष्य-भारेहि छ लेरसात्रो, भगसिद्धिया अभगसिद्धिया, छ सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुज्जुचा होति अणागारुज्जुचा गों।

ं वेसिं चेन पञ्ज्ञाण मण्णमाणे अतिथ बारह गुणहाणाणि, एओ जीतसाणे, ह पज्ज्ञाओं, दस पाण, चत्वारि सण्णाओ सीणसण्णा नि अतिय, चत्तारि गरीया, पाचिदियजादी, तसकाओं, एगारह जोग, विण्णि नेद अगनद्देगेदो नि अतिय, चत्तारि कसाय अकसाओं नि अतिय, सच णाण, सच सचम, विण्णि दमण, दब्ब मोनेहिं ह

त्रसकाय, पद्वहाँ योग, तीनों येद तथा अपगतयेदस्यान भी दे चारों कपाय तथा अक्षायस्थान भी है, केयलशानके थिना रोप सात झान, साता सपम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य और भावते छहाँ लेरस्याप, भव्यसिद्धिक आज्यसिद्धिक, छहाँ सम्यक्त्य, सब्रिक, आहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं सबी जीवोंके पर्यात्तकालसव घी आलाप कहने पर—आदिके बारह गुणस्यातः एक सबी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, वारों सबाए तथा सीणसबारयात्र भी है, चारों गतिया, पचेन्द्रिपजाति, तसकाय, पर्यातकालसर घी ग्यारह योग, तार्तों वेर तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है केवलझनके दिना गर सात झान, सातों सयम, आदिके तीन दर्शन, द्रच्य और भावते छहाँ ठेस्याप, भव्यसिंहक,

| ₹ | 408 |
|---|-----|

#### सबी जीवोंके सामान्य आळाप

## स ५०२

#### सबी जीवोंके प्रयाप्त आछाप

रेस्साओ, भवशिद्ध्या अभविद्ध्या, छ सम्बस्, सन्निनो, आद्दारिनो, सागारुवन्तवा देवि अनागारुवन्तवा रा ।

विसे पेर अवस्वचाण मण्यमाणे अति। पचारि गुणद्वाणाणि, एगो बीवसमासा, छ अवस्वचित्रो, मच पाण, पचारि सत्यात्रो, चचारि गरीओ, परिदियवादी, तसहात्रो, पचारि बेंगा, विलिय सेव, चचारि बेंगाप, पच पाण, विलिय सेवम, विलिय दसण, देन्रों बाउ सुक्करेस्सा, भारेण छ तेसमाओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, पच सम्मर्च, सिंगची, आहारियो ज्याहारियो, सामास्त्रह्वचा होति व्यामारुख्वचा वा ।

मणि मिनडाइटीज भन्यमाणे अस्पि एच गुणहाज, दो जीवसमासा, छ पज्ज-पीजी छ अपत्रज्ञातीओ, दम पान सच पाज, चचारि मण्याजी, चचारि गदीओ, पाँचिदेपजादी, तमकाओ, तेरह जोग, तिलि पेद, चचारि कसाप, तिलि अण्णाण,

ममन्यनिद्धिक, छट्टों सम्यवस्य, सिक्स, भादारक, साकारोपयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।

न हैं सबी आयों के अपयोजनशास्त्रपारी आजाप कहने पर—निष्यानाहै, सासाइन सम्मारहे, आंदरनस्वरपार्थ और अवस्वकात है पार शुक्तकान, एक सबी मध्योज जीय समान, एवं अवसादिन सामान, एवं अवसादिन सामान, एवं अवसादिन सामान, एवं अवसादिन सामान, असी वह आप हो प्राप्त अपने अपने अस्वया अस्वया, अस्वया, अस्वया, अस्वया, अस्वया, अस्वयान सामान आदिक तीन देणने प्राप्त कार्यन सामान आदिक तीन देणने उपने सामान आदिक तीन देणने उपने सामान अस्वयान सामान अस्वयान सामान अस्वयान सामान अस्वयान सामान अस्वयान अस्वयान सामान अस्वयान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान सामान साम

सम्रा मिध्यारिष्ट जीवीके सामान्य भागण बहुने पर-प्यक्त मिध्याहिष्ट गुजस्थान, सम्री पर्योप्त भार सम्री भाष्यपन्त ये हा जावसमास छडी पर्याप्तिया, छडी अपर्याप्तिया, हर्जी माज, सात माज, सारी सज्ञाप, बारों मतिया पचे ट्रियजाति चसकाय आहारकह्मप्योग

न ५०३ सम्रा जीपॉके अपर्याप्त भाराप

| 13                    |    |    |   |   |   |   |   | व)_          |   |   |      |           |     | ð         | ų | e     | Biğ | 30         |      |
|-----------------------|----|----|---|---|---|---|---|--------------|---|---|------|-----------|-----|-----------|---|-------|-----|------------|------|
| *                     | ŧ  | €3 | · | ¥ | ŧ | , |   | ्र<br>अंधि   |   | ¥ | 14   |           |     | # Z       |   | सम्ब  | ŧ   | ्र<br>अञ्च | 5 67 |
| भ<br>मि<br>नामा<br>भी | æ. |    |   |   |   | • |   | ৰ মি<br>খাবি | 1 |   | मा १ | सधा<br>दश | रना | उ<br>मा ६ | ¥ | विका, |     | द <b>र</b> | वरा  |
| 84                    |    |    |   |   | _ |   | _ | कार्य        |   | _ | 44   |           |     |           |   | 1     |     |            |      |

असंज्ञमे, दो दंसण, दण्य भागेहि छ लेस्माओ, भगमिद्धिया अमगमिद्धिया, मिन्नण, सिष्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुमज्ञा होति अणागारुमज्ञा वा । ।

वैसि चेन पजनाण सण्णमाणे अत्य एम गुणहाण, एशे जीवसमाने, ह पजनीओ, दस पाण, चतारि सण्णाओ, चतारि गईओ, पिविद्यजादी, तमकाशा, दर जोग, विण्णि वेद, चतारि कमाय, विण्णि अण्णाण, असजमी, दो दसण, दब्द मानिह छ ठेस्साओ, मनसिद्धिया अमनभिद्रिया, मिच्छन, सिण्णिणे, आहारिणो, सागाहबनुना होति अणागाहराजुना नां ।

हिक्के थिना दोप तेरह योग, तीनों थेव, चारों क्याप, तीनों अज्ञान, असयम, आर्विके हो क्योन, इच्य और भायसे छहाँ ठेरशाए, मन्यशिदिकः समस्यशिदिकः मिय्याय, सिक्कि, आहारकः अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों संब्री मिध्यादाष्टे जीवोंके पर्याप्तकालस्व भी आलाप कहने पर—एक मिध्या दृष्टि गुणस्थान, एक सब्बी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तया, दशों माण, बारों सबद्य, बारों गतिया पर्वेद्धियज्ञाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों यचनयोग, औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोग ये दृश योग, सीनों येद, चारों कपाय, तीनों अबान, असयम, आदिक तो दृशीन, द्रम्य और आयसे छहाँ छेदयाप, भव्यसिद्धिक, अभ्रम्यसिदिक। मिध्यात, सब्बैक, आहारक, साकारोष्ट्राणी और असाकारोष्ट्राणी होते हैं।

#### में ५०४

#### सम्री मिथ्यादृष्टि जीवीके सामान्य भारतप

| 1 | 4 | सी<br> र   | <u>q</u> | भा | A. | ग<br>¥ | 1 | का       | रो र ३       | 3 | ₹<br>¥ | 3<br>M1 | सय | <u>د</u>    | <del>ड</del><br> द्र ६ | <u>म</u><br>२ | 1<br>1 | <u> </u> | 3          | 1           |
|---|---|------------|----------|----|----|--------|---|----------|--------------|---|--------|---------|----|-------------|------------------------|---------------|--------|----------|------------|-------------|
|   |   | संप<br>संअ | ६अ       | ָט |    |        | 4 | <b>a</b> | भादि<br>विना | ` |        | अशा     | ≆स | वशु<br>प्रव |                        | ਸ<br>ਭ        | मि     | स        | आहा<br>अना | शब्द<br>अना |
|   |   | İ          |          |    |    |        |   |          |              |   | ļ      |         |    | Ì           |                        |               |        |          |            |             |

# त ५०५

#### संबो मिध्यादृष्टि जीवोंके पर्याप्त माळाप

| Į ą | जी | 9 | মা- | đ | ग | Ţ | का     | यो           | 1 | • | WT.         | 84       | , द     | <u>a</u>    | <u>[</u> म | <del> </del>   # | साक्र | <u>ai</u> | 宁          |
|-----|----|---|-----|---|---|---|--------|--------------|---|---|-------------|----------|---------|-------------|------------|------------------|-------|-----------|------------|
| 14  | 1  | 1 | 10  | ¥ | ¥ | 8 | र<br>ब | १०<br>स ४    | 1 | ¥ | ्र<br>अक्षा | ₹<br>3(8 | र<br>वध | द ६<br>मा ६ | 1          | Ĥ                | 6,    | आह        | याध<br>अरा |
| "   | 2  |   |     |   |   | ľ | Ϊ,     | ₫ ¥          |   |   |             | 7.5      | अच      |             | OF         | i                |       |           | 441        |
| Į   | 1  |   |     |   |   |   |        | जा र<br>वे १ |   | i | i           |          |         |             |            |                  |       |           |            |
| 1   |    |   |     |   |   |   |        |              |   |   |             |          |         |             |            |                  |       |           | لــا       |

वैसि चेत्र अपञ्जवाण मण्णमाणे अस्पि एय गुणद्वाण, एत्रे। जीवसमारो, अपञ्जवीत्रो, सच पाण, चचारि सण्मात्रो, चचारि गदीत्रो, एप्यिदियज्ञादी, वसकात्र विश्वि जीत, तिश्वि वेद, चचारि कताय, दो अभाग, असममी, दो दत्तण, दस्वे काउ तुक्कलेस्सा, मावेण छ लेम्साओ, भविताद्विया अभवतिद्विया, मिन्छत्त, सिन्धित आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवनुत्ता होति अणागारुवनुत्ता वा ।।

े (सण्जि') सासणसम्मादद्वीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दो जीवसमासा, छ पजचीत्रो छ अवज्ज्ञचीत्रो, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णात्रो, चचारि गदीत्रो, प्रिंबिदेयजादी, तमकाओ, तेरह जोग, तिन्य घेद, चनारि कसाय, विन्नि अण्णाण,

उदीं सबी भिष्पादारे जीवोंके अपर्यातकालसबाधी आलाप कडूने पर-पक निष्पा े का सन्ता सन्ताकार अव्यास कार्यास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास सात आण, चारों सहाय, वारों गतिया, प्रवेश्वित्रवाति असकाय, भौदारिकमिश्र, मैदिपिकमिश्र भीर कार्मणकाययोग थे होत थोगा तांनों पेर, चार्र कवाय, आदिके वो भड़ान, असपस आदिके हो वर्रान, अध्यक्षे कावात और प्रह केरवाय भावते छहीं केरवाया भगासिकिक, अभावसिकिका मिण्यास

सबिक, आहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। महारक क्याकारका राजाराज्य । सही सावादनसम्बद्धीः जीवोके सामान्य भाळाप कहने पर-पक सावादन गुण ्यान, सड़ी पर्याप्त भीट सड़ी अपयोध्त से दो श्रीयसमास, छड़ी पर्याध्तरां, छहीं अपयोधियां, रेसी श्राण, सात प्राण; चारों सहाप, चारों गतियां, पवे द्वियजाति, त्रतकाय, साहारककायपीम

६ प्रतिष्वकात्वक कोष्ठकान्त्रगतपाठो नास्तीति संवय ।

| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and the second and I                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| न ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सभा मिथ्यादप्रि जीवॉक्ते भएयाप्त भारतप |
| प्रित्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष | माइ का मो विकास सिया है कि 127 से 100  |
| म ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सबी सामायसम्बद्धार्थी जीवीने का        |

सबी सासादनसम्यग्दांधे जीयोंके सामान्य आलाप

असजमो, दो दसण, दन्य-मोर्नाई छ ठेस्साओ, भरमिद्धिया, सामगतम्मन, सिष्णणे आहारिणो अणाहारिणो, सामान्यञ्जना होति अणामान्यञ्जना वा ।

वेसि चेन पज्जनाण भण्णमाणे अश्वि एय गुणहाण, ए.शे जीनसमाताः । पज्जन्तीओ, दूस पाण, चनारि सण्णाओ, चनारि मर्डेओ, पिंदियेचादी, तनसम् दस जोग, तिण्णि नेद, चनारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, अमनमी, दो दसण, व्य मावेदि छ छेस्साओ, मनगिदिया, सागणमम्मन, साण्णणो, आहारिणो, मागारगुन होति अणागारगजुना वा ं।

वेसि चेत्र अपञ्चचाण भण्यमाणे अस्थि एय गुणहाण, एत्रो जीवनमासी, उ अपञ्चचीओ, सच पाण, चचारि सण्णात्रो, विश्णि गईओ, पाँचहियनादी, तसस्रात्री, विश्णि जोग, विश्णि वेद, चचारि कसाय, देा जण्याण, असजमी, दो दमण, दस्त्रेण

द्विकके विना होप तेरह योग, तीना नेंद्र, चारों न्याय, तीनों अक्षान, असपम, अदिके शे वर्षोन, द्रच्य और भावसे छडों लेन्याप, भव्यसिद्धिक, सासादनमध्यस्त्र, सांक्षिक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों सभी सासाइनसन्यग्हारे जीवों के पर्याप्त नार स्व आहाप कहने पर—पह सासाइन गुणस्थान, एक सभी पर्याप्त जीउसमास टहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण चारों समार, चारों गतिया, पचेट्रियजाति, असनाय, चारों मनोथों न, चारों वचनोग, आदारिकत्वयों और पेशियिकताययों ये दश योग, तीनों वेद, चारों नपाय, तीनों अज्ञान, असपम, आदिके दी दहीन, दृष्य और भायसे छही नेदगार, भ्रम्यासिकि, सानादनसम्बन्द, सश्चिक, आहारह, साहारोपयोगी और अनासरोपयोगी होते हैं।

उद्दां क्षत्री खालादनसम्बन्धाः अविंके अपवातमाळलव पा आलाप स्वते पर—प्र सालादन गुणस्थान, एक सजी अपर्योत्त जीवलमाल, छह्वे अपर्योत्तवा, सात प्राप, बार्गे सेबाप, नरकमतिके विना दोष तीन मतिया, पत्रे द्वित्वाति, तसमय, औदारिकमिश्र, बेहि विकमिश्र और कामणमायवीग ये तीन योग, तीनों वेद, बारों क्याय, आदिके हो अवान,

| न ५०८                   |             | सरा      | सासादनस                             | स्यग्द्राप्ट                   | जीवींके | पर्याप                   | त अर                    | शप                |       |                    |  |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------|--------------------|--|
| क् <u>षी</u><br>शास्त्र | प मा<br>६ १ | वे   ग ह | का यो<br>१ १०<br>१ म ४<br>इ.४<br>औ१ | <u>ब</u>   क <u>स</u><br>इ   ४ | 2   1   | _ द<br>२ १ ४<br>१४<br>१४ | <u>ड</u><br>इ.६<br>मा ६ | म स<br>१ १<br>म उ | वाब व | आरा द्वा<br>श्री ह |  |

बाउ सुबक्तकेस्मा, भारेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, सासणसम्मच, सण्णिणो, आहारिणो जगाहारिणो, सामारुगनुचा होति अणामारुगुचचा वा `।

( सिंग ) नम्मामिन्डार्ट्याण भज्जमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, ए पज्जविश्रे, दस पाण, पचारि सण्नाओ, पचारि गर्द्यो, पाँचिदयज्ञादी, तसशाओ, दम जात, तिण्ण पाणाणि तीहि अण्याणेहि मिस्साला, अस्वमा, तिण्ण पाणाणि तीहि अण्याणेहि मिस्साला, अस्वमा, दो दमण, दन्य गांवेहि छ लेस्साओ, अबसिद्धिया, सम्मामिन्छन, सण्याणो, आहारियो, सागाहराज्ञचा होति अणागाहराजुचा वां ।

भवयम, भादिके दो दर्रान, प्रायसे काषोत भीर पुद्ध हेदयाय, भावले व्हॉ हेदयाया भाय विद्धिक, सालादनलम्प्यस्य, लांडक, भादारक, अनादारक, साकारोपयोगी और अनाकारो ययोगी होते हैं।

सद्य सम्याग्नियादादि आँवाँके भारत्य कहने पर—यक सम्याग्निय्यादि गुणस्थान, एक सभी पर्याप्त आंवसमास, छद्दी प्रयाजिया, बहाँ माण, बारीं सम्राप, बारीं गतिया, पर्योद्भयज्ञानि, अस्वस्था, बारीं मनोवीम, बारीं वस्त्रयोग, आहारिककावयोग और वास्त्रिक स्वय्योग ये दहा योग, कार्नों येद, बारों कवाय, तीर्नों अग्रानोंसे मिश्रित आर्थिक तीन म्रान, अस्त्रयम, अर्थने हो बुद्दान, द्रष्य भार आयने छहीं रुद्वापे, अस्पासिद्धिक, सम्याग्नियात्य, स्विक, आहारक, साक्षारोपयोगी आर अनास्त्रारोपयोगी होते हैं।

# ने ५०९ सबी सासादनसम्बन्हां जीवाँके अवर्धान्त मालाप

| <u>1</u> | बी<br> १<br> ड अ | य ।<br>य ।<br>य | स ग<br>हे व | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | यो वि<br>इ<br>भी नि<br>देशि<br>काम | F. RT<br>54<br>54<br>58 | स्य द<br>१ ३<br>।स वधु<br>भव | हर है<br>का म<br>ग्र | र्¦स_<br>। सम्ब | ा. उ<br>इ.स.च्या<br>इ.स.च्या |
|----------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|          |                  |                 |             |                                         |                                    |                         |                              |                      |                 |                              |

न ५१० सम्री सम्यग्निष्यादेषि जीपीके भाराप

| <u>इं</u> ची पन्न      | <b>= 1</b> | e =1 | यो          | ٠, | ₩.   | संय | ₹ | बे | य  | R | ela | XI | ∣ व           |
|------------------------|------------|------|-------------|----|------|-----|---|----|----|---|-----|----|---------------|
| इ.स. व.स.<br>इ.स. इ.स. |            | 1 1  | 4 X         |    |      | •   | • | ۹, | ٠, | • | •   | •  | हाद्य<br>जनाः |
| 1                      |            |      | औं १<br>व १ |    | iğ M |     |   |    |    |   | ļ   |    |               |

( सिण्न-) असन्दसम्माइद्वीण मण्णमाणे अतिय एप गुणद्वाण, दो जीवस्वव छ पज्जचीओ छ अवजचीओ, दम पाण सच पाण, चचारि सण्याओ, चचारि म्ह्र्म पिंचिदियजादी, तसमाओ, तेरह जोग, तिण्य वेद, चचारि कताप, तिण्य वा असजमो, तिण्य दमण, दच्य मोर्नोह छ लेस्माओ, भरसिद्धिगा, तिण्य सम्मन, सिण्यो आहारिणा जणाहारियो, सामाह्यजचा होति अणामाह्यजचा गाँ।

' तेमि चेन पत्रत्ताण भष्णमाणे अतिय एप गुणहाण, एत्रो बीवनमामे, । पत्रज्ञचीत्रो, दम पाण, चत्तारि सण्णात्रो, चत्तारि गईत्रो, पनिदिचजादी, तमसमा

सबी असयतसम्पर्काष्ट जीवेंकि सामान्य मालाप कडने पर-एक अविरतसम्बनी

मुजस्थान, सबी पर्यान्त भीर सबी भपर्यान्त ये दो जीयतमास, छडी पर्यान्त्रिया, छी भर्षा न्तियो, दशों माण, सात माण, चारी सबाय, चारी गतिया, पत्री द्वयनाने, बतहाय, भारिह हापयोगदिक विना दोप तेरह योग, तीनी यद, चारी कपाय, भादिहे तार बान, भर्षान, भरिह तान दर्शन, द्वप्य भीर मायसे छहीं त्रेदवार्य, भय्यसिद्धिक भीवशमिकसम्बन्ध भरि सान सम्बन्ध्य, सबिक, माहारक, भगाहारवः साकारोपनोगा भार भगावारोपयोगी होते हैं।

उन्हों सद्यी अस्तवतसम्बद्धाः जीवोके पर्यान्तकालसङ्घा भाराप कहन पर-वक्त स्वीतरतसम्बद्धाः गुणस्यान, यह सत्री पर्यान्त जीवसमास, छही पर्यान्तिया, दृष्टी प्रान्तिया, दृष्टी प्राप्तिया, द् सद्धाप, चारी पतियो, प्रविद्वयजाति, यसमय, चारी मनोपोण, चारी वजनवोण, भीराहि

| न     | 317                       |    | सबी असवतसम्बद्धि जीयों हे सामान्य भाळाप<br>व स नामा का या व का सा निवाद है सि स न ने ब सा के<br>का रूक है । है र के कि से स के कि<br>का व जा के कि ने कि सि में में में कि सी की<br>सि स में में में सी की |                        |                      |     |                   |                                  |     |                       |            |       |  |  |  |
|-------|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----|-------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|------------|-------|--|--|--|
| 2 4 4 | <u>त्री</u><br>संप<br>संस | 14 | स<br>t s                                                                                                                                                                                                   | है है है।<br>साम-हे हा | यो<br>वा दे<br>वा दे | 1 6 | 10 41<br>141<br>1 | मय। द<br>र व<br>अन क द<br>निर्मा | 2 t | ह है<br>इ. अंच<br>धार | सना<br>द ह | 1 2 2 |  |  |  |

दम जोग, विश्नि चेद, चचारि कमाय, विश्नि णाण, अस्रजमो, विश्नि दसण, दन्य भागोह छ लेस्माजा, भारतिद्विया, विश्यि सम्मच, सश्यिमो, आहारिणो, सागारुगजुचा होनि जणायारुगजुचा या।

विस वेव अपज्ञचाण भण्माणे अश्यि एय गुणहाण, एश्रो बीयसमासा, छ वपज्ञचोत्रा, सच पाण, चचारि सप्पायो, चचारि गर्रश्रो, पांचिर्यज्ञादी, तसकाश्रो, जिन्न जोग, दा वेद, चचारि कमाण, तिण्मिणाण, असजमी, तिण्मि दमण, दण्येण काउ सुरक्तरमा, भावेण छ लेरमात्रो, भगसिद्विया, तिर्णि सम्मच, सिण्णिणे, आहारिणो वणाहारिणो, सागाहरजुचा होति आगागहरजुचा वा ॥।

सबदायबद्ध्यहाँडे बाव सीणकमाओ वि वाप मुलोय मगो।

हायपोत भीर विभिन्ने कापयोग थे दहा योग, तानों थेर, वारों कपाय, भारिके तीन झन, बक्षयम, भारिके तान दर्शन, द्वरूप भीर भाषले छड़ों हेरदाय, भग्यसिद्धक, भोपदायिक भारि केत सम्बन्त्य, सिक्क, भादारक, सांवारोजयोगी और भनावारोजयोगी होते हैं।

उन्हों सत्री असवतसम्बर्गाट अधिक नप्योत्तकसस्वस पी आलाप वहने पर—यक व्यवस्वातसम्बर्गाट प्रावस्थान, पक सत्री अपघीत्व जीवसमात, छड़ी अपघात्विया सात प्राव, वार्से सङ्ग्राप, वार्से आते स्वातंत्र स्वातंत्र प्रावस्थान, व्यवस्थान, स्वतास्वत गुणस्थानमे छेटर भीणकवाय गुणस्थानतकके सबी ओयोके सप्ताप पुरु भेष भारापिके समान होते हैं।

र्वं ५१३ सबी असपतसम्बन्धिः जीवोंके अवर्षान्त भारताव

ંદ દર દરાજ મળ્યાના રાતિ શ્રદ મુદ્દાદ, હાલી ભાષામાં, દર્દદ ૧૯ ૧૧૦ દ-દદા સું પદ દાકુ પણ મન પણ હાલા દેવાઈ છે ૧૯૦૦ દળ રા, દિલ્હાનું, દર પ્રતું, કહાળ, પ્રાંતામ, દોલ્કાઈ, વેલાં

ment of the string of the segment of the order of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of the segment of t

and made who processes and before the language of a whole the and a some constitution of process and a second who are made and an almost and of a grade of second of made a thought and work and out of a grade of a second of made a second

| 4 |    |   |   | ا کیفہ سے | <i>4</i> ~ | • | ı  | H6 - | en fo | • |   |    |   |          |
|---|----|---|---|-----------|------------|---|----|------|-------|---|---|----|---|----------|
|   | 4  |   | 4 |           | •          | • | 41 | 4    |       | • |   | 14 |   |          |
| 4 | F. | ^ |   | ;         |            |   |    |      | Ł     |   | ŧ | •  | 1 | л +<br>М |
|   |    | _ |   |           |            |   |    |      |       |   |   |    |   |          |

कमाय, दो अण्याण, अमञ्जमो, दो दमण, दच्चेण छ लेस्मा, भावन क्रिय-पीत-काउ-हस्ताओं, भवामिदिया अभवतिदिया, मिन्छच, अवाणिणा, जाहारिया, वामारुवदाया होति जणागाहरजुचा वा 🗥।

वृद्धि चेव अपञ्चताण भूणामाचे जित्य एव गुणहाच, छ जीवमनामा, द्व अरज्वधीना चवारि जवज्जनीओ, तच पान छ पान पच पान चवारि पान तिज्ञ पान, चचारि मच्याओं, तिरिक्समई, पविदिश्वारी, ए साप, दा बार, तिन्ति हेर चनारि बनाय, दो अण्याल, अनवमा, दो दन्ता, दुव्या काउ गुक्टनम्ता, भारत किण्ड पील-माउतस्माची, भन्निदिया अभन्निदिना, विन्तुत, जन्निना, अस्तिनी अणाहारिणो, सामाहरजुचा होति अणामाहरजुचा वा "।

हा याना तानों थेह, बारों बचाय, दुमति और दुगुन थे ही कहान अभवम आहट ही हुछेन, निष्यते छहीं हेर्चाय, भावते हृष्य, नीड्न भार हाए न तर्वाचे, भागी शहर कारण व्याप्त विकास विद्याल, भाविक, माहारक, सावारोपयोगी भार भनावारोपयोगी हात है।

व हो असबी व्यव्यक्ति अववाद्यक्ताताक्ष्मी आयाव वहते वा-वह विद्याहाई गुक् हेपान भे देश भवता आवाक भववाजकातसक्या आवाद १६न वर्णाक १००० घड अक भवता सभी अपयोगिक विना त्रेष छड भवताल जीवसमास वाक अवसाजनी का अवसी पत्ति प्राप्त प्रदेशाच्या पार प्रदेशवराज्य स्वत्यात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व्यवस्थात् । व हराय, भादिते ही सनान, अस्वयम आदिते ही द वि मन्यम काट न भीट एक स्ट्रांस धाहारक, धनाहारक साकारीपयोगी भार धनाकाराप्य गाँ दान है। क ५१५

भर्तकी आयों के प्रयादन भाराच

| - 4.5        | सं त हं का हो      |
|--------------|--------------------|
| है व<br>विका |                    |
|              | Mr. Markey and the |
| 11           |                    |
|              | असर्वा अधिक अ      |

असमी जीवोद अवव प्र

# णेन सिंग्गि-गेन-असण्णीण संज्ञोगि अज्ञोगि सिद्धाण ओघ-मगो । एव सिंग्यमगण समज्ञा ।

आहाराणुबादेण आहारीण भण्णमाणे अस्यि तरह गुणहाणाणि, चोहस और समासा, छ पञ्जचीओ छ अपज्जचीओ पच परंजचीओ पच अपज्जचीओ वचारि एक चीओ चचारि अपज्जचीओ, दम पाण सच पाण (णत्र पाण सच पाण अह पाण है पाण सच पाण (णत्र पाण सच पाण अह पाण है पाण सच पाण') पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण तिण्णि पाण चचारि पाण से पाण, चचारि सण्णाओ सीणसण्णा ति अस्यि, चचारि गईओ, पच जारीम, छ काय, चोहस जोग कम्मह्यकायजोगो णित्य, तिण्णि वेद अनगद्देशे ति अल्ब, चचारि कसाय अकसाओ वि अत्येत, अह णाण, सच सजम, चचारि दसण, दम भोहिं छ लेस्साओ, मनसिद्धिया अभविभिद्धा, छ सम्मच, स्ण्णिणो असण्णिणो पेत्र असण्णिणो वि अस्थि, आहारिणो, सागारुगुचा होति अणागारुगुचा स स्थार अणागोरिहं जुगगद्वगुचा वा "।

सर्विक और असर्विक इन दोनों विकल्पोंसे रहित संवीमिकेन्टी, अवीतिकेव्ही और सिद्ध भगवानुके आठाप ओच नाटापींके समान होते हैं।

इसप्रकार सभी मागणा समाप्त हुई।

१ व<sup>्</sup>त्र ६ व्हान्त प्रवादा नास्त्र ।

पत्रवीओ पच पञ्चचीओ चचारि पञ्चचीओ, दस पाण वह पान अह पान नच पान क ् ४व ४०नेषाण भूणमाणं अस्यि वेरह गुष्टाणाणि, मच जीवसमाना, छ पान बचारि पाम बचारि पान, बचारि सण्णात्रा खीलनच्या नि अस्पि, बचारि गरमा, ولاح ا पत्र जारी श्री, छ काय, स्वाहर जीमा, भेसालियनैउद्धिय शहासीमस्न-क्रमहरकायज्ञाम परिष । विचिन पेद असादनदी नि अस्ति, चनारि क्याप अहमाओं नि असि, बहु णाज, तच सबम, चचारि दगण, दन मार्शेह छ छस्मात्रा, भविषाद्विचा समसमिद्विचा,

छ उम्मन, मिन्नियो अमिन्नियो पर सिनियो पर अमिन्निया हि असि, अहमीन्ति, सागाहरत्वचा होति अणागाहरत्वचा या सागार अणागाहर्दि तुगरदूररूमा च वर्सि चेत्र जवजनाण् भव्यमाणे अस्ति पुच गुण्हाणाणि, सम जीरमसामा छ अरज्ञधीओ पच अरज्ज्ञचीओ पचारि अरज्ज्ञचीना, गच राज गच राज छ राज रूप

पाण चर्चारि पाण विथ्नि पाण देशिंग पाण, चर्चारि मच्याओं स्थान्वणा हि अस्ति चर्चारे

वस्ति आहारक जायोंने पर्याप्तकातस्त्र भी भाव व बहुन पर- भांदद नग्ह पुष रेणान, सात प्रयोच्च आवाम अवाध्यक तक्ष्म वा ब्याद ४ ४ ६० ४६० व्याद व्याद्ध व्याद्ध व्याद प्रवाद प्रवाद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद व्याद भी त्राव्य भारत प्राप्त हात प्राप्त, एट प्राप्त, बार प्राप्त, बार प्राप्त, बार प्राप्त, बार प्राप्त, बार प्राप भी त्राव्य भारत प्राप्त, एट प्राप्त, बार प्राप्त, बार प्राप्त, बारों सह र तथा भी स्वर् ंचान भी है माण, सात माण, छह भाज, चार भाज, चार भाजा चार। सन प्रत्य जा साथ होन स्थान भी है, चारों मतिया पायों जा नियों, छहीं है ये, प्रयोग्णन स्थान अपाह कार होने त्र वर्षात् भावत् भावत् वाचा जात्तवा छहा व व, ववाणवात्ववा व्याद वाच हो व वृष्ट्योहित यहायर बाहारिकामार विकित्वसम्मा, बाहारकामा थार कामकहायकाम हो है क वरण्याका प्रदावर भादारबामान पान प्रशासन, भादारबायन भार कार्यक्रमध्याप कह है । है जिलों पेड्रे तथा नवपत्रवहरधान भी है, धारी बचाय तथा सहवादश्यान भी है जा थे हान ातों संवम, वार्य दर्शन, इन्यु और भावत छहीं संस्थाद अध्यावकार का ह का अव ात प्रमान आरा द्वान, माण भार भारता प्रधा स्थाप भागाना के प्रमान न हक. ही त्रायमण, सिंवन, असावक तथा सिंवन भार असावक दव राजी विवर्ध में रहन औ व राज्य तथा स्वाज्य मार्थायक तथा स्वाज्य जार अस्ताज्य वण राज्य व्यवस्था व्यवस्था विकास विवास विवास विवास विवास वृत्ति महिस्सि साकारीययोगी भार भनावारीययोगी तथा स्वाब्धार कर कर्या हु व्यवस्था ी उपयोगींस पुगपन् उपयु । भी हात है। विद्यास प्राप्त व्यव्यान भा हात है। विद्या भाहारक व्यव्यान भा हात है।

वादी बाहारक जावाक अवधानकालसक वा जातात करण पर जावार है से अधि हैनसम्बद्धारे अविरतसम्बद्धारे असमस्यत जार संद्रामक्ष्यत व ५ व ८८०० व से ३ वर्ग पन्तवस्थातः । अवस्यवस्थातः सम्बद्धान्यः । वर्षान्यः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर वृक्षः ज्ञावसमासः । एतं अवसामितः स्वं अवसाम्बद्धः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः । ात अविद्यासित छहा अववासित्। पाच अववास्त्राच्या वा ..... पाच प्रश्ने पाच का समित छहा साथ अवो स्थाप का समित का स इह प्राया, पाच साथ कार प्राया तान साथ छ। प्राया अवो स्थाप का समित का स्थाप का समित का स्थाप का समित का स्थाप क

न द्वारक आधीक प्रधान्त न द्वाप

गदीओ, पच जादीओ, छ काय, तिष्णि जोग, निष्णि नेद अनगरनेटो नि अपि, चचारि कसाय अरुसाओ नि अरिय, छ णाण, चतारि सनम, चनारि स्मण, दखन काउछेस्सा, मानेण छ लेसाओ, भनिनिद्धिया असनिद्धिया, पच सम्मन, सिष्णा असिष्णणो अणुमया नि, आहारिणो, सागारु उत्तवा होति अणागारु मनुना ना (वेगगर अणागारिहि खुगबद्व नुना ना '')।

आहारि भिच्यांद्रहीण भण्णमाणे अरिय एय गुणहाण, चोहम जीवसमासा, क्र प्रज्ञचीओं छ अपञ्ज्ञचीओं पच पञ्चचीओं पच याउनचीओं चचारि पञ्चचीआ चचारि अपञ्ज्ञचीओ, दस पाण भच्च पाण (णत्र पाण सच पाण अह पाण क पाण भव पाण') पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विश्लि पाण, चचारि सण्णाया, चचारि गईओ, पच जादीओं, उ नाप, तारह जोग, तम्मडयकायनोगो णिया विश्लि

है, बारों गतिया, पायों जातिया, छहाँ नाय, औद्दारिनित्र, धीनियक्तिम्य और आहारक्षिप्र कायपोग ये तीन योग, तीनों येद तथा अपगत-विद्यान भी है, चारों क्याय तथा अक्षाय स्थान भी है, विभागविध और मन पर्ययद्यानके बिना रोप छह बान, अक्षम, सामाधिक, देखोपस्थापना और यथास्यातिहत्वाद्याद्यात्य चार स्थान सामाधिक, देखोपस्थापना और यथास्यातिहत्वाद्याद्यात्य चार स्थान सामाधिक, क्षेत्र प्राप्त स्थानिक हिना होप पर्व सम्मन्त, सिक्षि, अपायक्ष छहाँ छेद्रयाए, भय्यक्षिद्धिक, अभ्याक्षिद्धन, सम्यानिय्यात्यके बिना होप पर्व सम्यान्त सिक्षण, अस्वित तथा अनुभयस्थान भी हां आहार साक्षणीययोगा आर अन

माहारक मिथ्यादाष्टि जीवों के सामान्य आलाप बहुने पर—पुरु मिथ्यादाष्टि गुजस्थान, खेंद्द्द्धें जीवसमास, छढों पूर्वाप्तिया, छढों अपूर्वाप्तिया, धाज पर्वाप्तिया, धाज अपूर्वाप्तिया, बाद पर्वाप्तिया, थाज अपूर्वाप्तिया, दार्वों माण, सात माण, माल माण, आड माण, छढ माण, आड माण, आड माण, छढ माण, सात माण, चात माण, चार, माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार माण, चार मा

म ५१९ आहारक जीवॉके अपर्याप्त आलाप

| य<br>मि<br>सा<br>अवि<br>मम<br>स्रमे | की प्र<br>इस<br>भूज<br>अ | मा ४<br>१ मिन्द्रि | का या वंद्र ज्ञा सर<br>६ वंदे ४ ६ ४<br>आगि — जुम अस<br>दिसि हुँ जिस्से समा<br>अगि जिस्से स्टेरी<br>भेते स्टो<br>अब | द ह म स<br>१ द १ २ ५<br>का म मि<br>मा६ अ साम<br>श्री | सिंहि का व<br>२ १ १<br>सं भाहा साहा<br>अस अना<br>नन्न तथा<br>पूर्व |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

```
सत-परःबणाणुयोगद्दरि आहार-भाराबवण्णण
            वेद, चवारि कमाय, विष्णु जण्णाण, असज्मो, दो दसण, दन्न भवेहिं छ वेस्माओ,
            भ्यतिद्विमा अभ्यतिद्विमा, मिच्छच, सिष्णिणी असिविषणी, आहारिणी, सामाहनमुचा
            होंति अणागास्त्रजुचा वा '।
                                                                                                 [ <18
                  वैर्सि चेव पड़नचाण मण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, सच बीरममासा, छ
         पनवीत्री पच पज्नचीती नचारि पजनवीत्री, दस पाण एउ पाण अह पाण मच पान
        हे पाण चत्तारि पाण, चतारि सण्माओ, चतारि गदीनो, पच नादीओ, छ स्राप,
        देख जोग, विध्नि वेद, चर्चारि इसाय, विध्नि जयनान, अवत्रमा, दा दसन, दन्न-
       भविहि छ छेस्सात्री, भुवसिदिया अभविभिदिया, निच्छन, सण्मिनी असण्यिना, जाहा
      रिणो, सागाहरत्यचा हाँति अणागाहरत्यचा रा
     वेद, चारों कपाय, तींमों अज्ञान, अन्यम, भादिने देश दहान क्रम्य और भाषत छहाँ सरस्तरण
    भारत कथान व्यान अवान, आनयम, आदर वा दशन अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अन्यान अम
अध्यानिद्धिक, आमध्यानिद्धिकः विषयात्य सर्विक असर्विकः भारतस्य साकारोप्यामी श्वार
           उन्हों नाहारक मिध्यादि जीयोंक पर्याप्तदालसकती भागव बहुन पर—पद
  विच्याराष्ट्रि ग्राहरक मध्याहाष्ट्र जायाक वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व वयान्त्व । एस्व
  विद्या देशी प्राच, नी प्राच, नाड प्राच, खात मान, उद्द प्राच, चार प्राच नाज कार कार कार कार कार कार कार कार कार
 भाग, श्वा आण, ना मण, नाड प्रण, खात आण, छह नाज, नार जान, निवा, श्वा जातिया, श्वा जातिया, सही नाय चार्र मनोदोग, चार्र वचनवाग अहारिन सरधोग और
 प्रतिविक्तवायोग ने देश योग तानों पेंद्र, चारों बचाय, तीनों अवान अन्यस आहर हो
्ष्या होत् होत् भावते एवं वेद्याय, भागतिविक्त, भागतिविक्त, विष्याय वर्षक
भवांडक, भाडारक, वाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दात है।
                     न द्वारक मिध्यादिष्ट जाविके स्तमान्य भारतप
```

भाहारक मिध्याराष्ट्रि जीवींके पदान्त भावाप

म ५२१

वेसि चेव अपज्जचाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, सत्त जीवसमास अपन्जचीओ पच अपन्चतीओ चत्तारि अपन्जतीओ, मत्त पाण सत्त पाण छ पाण पाण चत्तारि पाण विण्णि पाण, चत्तारि सप्णाओ, चत्तारि गईओ, पच जादीये काय, दो जोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दः काउलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिन्छच, सविणणो व ष्णिणो, आहारिणो, सागारुउज्जचा डोंति अणागारुउज्जचा वा " i

<sup>प</sup>ञाहारि सासणसम्माइद्वीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, दो जीवसमामा पज्जनीओं छ अपज्जनीओ, दस पाण सत्त पाण, चतारि सण्णाओ, चतारि गर

उन्हीं अहारक मिय्याहाप्रे जीवोंके अपर्याप्तकालसक्यी आराप कहते पर-प मिष्यादाष्टि गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छहाँ अपर्योप्तिया, पात्र अपर्योप्तिया ब भपर्याप्तियाः सात माण, सात माण, छद्र माण, पाच माण चार भाग, तीन माणः बा सदाप, चारों मितवा, पात्रों जातिया, छद्दों काय, औदारिक्रमित्र और विक्रियक्रिमध्रक्षायथे ये दो योगः तानों येद चारों कपाय, आदिके हैं। अग्रान, असयम, आदिके दो दर्शन, द्रम्य कारोत छरपा, भावसे छडा छरपाए। भन्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक। मिध्यात्व, सविक अर बिका भाहारक, साकारापयोगी और अनाजारीपयोगी होते हैं।

भादारक सासादनसम्यग्टिए जीवोंके सामान्य जालाप कहने पर-एक सासाह गुमस्यान, सवा प्रयाप्त और सबी अपूर्वाप्त थे दें। जीवसमास, छढी पूर्वास्तियां, छडी अपूर्व

व्विषां, दर्शो प्राण, सात प्राण, चाराँ सम्राप, चाराँ गतिया, पर्वेन्द्रयज्ञाति, बढ्याय, बार् ल ∗२५ भाहारक मिथ्यानीय अधिके अववीदन भारतप

| हा व प्रा स  | ग इंडा या व इ | का संय द के      | संस्था । स्था ------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रे ७ ६४ ७ हे | ४ ५ ६ २ ३ व   | द १ द            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विवय, १० ७   | श नि          | इस प्रते पत्त का |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ८, ६         | विभ           | इस्स्रेप अन्त सा |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

भारारक सासादमगदार जीतीके सामान्य भाउति 4 - 23

| ह <u>नी</u><br>१ र<br>१ र | (1<br>(3 | 2 t • | d. | * | 4 | €2<br>₹ | या<br>१२<br>म ४<br>म ४<br>जा ३<br>ब २ | 4 | * | #1<br>1<br>#31 | मय<br>१<br>४न | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | हैं हैं।<br>या ध्रम | 4 4<br>4 41 | 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|---------------------------|----------|-------|----|---|---|---------|---------------------------------------|---|---|----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
|---------------------------|----------|-------|----|---|---|---------|---------------------------------------|---|---|----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|



बाहारि प्रमानद्वमस्माद्द्रीण भण्यामां अस्य एय गुणहाण, दो बीरसमासा, ए एउनमोत्रो ए अवज्जवीषा, दम पान मच पान, पानारि सण्यात्रो, पानारि गर्द्भी, वाँपदिपद्यादी, समयात्रा, भारद ज्ञाम, तिथ्य वेद पचारि कमाय, तिथ्य गाण, अस-द्रमा, तिथ्य दमया, दिश्य समया, साण्यात्रो, ज्ञाम, विश्य समया, सर्व्यात्रो, अस्तिरिया, मागारुज्ञा होनि अणामारुज्ञाचा वार्ष्मी।

विभि पेर पलचाण भग्रमाणे श्रीय एय गुणहाण, एको जीवसमासी, छ पण्यचीत्रो, दम पाण, चचारि मध्यात्रा, चचारि गर्दको, पविदियनादी, तसकाको,

महारव भारवत्त्रस्यार्ग्य अविवे साम्राय भालाव वहने पर—यर मविरतसम्य गरि गुणरामन, शंदी-वयांल बीर संदी मवर्यात्व वे हो अंवसमास, छहाँ पर्योक्त्या, छहाँ पर्याक्तिया, छहाँ मर्थ्याज्ञिया। दगो प्रायः, सान प्रायः। यार्गे सज्ञाय, वार्गे गाति, ऐसे द्रियमति, मस्त्रस्य, वार्गे मनाया, वार्गे वयसपीन, भोहारिक शर्यमतिहर और विविवकश्ययोगातिक ने बाद्य पेगा, नीमों यह, वार्गे वयाय, माहिक मीन वान, भायस्य, भाहिक तीन वर्षान, प्राय और भाषमे छहीं नेर्यार्थ, प्रस्वानिद्वक भीवगीमक भाषि तीन सम्पयन्य, स्विक, बाहारक, स्वारतप्रयोग, स्वार स्वारतप्रयोगी होते हैं।

उन्हीं भारतरब भस्यतस्त्रस्यन्दष्टि आँवॉक वर्षाप्तकालसब पी भालप बहुने पर—पक भविरतसम्बन्धरि गुणस्थान, एक संग्री वर्षोज जीवसमास, छही वर्षाप्तिया, बर्सो माण,

| শ     | ५२७                               |        | सहारक व                        | स्यतसम्य                                   | ग्रहिष्ट जीपी                         | के साम                           | गम्य थार | 14                             |                 |                   |
|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| म र व | श्री प<br>र १५<br>सय ६ श्र<br>स अ | श्र सं | श <u>ई</u> श<br>४ रे १<br>वं द | यो वे<br>१२ १<br>स ४<br>स ४<br>श १<br>वे १ | क का ह<br>च है<br>मिति व<br>भूग<br>अब | तेय द<br>१ ६<br>शत केद<br>चित्रा |          | स<br>३<br>आप<br>क्षा<br>क्षाया | समि<br>१ से आहा | स्<br>साका<br>अना |

| * | 486 | काशास | <i>समयतसम्यग्दा</i> प्ट | जीयोंके | पर्याप्त | भाराप |
|---|-----|-------|-------------------------|---------|----------|-------|
|   |     |       |                         |         |          |       |

| , |               | an. | a | នា | FC | 47   | ť | €1 | 2 | ì   | à | ₹ | ₩7                      | संय | ζ                | æ | *7 | Ħ                      | सीह | 3(7        | ₹           | ł |
|---|---------------|-----|---|----|----|------|---|----|---|-----|---|---|-------------------------|-----|------------------|---|----|------------------------|-----|------------|-------------|---|
|   | 2<br>3<br>3(4 |     | • | Ť  | 1  | 1 14 | 4 | *  | 4 | *** | ŧ |   | वे<br>संते<br>शत<br>श्र |     | र<br>कंद<br>विना |   | 4  | इ<br>अव<br>हार<br>सामी | đ   | न्याहा<br> | हाका<br>अना |   |
|   |               |     |   |    |    |      |   |    |   |     |   |   |                         |     |                  |   |    |                        |     |            |             |   |

जोग, तिरिय देद, चचारि कमाय, दें। याणाय, अर्थनमें, शेर्यमन, श्वन का हेस्सा, मोर्य छ हेस्साओ, मरिपिया, मायायग्या, मार्गिया, आराशिंग, नानक बहुता होति अजागारुपुत्त वा ।

आहारि मम्मामिन्यार्द्धीण मण्यामाणे अश्वि वय सुणद्राण, वजी वीरामाणी, छ पज्यसीओ, दम पाण, पचारि मण्यामा, चयारि मध्या, पिदियवारी, तमकाण, दम जोग, तिन्य चेर, चचारि कमाय, तिन्य णाणाणि तीहि अप्याणिह मिम्माण, असचमी, दो दमण, दन्य मीबेहि छ हेम्याणी, मारमिद्विया, मम्मामिन्यन, मिन्निणी, आहारिणी, सामाहारत्या हाति अणामाहारत्या हा ।

सम्यक्त्य, संधित, श्राहारक, सात्रारोपयोगी भीर भाषारोपयोगी दोने हैं।

भादारक सम्यग्निम्यान्त्रि जीयों न आलाप त्रद्देने पर—पत्र सम्यग्निम्यान्त्रि जीयों न आलाप त्रद्देने पर—पत्र सम्यग्निम्यान्त्रि जीयसमास, छुटाँ पर्योचित्रा, त्र्यों जीया प्रदेशिक्ष स्थान, पत्र संज्ञीत स्थाने गित्रा प्रदेशिक्ष प्रदेशिक्ष स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थाने स्थान स्थानिक्ष स्थाने स्थान स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्य स्थानिक्ष स्थानिक्स स्थानिक्ष स्थानिक्स स्थानिक्स स्थानिक्स स्थानिक्स स्थानिक्

सम्रिक, आहारक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

### न ५२५ आहारक सासादनसम्यग्टिए जीयोंके अपर्याप्त मालाप

| <u>ग</u><br>सा | 2 | प<br>६<br>अ | গা<br>ও | ¥ | ग<br>वि | \$ Q | यो<br>व<br>ओ मि<br>वै मि | 1 <b>व</b> | <u>क</u> | हा<br>२<br>कुम<br>कुझ | सय<br>१<br>अस | द<br>२<br>चधु<br>अच | <u>छे म</u><br>द्र १ र<br>का म<br>मा३ | स<br>र<br>सासा | सक्रि<br>र<br>स | आ ड<br>१ ३<br>आहा साका<br>अना |   |
|----------------|---|-------------|---------|---|---------|------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|
|                | ļ |             | l       | ĺ | ٩       |      | ļ                        | I          | - 1      |                       |               |                     |                                       |                |                 |                               | J |

न ५२६

### आहारक सम्योगमध्यादाप्टे जीवोंके आलाप

| यु जी प मास भा द का यो वे क हा सम द छ है<br>र र दे र ४ ४ र र र द ४ ४ र र द द द द<br>सम्बद्ध स प व स म व सम व सम व सम व सम व सम व सम | स स सहित्या व<br>६ १ १ १ १ १<br>६ स सम्य स आहा साझ<br>अवा |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

आहारि असजदसम्माहहीण भग्गमाणे जित्म एच गुणहाण, दो वीवमसामा, छ पञ्जवीओ छ अपञ्चवीओ, उस पाण सच पाण, चवारि मण्याओ, चवारि महंभो, पाँचिद्यजादी, तमकाओ, बारह जोग, विल्णि बेद, चवारि कमाय, विण्णि माण, अस-अमे, विल्णि दमण, दवर मोर्गोह छ लेस्साओ, अमिद्रिया, विण्णि सम्मच, सण्यिणो, आहारिणो, मागाहबञ्जवा होंति अणायाहरज्ञवा वा "।

'तेमि चेव पञ्चाण भण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एओ जीवनमासी, छ पञ्चीओ, दस पाण, चचारि सल्यात्रा, चचारि गईओ, परिदियनादी, तसकात्री,

माहारक अस्वतस्वस्वारिष्ट अविवेके सावान्य आलाप बदने वर—एक मिरतसम्ब गाँचे गुणस्थान, सबी पर्यांत और संवी अवर्षान्त ये हो ऑपसमास एटों वर्षान्यत्व, एसे मार्योगिनया, इसो प्राप, सात प्राण, पारों सत्राप, पारों गित्रम वेचे द्रिप्यत्रीत सावग्र, वारों मनोष्मा, पारों प्रयत्नयोग, आंतरिक शायगादिक और धेंगिवक वर्ष्योगदिक वे बारक पेग, तीनों येद, पारों क्याप, गारिके शीन सान, अससम आदिन तीन इर्राण, इष्य और भापसे एसे लेस्यत, एस्ट्रासिडिक औपदामिक आदि तीन सम्ययन्य, स्विक, स्वाहरूक, सावसे एसे लेस्यत, सनाकारियागी होते हैं।

कर्षी आहारक असपतसम्बर्गाः जीवीने पर्यान्तकालमकर्पा आलाप करूने पर—यक अविरतसम्बर्गाः गुणस्थान, एक सेनी पर्यान्त जीवसभास, छर्दो पर्यान्तमां, हर्रो प्रावन

न ५२७ । बाहारक असपतसम्पन्दवि जीवींके सामान्य आलाव

|  | No. | 2 14 | 10 Y Y 1 1 | र्घ १ हे<br>संभ<br>संभ | ।<br>मति<br>भत |  | ₹<br>₹₹ | £ ₹<br>#°¥ | ₹ | • | t |  | E/61<br>#41 |
|--|-----|------|------------|------------------------|----------------|--|---------|------------|---|---|---|--|-------------|
|--|-----|------|------------|------------------------|----------------|--|---------|------------|---|---|---|--|-------------|

म ५२८ भाहारक समयनसम्यग्टाप्ट जीवॉके वर्वाप्त भाराव

ह और प्राप्त सहर का मो हे कहा तर रंग संस्था के स्थाप के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्था

दम् जोम, तिल्नि वेद, चचारि कमाय, तिल्नि गाण, अमुनमें, तिल्नि कमन, न्य सोबेहि छ लेस्याओं, मत्रभिदियां, तिल्नि गम्मन, मिल्निंगं, आहारिनी, मागान्तरना होति अणागारुवञ्चना ता ।

तेर्सि चेर अवन्नताम मन्त्रमाणे अित तथ गुणहान, वशा नीरममना, छ अवस्त्रचीओ, सत्त पाण, चतारि मण्याओ, चतारि गर्डणे, गर्डियनरी, त्यकारा, दो जोग, इत्यिनेदेण निणा दो वेद, चतारि रताय, निष्म जान, अनतमे, निष्म दसण, दच्येण पाउलेस्ता, मारेण छ लेम्माओ, महिंगिहिया, निर्णि मस्मन, मण्यिया आहारियो, सांगाहरहत्ता हाँति अणागाहरतत्ता रा' ।

आहारि सनदायनराण मण्यमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्री जीरयमाने, उ पस्तचीओ, दस पाण, चत्तारि मण्याजो, दा गईत्रो, पनित्यनारी, तमराजो, पन

चारों सज्ञाय, चारों गतिया, परिजयजाति, प्रतवाय, चारों मनोधीम, चारों ववनयोग, जांदा रिक्काययोग भीर वीमियिव वाययोग ये द्दा योग, तीनों येद, वारों वनाप, आदिक तात मन बर्सयम, आदिके तीन दशन, इच्य शीर मायसे छन्ने छन्याण मन्त्रानिदिक, औरगानिव सम्यक्तय आदि तीन सम्यवत्य, सिवच, बाहारक, सावारीययोगी और अनाकारे पर्योगी होते हैं।

उ हीं आहारक असयतसम्यादाष्टि जीयोंके अपर्याप्तकालस्य घी आगए बहुने पर-पक अपिरतसम्यादिए गुणस्थान, एक सभी अपयाप्त जीयसमाम, छहाँ अपर्याप्तिया, सार्व माण, बारों सहाप्द, चारों गतिया एजेन्डियजाति, मसकाय, औदारिनिप्तभ और वीक्षिक मिश्रकाययोग ये दो योग, फीयदके विना होय दो येद, चारों क्याय, आदिक तीन बान, अस्यम, आदिके तीन द्वारीन, दृश्यसे कांगेत लेदया, भायमे छहाँ लेदयाप, मन्यापिदिक भौग्छामिकदम्यपस्य आदि तीन सम्यक्त्य, सिग्निक, आहारक, साक्तरोपयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।

्याद्वारक सवतासवत जीवाँके यालाप कहने पर—एक देशसवत शुणस्थान, एक संबी पर्याप्त जीवसमास, छहों वर्याप्तिवा, दशों प्राण, बारों सन्नाप, तिर्वेचगति और महुण

ज्ञाम, विल्पि वेद, चचारि बमाय, विल्पि धान,मज्ञमामज्ञमो, विल्पि दमय, दृष्टेन छ रेस्मा, मावेज वेड पम्म सुबरलेक्साओ, मबसिदिया, विल्पि सम्मच, मन्त्रियो, आहा रियो, सामारतज्ञुचा होवि अलागारुवज्ञा स्त्रि

"आहोरि पमचमनदाण भष्णमाणे अपि एय गुणहाल, दो बीवसमाना, छ पत्रचीओ छ अपञ्जचीओ, दस याण सच पाण, चचारि सण्मात्रा, मधुमयानी, पौर-दिपजादी, तमराओ, एमारह जांग, विष्णि चेद, चचारि कमाय, चचारि बाण, निष्पि

मंत्रम, तिथ्य दमण, दच्येण छ रुस्साओ, सायेण वेट पम्म-ग्र≅न्ममाक्री, भवनिद्विमा,

गाने थे दो गातिया पर्ची प्रयक्षानि, यसवाय, द्यारी मनोदोग बारी यसनदोग बंद करैनुरिक्ष बायदोग य भी घोगा, तीनी येद बारी बचाय, आदिवे तीन बान स्वयागयस आदिवे लोन हरीन, प्रयप्ते छटो छेन्याप आदाने तेज, एदा और गुष्त छेरवाय, प्रयानिदेव औरन्तिक सम्बद्धाय आदि तीन सम्पराय, स्तिक, भादारव सावारोपपाणी और मनाकरोपदोनी तिर्देश

भारतरक प्रमत्तस्यत आयों के मालाव कहते वर-प्यव प्रमत्तम्यक गुरु वयान क्षेत्रं गणाच भार सजी भारवाला वे हो जीवसात्तस, छाने वयानियती छटी अपयोजिता, क्षाते क्ष्य गणा आणा वार्टी भारत्य, अञ्चालाते व्यविष्यकारी कामकाप कार्नी समेराता कार्नी वयानीय श्रीहारिकवाययीय आह आहारकायवाणीक व गणाय कोणा तालों के क्षात्र कार्या गणाय, आर्थिक बार साल, सामायिक, प्रश्चक्यायना और प्रशिक्षाविष्णिक के सौत क्षेत्रक.

माहिते तीन द्रांत, प्रथमे एड्री लेप्साचे, भावते तेज वस भार गुत्र लक्ष्यक, सक्रानिक्क,

श्चित प्राप्त गांव के वे कहा तक रहे से स रहे देश पररार्ग के क

हैं तम् निर्वास के के कि की भारत केन की हैं के हैं तम् भारत हैं की हैं है कीर 34 है है है बिर 34 है है

al carre e e p et e u p es un e

बर तम इस क्षेत्र के साम क

विष्णि सम्मर्चं, सिणाणा, आहारिया, मागारवजुना होति अनागारवजुना वा ।

एत्य पजनतापजनता आजाता तत्त ता । एत मन्त्रय ।

आहारि-अप्पमत्तमनदाण मण्यामाणे शरिय एय गुणहाण, एत्रो वीत्रमामां, ह पज्जतीत्रो, दम पाण, विण्यि सण्यात्रो, मणुमगदी, पश्चिद्यनाटी, तमहात्रो, णत्र ज्ञाण, विण्यि थेद, चत्रारि कमाय, चत्तारि णाण, निश्चि मत्तम, निश्चि दस्ता, दब्देग उ देस्ता, सार्वण तेद प्रम सुहरूतेस्थात्रो, सद्मिद्धिया, निश्चि मन्मन, मश्चिता, ज्ञाह रिणो, सागाहरञ्जता होंवि अणागाहरज्ञता वा "।

आहारि-अपुच्चयरणाण मण्णमाणे अधि एय गुणद्वाग, एओ जीवनमासी, उ

श्रोपरामिकसम्यपत्त्व श्रादि तीन सम्यक्त्य, सञ्जिक, भादारक साकारोपयोगी बीर बनाकारोप योगी होते हैं।

६स आहारक ममस्तस्यत गुणस्यानमं पर्याप्त और अपयीजनशङ्गराची आराप मी कहना चाहिये। इसीप्रकार जहा पर सद्धी पर्याप्त और सद्धी अपर्याप्त ये दें। जीप्रमास होर्षे यहां भी सामान्य आठापेक अतिरिक्त दोनों प्रकारके आपण और कहना चाहिए।

आहारक अप्रमचसयत जीवोंके आळाप कहने पर—पक अप्रमचसयत गुणस्वान, एक संब्री पर्याप्त जीवसमास, छडों पर्याप्तिया, दरों प्राण, आहारसप्रके थिना दोव वीन संब्राप, मनुष्याति, पर्योद्ध्यजाति, प्रसक्षय, चार्चे मनायोग, चार्ये वक्तकोग और औदारिक रायोग ये गी योग। तीनों घेद, चार्षे कपाय, आहिके चार हान, सामाधिक आदि तीन सम्म, आहिके तीन वहान, द्रष्यसे छडों ठेस्पाप, आवसे तेन, पद्म और शुक्र हेस्पाप, मन्मसिद्धिक, वीक्षामित्सम्बद्ध आदि तीन सम्यनस्य, सिंधक, आहारक, साक्षरोपयोगी और अनाकार्य पर्योगी होते हैं।

आहारफ अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके आछाप कहने पर-एक अपूर्वकरण गुण

```
1,17
```

सत पहत्वणाणुषोगद्दारे आहार आङाववणाण पञ्चवीओ, दस पाण, विण्णि सण्याओं, मणुनगरी, पाँचदियज्ञादी, वनकाओ, व बेगा, विक्रि देद, च्वारि कताय, च्वारि वाण, दो सबम, विक्रि दमण, दरनेग। ें अपना प्रमुख्य सुक्त केस्सा, मयसिद्धिया, दो सम्मन, सण्णियो, आहारिया, सामार

आहारि पढम अणिपद्दीय मण्णमाणे अस्य एय गुणद्दाण, एजा जीवममामा, परवर्ताको, इस पाण, दो सण्याको, मणुसादी, पविदियवादी, तमकाको, णव जोस, ाष्वामा, ६त पान, ६१ सण्यामा, मश्रामाना, भागाप्तमाना, जापाना, भागाणा, भागाणा, भागाणा, भागाणा, देवे स्वार्थ, वचारि वावा, हो सजम, विक्रिय दसवा, दसवा छ तम्मा,

ी, पर सवा पर्योच जीवनमास, छडो वर्यानिया, ब्हाँ माण, भाहारमबारे विना हार त्रवाद, मनुष्पमाति, पर्वे दिवजाति, त्रसनाय, वार्त मनोयोग, वारो वयनपोग और धाँस ाययोग से भी योग, तीनी वेद, चारों क्याय, मादिके चार मान, सामाविक आहि श स्वम आदि तीन बुर्रान, इत्यत छहाँ हेरवाए, भावत शुक्रहेरवा, स्व्यतिहरू, भावनावि ्राण भादन तान द्वान, द्रव्यस छहा स्ट्वाच, मायस गुरूरू ह्या मण्यासम्बद्ध, न्यापः तान १८ साविक य ही सम्वदाय, सक्षिक भाहारक, साकारीवयोगी भार मनाकारीवयोगी १८८४ मेरे हैं।

भादारक भनिवृत्तिकरण गुणस्थानके मधम भागवर्ती जीवीके मालाप बहन पर-वक भावाद बातवास्त्रकरण गुजरधानक भवन भागवता जावार जावार वहन अर्था क्षित्रहेण गुजरधान, एवं सही प्रयान जीवसमास, एटॉ प्रयासियी, क्यों माण, स्थान भारतिक हो हा सहाय, मञ्जूष्याति, विद्विष्याति, महाराष्ट्र वर्षा मनोषीत कारी वर्षात भार को इसिंद का प्रकार, मनुष्यामत, बचा वुषकात, करावाच चाच कमावाच चाटा बचक भार कोइसिंद काययाम ये भी योग तानों येद, पारी क्याय, कादि बार द्वार सान विक मादि हा स्वयमः आदिने शीन दर्शन प्रवास छहा देशवाय, माखाने जुकलकरणा सक्त भादारयः भपूषकरणगुणस्थानयती जीवींके भारतक

Bet 1441 25 14

थाहारक धनिष्टात्तवरणक प्रथम भागवर्गी जीवाचे भाळाए 10 HE 128.00

भारेण सुक्करेस्मा, भरमिद्धिया, दो सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, मागाहरजुचा हों अणागाहरजुचा या ।

सेस-चदुण्हमणियङ्गीण ओघ मगो ।

आहारि सुदृममापराइयाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवो जीनमाणे छ पञ्जवीको, दम पाण, सुनुमपरिगाहमण्णा, मणुमगरी, पविदियजादी, तमकाको, प जोगा, अनगद्देदो, सुदृमलोहरम्याओ, चचारि णाण, सुदृममापराइयसुद्धिमनमो, विदि दसण, दब्बेण छ लेस्माओ, भानेण सुरुक्तलेस्मा, मनमिद्धिया, टो मम्मच, सिव्यणे आहारिणो, सागालनमुचा होति अणागालनमुचा सर्े।

आहारि-उपसतहमायाण मण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, एत्रा जीपसमामी, र पज्यचीत्रा, दस पाण, उपसतपरिम्महसप्ला, मणुनगर्दा, पाचिदियजादी, तपकात्री, ग

सिद्धिन, भीपदामित भीर शायिक ये दी सम्यतस्य, सिवित, बाहारक साकारोपयाणी भी मनाकारोपयोगी दोने दें।

सनिगृत्तिकरण गुणस्थानये दाप चार मागाने स्नालाप ओघाणपरे समान हाते हैं। साहारक गृहससाम्परार्था अधिंके कालाप कहने पर—पर गृहससाम्पराय गुणस्थान

माहार न्यूससाम्पराया आवाक काटाय वहन पर—पर न्यूससाम्पराया अवाक स्वत्य प्रविक्षाम्य स्वत्य पर्यात्व काटाय वहन पर—पर न्यूस्य परिव्रहम्या, मार्चार्य पर्विष्ट्रहम्या, मार्चार्य पर्विष्ट्रहम्या, मार्चार्य पर्विष्ट्रहम्या, मार्चार्य पर्विष्ट्रहम्या पर्विष्ट्र व्यवस्था कार्य स्वत्येष, चार्य स्वत्यं पर्विष्ट्रहम्या आदि त्री स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं

भ हारक उपसान्तवय थी जीयोंके आलाप बही पर- यह उपसान्तवयान गुनस्वान यह सबी प्रयोज जीवमवान, छही वर्षान्त्रयां, दशा माण, उपसान्त्रवशिद्धसद्यां, मुप्य<sup>मन्</sup>, प्रचेन्द्रियज्ञानि, जमकाय, चारों मनोयोग, चारों यथनयोग धीर धीक्षरिक वृथयोग से नी वार

न ५३५ । भादारक स्थमनास्परायी जीवोंके भारतप

ह बि.व का वीत क्या की ते के बातव के नितास ना जा की है। हर्मकार के देव के के देव के कि का स्वाप्त के का स्वयं क्या के साथ के का का स्वयं का स्वयं का स्वयं का का स्वयं के का किस का की का स्वयं का का स्वयं के का किस का की का स्वयं स्वयं के का किस का स्वयं की का स्वयं

क्षोग, प्रश्नादेवेते, उत्थनराहकताम्रा, पर्वार्त माण, जहानराद्विहासुद्धिसज्जे, विनि द्वारा, इराव छ न्याप्री, भावन सुकृत्वेत्वा, भागिद्विया, दे सम्मन,

मण्डिन, जाहारिना, मानार रामुना होति अत्यानार रामुना वा "। आहारि मीजर रापाण भद्यामण अति । ज्य गुजहाज, ज्यो बीवसमामे, छ परनर्षाओ, रम पान, मीजमण्याओ, मञ्जमारी, प्रविदियज्ञारी, तमराओ, जब बोम, अरगर्देश, अरमाओ, प्रचारि जाल, तराबगादिहारतदिमतम, विण्यि दस्ज, दब्बेण ए लेम्माआ, भारेल सुरुवर्तममा, भरोनिह्या, महायसम्बन, सण्विणो, आहारिणो,

गागारपञ्चा होति अणागारपञ्चा वा ।

धपनगपर, रचन्ताननोधरनाय, आहिर वार प्रान, वधारणतावहारगुद्धिसंगा, आहित तीन रोन, इष्टरेन छटो सरवाण, आपसे पुरूरता, आयमिदिर, ओवदाविर और शाविष्ठ ये दी रामकृष्य, संविर्द्ध, धाटारर, सारारोववीमी और सनारारोववीमा देति हैं।

भारवण्य, साहब्द, साहरार्यवामा आर्थे हैं भागव वहने पर—वह देशिक्षणय गुणस्थान, यक भारारव श्रीलक्षणया आर्थे हैं भागव वहने पर—वह श्रीलक्षण गुणस्थान, यक्ष सदान्यराज जीवनसान, एटाँ प्याजिया दुर्गों प्राच श्रीलस्था, महायगाति, पवी द्रियमाति, वगहाय, वार्सिसन योग, बार्सि वयनयोग भीर भौड़ारिक्याययोग ये नी योग, अपनावय, भवत्यप, आदिके चार हानः यथाष्ट्यनायिद्वारण्यातित्वस, आदिके तोन दरान, हम्से छाई।

स्राज्याच्या नुक्र नेश्या भाग्यासिद्धिक, शास्त्रिकसम्यक्त्य, संक्षिक, भाहारक, साकारोपयोगी भार भनाकारापयोगी होते दें।

मै ५३६ आद्वारक उपनास्त्रकपायी जीवींके भारतप

| दुर्भ पासंगद्देश या देह हा तथ है है से हा तहा है या है<br>रे प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रमाणिक क्षेत्र के प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत् |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

५३७ भादास्य शीवाकपायी जीवोंके मालाप

है भी पूर्य ना हिनाची वह इस सब्द से सात ने ने ने जा है पूर्व वह दूर है। दूर पूर्व प्रवाहत स्थापन कर सार स्वाही के जा सामध्य नित्त पूर्व के के अपने किया है के जा सामध्य का सामध्य कर्मा इस ना अपने आहारि-मनोगिकेप्रलीण मध्यमाणे अतिव एव गुणहाण, दो जीरममाना, इ पञ्चचीओ छ अपञ्चचीओ, चचारि पाण दो पाण, सीणमध्याओ, मधुनगरी, पाँची पञादी, तमकाओ, छ जोग, कम्माइयकायजोगी णित्य, अरगद्देरी, सीगक्याओ, केन्यनान, जहाक्साद्रिहारमुद्धिसञ्चयो, केरलद्रसण, दृष्येण छ लेस्याओ, भावे प्रकृ लेस्या, मञ्जिद्धिंग, राह्रप्रसम्मच, णेन स्थ्यिणो जेर अमध्यिणो, आहारियो, सामार अनागारिह लुगबद्दवल्या वा ।

एव पञ्चतापञ्जतालावा बत्तच्या । एव मन्यत्य बत्तन्य ।

अनाहारीय मन्त्रमाणे अत्य पच मुणद्वाणाणि अदीदगुणहाण वि अपि, अ

भारतारक स्पोतिकेवारी जिनके साराप बहते पर—यह स्पोतिकेवारी गुण्याव रणाँच और स्वारोज ये दो जीवामास्य, छहाँ वर्यात्वार्या, छहाँ समयातियाँ, व्यवस्त हार बन, स्यु और स्वारोज्यामा ये चार माण, तथा बायबल और सायु वे दो माण शीलमा अहर रणाँन, वर्षे देशकारी, अवस्थार, माल और अनुभव ये दो माण्यात, वे ही दो बन तथा, अपनीक्ष्यार्य में और भीदारिकीमप्रशास्त्रीय वे छह योग होत हैं। विज्ञ बायबाराव्यात्य बन्दी होणा है। स्वारावदेव, शीलक्याय, विच्यात्य प्रयाचनात्यहात्यात्रात्य, केन्द्रपत्ती इर्यय छहाँ देशस्य, भायये पुद्धलेक्याः मध्यतिह्न, स्वयिवसम्यान्य, सीहक और अर्थक्य वहाँ विकल्पीन मृत्र, सादारक, साकार और सनावार इन दोगें। इपयोगीन पुत्राव वस्तुण होत्र हैं।

इब्लेज्डार ने संवीतिशेषकीडः यथील और अपयोज भावाप बदना बाहिए। हमी जुड़ार सुर्वेष बदना बाहिए।

कनपुरक क्रीपोर्ड मामास्य काणाः बहुने यर-सिस्पारीय, मागादावासासी क्रीररनस्प्यारीय स्थापितवर्ण भैन क्रमोशितवर्णिय पति गुणस्थान तथा स्वीतावस्थाते स्वीहै, स्टरू क्रपणीन सीतः स्वोशित्रेवर्णा गुणस्थात्वस्वसी। पद्म पर्योग्त स्वयक्षाः साह सीत

आरुपन्ड संयोगिनेत्रणी वितर्द आया

दीरमभास अदौर्डारमभाग वि अिन, ए प्रस्मेश्रेष्ठ अवअपीओ प्रथ अपञ्जकाम प्रमान अस्त्रामोभ्रो जरीर्यन्त्रसी वि अति, मच पान सम् पान ए पान प्रमान सम् पान ए पान प्रमान सम् पान ए पान प्रमान सम् पान ए पान प्रमान सम् पान ए पान प्रमान सम् पान ए पान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्य

मतात नया व्यवस्थित पान स्वाप्ता मंद्री है, एसे व्यक्तिया, एसे व्यवस्थित पान व्यवस्थित स्वाप्त क्षित्र स्वाप्त क्षित्र स्वाप्त क्षित्र स्वाप्त स्वाप्त क्षित्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

देषपुत सा होते हैं।

#### सनाहारक जीवींके सामान्य भाराप

न ५३९

हिट्लिया है प्रश्निक के प्रश्निक के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्

कारिकारित माणमारी अधि एवं गुणहान, वे आंत्रवार, ह राज्यों के स्वत्व्वतिये, चलारे बाग दी बाग, गीत्माणाओं, मणुवारी, पांची राज्यों न्यकारें संखीत, कम्महरकावजींगी लिए; अगारीकी, गीलहर्षां, कर्मा जा गारीकावजित्वति के संग्रास, दुर्गेण छ तेश्माओं, अशेन हुँ राज्या माणित्या, गह्यसम्मणे नेत सण्णिणी नेत अम्मिणी, अपारिणी, मणा

का बळकावकाता कावा। एवं मनस्य बाध्य ।

बन्नमा ने सन्तराने परित्र यंत्र गुणद्वाणानि अहीरमुणद्वाणं ति प्रित्र पृष्ठ

अनुष्यक भगोगी देगां। जिनक भागांग करने गर-न्यक संगोगिकेनां। स्वन्तवन कार कर कर्केट असमें के में में जीवशास्त्र, सही सर्गाणियां, सही भागों। भां। स्वन्तवन कार कर अस्व चैट क्या रेप्युवारत से स्वाट प्राप्त सर्गा कार्याय भी ह भाग में हा प्राप्त के स्वाट अस्त कर स्वाट कार्य के स्वाट स्वाट स्वाट में स्वाट स्वाट कर कर कर के स्वाट के स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट कर के स्वाट के स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट कर स्वाट क

इ.सं...ज्य. १ वर्ष विश्व द वै इ. गुणी न और अपगोल आसाय करना गाहिए। स्मी उत्पार करून करना क दण

क्षावार है है सहस्ता बाया बहुत वर न्यांगावार) साम देशाया है स्ट्रिक्टन्यांन स्थान देश वर स्थान है तो प्रांत स्थान में त्या ब्रान्तासार सहस्ता स्थान स्थान स्थान है तो प्रांत स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्

| *         |        |   |   |   |   |   | ** * | , | FI 1 | n!     | ı fan | 4 # | 1.454              |                            |   |                                         |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|------|---|------|--------|-------|-----|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------|
| F<br>a, 3 | #<br>* | , | , | - | s | • | ,    | • | *    | *<br>* | 41    |     | # 4<br># 1 *<br>## | <br>श्र <sup>क</sup><br>का | * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |



अणाहारि मिच्छाइहीण मण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, सच वीतसमान, छ अपञ्जवीओ पच अपजनवीओ चत्तारि अपजनवीओ, सच पाण सच पाण छ पा पच पाण चत्तरि पाण तिर्णेण पाण, चतारि सण्णाओ, चतारि गदीओ, पच वारिभी, छ काय, कम्मइयनायजोगो, तिष्णि वेद, चत्तारि क्माय, दे अण्णाण, असजमो, रा दमा, दन्ते ग सुबक्तेस्मा, मावेण छ लेस्माओ, भविभिद्धया अमर्गमिद्धिया, मिजन, मान्निजो अम्बिल्पो, अपाहारिणो, सागाहबद्धता होति अणागाहरुक्ता याँ।

"अाहारि मानणमम्माइद्वीण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एगी जीश्ममानी, छ प्रसन्त्रमीत्रो, मच पाण, चचारि सण्णाओ, तिण्णि गईश्रो, णिरवगरी णिय, पार्चिदिय बारी, तमकात्रो, कम्मह्यकायओगी, तिण्णि वेद, चचारि कमाप, दे अनान,

भनाइरह सिर्वादि श्रीयोके भागाप बहुने पर—पत्र सिर्वादि गुणस्थान, सान कर्णोन्द श्रीपनमान, छहीं भगगीतिया, यांच सप्यीदित्या, बार अपूर्णातियां, सान मान, बात क्रम्म, छह मान, याच मान, सार मान, तीन मान, बारों मानाप बारों मतिर्या, यांच कर्णा, छह मान, याच मान, सार मान, सीनों थेद, बारों पत्राय, मादिके ही भवान, सम्यम, कर्णा, छहीं क्रम, इस्पर्त गुण्डेप्या, सान्ये छहीं होत्याप, मान्यविद्यिक, सम्यम्पिकिक, क्रियान्त विक्र, सम्यक्ष समाहारक, सान्याययोगी और सनावायेगयोगी होते हैं।

कन्यपुरक सामायनगरमकारि जीवोंके भागाय बहुने पर-पुर सामायन गुण-धान, इक संबंध करवान जीवनमान, छुट्टी भववानिया, सान माण, बागे संज्ञप, निर्वय, मा व कीर देव वे मन गनिया द्वारी दे। विस्तु बनायर मरवानि नहीं है। विवेदियज्ञानि, जनसण,

अनाहारक मिथ्यार्ग्य जीवीक भाग्यप

| ह को प्रात्म ह<br>१ क इस क द्वाप क<br>न कर प्रमुख<br>द है<br>क | हाना विकास ने प्र<br>६०६२२२<br>इ.स. १८२१२<br>इ.स. १५८१<br>इ.स. १५८१ | के श्रास स्वीत प्राप्त स्वाप्त प्त स् |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

५५१ अन्यास्य मामात्त्रमध्यारे जैसी इ मासाय

सत-परस्वणाणुयोगसरे आहार-आङाववण्णण असनमो, दो दसण, दब्नेण सुन्त्रनेस्सा, भारेण छ लेस्साभो, भवसिद्विप तम्मच, सर्विणयो, अणाहारियो, सामारुवज्ञचा होति अणागारगज्ञचा वा ।

अणाहारि नसम्बद्धाःमारहीण मण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, एगो जी ह अवउनवीओ, सच पाण, चवारि सण्याओ, चवारि गर्भो, पचिरियना वाह्य, कम्मह्यकायचोगो, इत्यिवदेश विषा दोल्यि वेदा, चचारि कताय, तिरिक अनुमो, तिथिय दसण, दच्येण सुक्रमलेस्मा, भारेण छ लेस्माओ, भारामिद्विया, सम्मन्, सिष्णणो, अणाहारिणो, सामाठराजुना होति अणामाठराजुना वा ' ।

अवाहारि सर्वानिके रहींग भण्यमाणे अस्ति एय**्य**णहाण, एगे। जीरमम् ह अवरुन्त्रीओ, रेकिम पान, मन अबि उस्मातपान निरम, सीनमन्त्रा, मनुमा, विचिदिवज्ञादी, वसकाची, कम्महयकावजीची, अवगदवेदी, अक्साओ, क्वल्या

गमतकाययोग, सीनों पेद, चारी क्याद, मादिके हो महान, अस्तवम, आदिके हो दणन ान्तराच्यात, तावा प्रदेश घारत प्रवाद प्रभावत, भारतमा, भारतमा, भारत प्रभावता प्रदेश प्रकात, भारत प्रदेश विद्यार भावति हेंद्वार भावति हैंद्वार 
मनाहारक सस्तवस्रमण्यद्धि जीवोंने भाराप कटने पर-- एक अविराममणसरि रीमस्यान, एक सभी मक्यांच्य जायसमास, हम्म भववाचित्रा सात मण, बार्स संक्रम बार्स अन्तरान, पत्र श्रम अववान जायतमास, श्राः व्यवधानका स्थात अन्त, बाध शहार, बार भित्रा पवेदियजाति, प्रत्वरार, बामणकाषयोग, स्तविदरे विजा संवेद बारों करार, भादि तान सान सरवात, शादिने तान दर्शन, मण्डले पुरुष्टिया, मास्ते परी केरणर, ार्ड पाल मान आसवम, आदङ ताल ६२१न, ६०४७ अस्टर्ड, लावल धरा रूपण्य भारतिस्ति भारसमित्रसम्बद्धमादै तीन सम्बद्धम्य, तीव्रहे समासारक सामग्रेण्योधः भीर बनाकारीक्योगी दोते हैं।

भगाहास्य संवीतिकेपती जित्रके भागाए करने पर नवह संवीताहेकला गुण्यत्यन महाहारक स्वधानकपता । जनक का नाव बदन पर नाव प्रथमित करें। प्रण्यान करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। प्रथमित करें। है भैपयोच्न जीवसमास छडा भएसाध्याचा बादु धार बावबरू य हो माण्डीन हैं। अने पिर सनीवल परानवल बीर स्पारी स्त्रवास माण्याही है। श्रीसामका सनुपरार्थन एका है ोर मनोवल प्रवत्वल भार रवास ध्युवास भाग गरा र स्थानस्य भनुष्यान्त्र एको ॥ ति, बस्तवाय वामणवाययोग भगगतवर् भवताय वे याजान प्रधानान्त्र एको ॥

भनाद्वारक भस्तयनसभ्याद्वीप्र जीयाक भारतप्र \* \* \*/# g



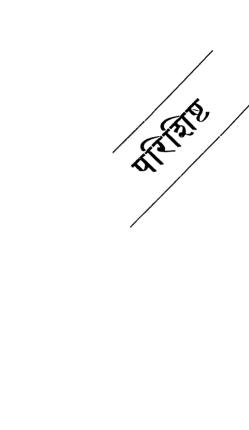



# ( दर्दा राष्ट्रों वा समर विचा गया है जिनकी निर्दिष्ट पृष्ठपर परिभाग पार्ट जानी है | )

|                                               |               | 97                    | र गता है।                          | 'नमका निद्धि | tre-               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                               |               | 5 m2                  | गापिक राज्य                        | )            | र प्रष्ठपर वरिमा   |
| ***                                           |               | • 4114.               | गिविक क्र                          |              |                    |
|                                               |               |                       | 121 5100                           | सुची         |                    |
| मह पाप                                        | व             | 88                    | _                                  | ~ 11         |                    |
| <u>संवाधिक</u>                                | 4             |                       | सन्द                               |              |                    |
| मायणीय                                        |               | 218                   | मयोगई                              | यन्त्र       | 98                 |
| मायणीय                                        |               | २६६,२७७               |                                    |              |                    |
| मचसुर्दान                                     |               | <b>?</b> {4           | 1 477/2-                           | 5            | <b>१९</b> २        |
| वाधितामग><br>वाधान                            |               | रैटर                  |                                    |              | २८ <b>०</b><br>११७ |
| वतीतपयाप्ति                                   |               | ₹€                    | महेत्                              |              | 85,83              |
| मतातमाण<br>सतातमाण                            |               | 343,348               | बल्दिय                             |              | 88                 |
| जातमा <b>ण</b>                                |               | 5 to                  | मस्पद्धाय (<br>अवग्रह              | ध्यायोगः)    | ₹९०                |
| भन्तरूर्या<br>भन्तरामा                        |               | 814                   |                                    | 344)         | 840                |
| वय्नय                                         |               | 102                   | मयाधि                              |              | 9 48, 30g          |
| STRITE                                        |               | ₹ <b>२०</b> /         | <sup>मयां</sup> घरान               |              | 444                |
| विषय                                          |               | a /,                  | भवधिद्दशन                          |              | 93 31C             |
| मध्यायम्                                      |               | 48 / 2                | भययपप्रवृ<br>स्थाप                 |              | ₹<₹```             |
| क्षायम्                                       | 90            | , , ,                 | सत्यमन                             |              | U                  |
| मध्मण्डलीक<br>मनाहार                          | <b>રે</b> ૧   | بر <sub>ة</sub>   ور  | ापम्<br>स्थान                      |              | ₹18                |
|                                               | <b>ণ</b> ড    | 1 475                 | तत्वमोषमनोयोः<br>सरक्षमोषमनोयोः    | 77           | २८१                |
| मनिहिन्य<br>स्रोतिहिन्य                       |               | भस                    | द्भावस्थापना<br>यत                 |              | २८१                |
| प्रतिकारिक                                    | υĘ            | भस                    | 73                                 |              | २०                 |
|                                               | २६४<br>१८४    | मिस्ति                | नास्त्रियम्बर्धिः<br>नास्त्रिययात् |              | ७३                 |
| रनिवृत्तिबाद्दरसाम्पराय<br>जन्तरीपपातिक हरू-  | {cs           | - /                   | गारवम् <b>यात्</b>                 | ξ,           | 2 \$               |
| र संबादरसाम्पराय<br>उत्तरीपपादिवद्या<br>पगतयह | <b>{∘3</b>    | वाकार                 | - স                                | , {{         | ۹.                 |
| याप्त                                         | ₹ <b>४</b> २  |                       |                                    |              |                    |
| र्यान्ति                                      | २६७ ४४        | ा भागमञ्              | C/Trees.                           | (1)          |                    |
| <b>प</b> करण                                  | 742           | ् । जनाराम्           | 1                                  | १०५          |                    |
| ।विक                                          | 100,1C1 1C8   | ी भागक                |                                    | 48<br>88     |                    |
| तियाक<br>-                                    | ₹७३           |                       | r                                  | 8< 86        |                    |
| चसयत                                          | <b>{{</b> \$0 |                       |                                    | 11c          |                    |
| वार                                           | १७८           | यादानपद्              |                                    | ₹₩€          |                    |
| लाव                                           | ३३९ /         | भानाय नपय             | ोन्ति                              | 54           |                    |
| _                                             | ? tu          | माभिनियाधि<br>माभ्यास | र कान                              | ₹11          |                    |
| पान                                           | 388<br>388    | भादार                 | रेक्ति                             | ٠٩ ٤٠٠       |                    |
|                                               | 20            | आहार ह                |                                    |              |                    |
|                                               | / /           | माहारक काययो          | _                                  | 115 565      |                    |
|                                               | _             |                       | 4                                  | 448          |                    |
|                                               |               |                       |                                    | <b>२९</b> २  |                    |

|                         |              |                | क मैमगल                      |           | 57               |
|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|------------------|
| भाद्वारपयाप्ति          |              | 3              |                              |           | ٥.               |
| आहारमिश्रकाययोग         |              | २०३,००४        | कल्ययपादार                   |           | ٠,               |
| <b>आहारस</b> ञ्चा       |              | ३१७            | <b>क</b> ल्प्याकरण्य         |           | 127              |
|                         | <b>₹</b>     | - (            | यस्याणनामधेय                 |           | 141              |
| <b>इ</b> दिय            | १३६,१३७,     | 030.080        | क्पाय                        |           | 2C3              |
| इन्डियपर्याप्ति         |              | ٠٠٠ [          | कापोनलेश्या                  |           | 136,306          |
| <b>रपु</b> गति          |              | <b>ે</b> ૧૬    | <b>काय</b> ्                 |           | 323,50C          |
| र्युगात<br>रगिनीयरण     |              | ر<br>دو        | कायूयोग                      |           | 264              |
| *I-I-III                | v            | ٠- ١           | कार्मूण                      |           | 200              |
|                         | ¥<br>K       | ļ              | कार्मूणकाय ू                 |           | <b>२९</b> ७      |
| र्शदा                   |              | ३ ४            | वार्मणकाययोग                 |           | 36               |
|                         | ਰ            |                | कालमगुळ                      |           | १५८              |
|                         | •            | 27             | <b>क</b> ालानुयोग            |           | -                |
| उचावग्रह                |              | 300            | निया                         |           | १८<br>१२२        |
| उत्तराध्ययन             |              | <b>9</b> 6     | <b>क्रिया</b> बिह्याल        |           | •                |
| उत्पादपूर्व <b>्</b>    |              | ११३            | रु निवर्भ                    |           | ९७               |
| <b>उत्पादा्</b> तुच्छेद | [परिशिष्ट मा | स् २८          | <b>रू</b> प्यालेदया          |           | 366              |
| <b>उदीरणे</b> दिय       | [परिशिष्ट भा | भ १६           | वेधस्मान                     | ९५,१९१,३० | <u>८,३६०,२८२</u> |
| उपकरण                   |              | २३६            | वेचलदर्शन                    |           | 3/3              |
| उपन्म                   |              | ७२             | <b>श्रो</b> घ                |           | ₹' o             |
| उपधिवाक्                |              | ११७            | <b>कोधक्याय</b>              |           | 380              |
| उपयाग                   |              | २३६,४१३        | श्चपण                        |           | <b>38</b> 5      |
| उपशम                    |              | २११            | <b>शायिक</b>                 |           | १६१,१७२          |
| उपश्रमसम्यग्दर्श        | ₹            | ३९५            | <b>झाथिकसम्यक्त्य</b>        |           | <b>३</b> ०५      |
| उपरामसम्यग्द्धि         |              | १७१            | क्षाधिकसम्यग्दाप्टि          |           | १७१<br>१६१,१७२   |
| उपद्यान्तकपाय           |              | १८८,१८९        | क्षायोपदामिक                 |           | <b>169</b>       |
| उपाध्याय                |              | 10             | र्शाणकपाय                    |           | \$60             |
| उपासकाध्ययन             |              | १०२            | <b>शीणक्यायधीतर</b>          | गरस्य     | ४१९              |
|                         | Œ            |                | शीणसञ्चा                     |           | 36               |
| <b>एके</b> द्विय        |              | २४८,२६४        | क्षेत्रमग~                   |           | <b>१</b> २०      |
| दयभृत                   |              | 90             | शेत्रज्ञ                     |           | 144              |
| •                       | औ            |                | क्षेत्रातुयोग                |           | Ç 1-             |
| भौदयिक                  |              | १६१            | )                            | म         |                  |
| भौदारिककाययो            | π            | <b>२८९,३१६</b> | गुण                          |           | <b>ई</b> जस      |
| औदारिक मिश्र <b>क</b>   |              | २९०,३१६        |                              |           | १८               |
| सीपदामिक<br>-           |              | १६१,१७२        |                              |           | 74.<br>300       |
| -44411-44               | -            |                | गीज्यपद                      |           | 05               |
|                         | क            | •••            | 1                            | ध         | _                |
| कर्या                   |              | ११९            | <sub>द्राणि</sub> नेर्युं चि |           | <b>३३</b> ५      |
| कर्मभवाद                |              | १२१            | l windy gra                  |           |                  |
|                         |              |                |                              |           |                  |

|                                                                                                                                      |                                        |                                                            | (₹)                                           |                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ष १६६१त<br>ष १६८ देव<br>पञ्चारिनेद्रय<br>पञ्चार्यभावेत<br>प्रक्रममीत<br>प्रप्तान्ति<br>प्रमायित<br>प्रज्ञा<br>प्रक्रम्य<br>प्रक्रम्य | निष                                    | ३७९,३८<br>२६४<br>२४४,२४८<br>१६५<br>१८४<br>१८४<br>१८४<br>२२ | दर्गन देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश | ₹<br><b>₹</b> 1      | क्षंत्र, रेक्षहं, रेक्षण रेक्षट<br>१९, १८३, ३८४ १८५<br>१०६<br>४०३<br>१९८<br>८३ १८६<br>४४९<br>३४ |
| छेरोपस्यापक<br>छेरापस्यापकनु                                                                                                         | १८<br>३७<br>जैसयम ३७                   |                                                            | इम्याउयोग<br>इप्येदिय<br>द्यादिय              | ב                    | ८३<br>१५८<br>२३२                                                                                |
| जनपर्तत्य<br>जन                                                                                                                      | ज<br>११८                               | . /.                                                       | द्वीपसागरप्रहति<br>भारणा                      | ष                    | री,रण्ड,रह्य<br>११०                                                                             |
| नम्य्द्रीपमञ्चति<br>अल्गता<br>जाति<br>जाव                                                                                            | १५०<br>११०<br>११३                      | =                                                          | ∃यायप्रद<br>पुंसक                             | न                    | 300<br>308                                                                                      |
| जाव<br>जीवसमास<br><sup>आ</sup> वस्थान<br>शान                                                                                         | ११९<br>११९<br>१३१<br>७९                | मार                                                        | रगति<br>दगति                                  | 2                    | <sup>१५</sup> १,१४२<br>८३<br>°१ ३०२<br>°१                                                       |
|                                                                                                                                      | ३१३ ३६३,३८<br>१४३,१४६,१४७ ३६१          |                                                            | परान                                          | <b>?</b> .           | 2 t<br>3 5 7 •                                                                                  |
| तदुभयय च्यता<br>निर्यमाति<br>नीथकर<br>तेजालक्या                                                                                      | ८५<br>२०२<br>५८<br>३८१                 | िहाँ<br>निशेष<br>निस्ता<br>निस्ता                          | तेथाक<br>एति                                  | }<br>}<br>}<br>\$0   | ,                                                                                               |
| नजस्काय<br>त्यक्त<br>त्रसकाय<br>त्रसकाय<br>त्रिमण्ट्यरणान्त<br>शाद्भिय                                                               | २ <b>७</b><br>२६<br>२ <b>ऽ</b> ४<br>५८ | निर्पादे<br>नामलेश<br>नगमनय<br>नोगाण्या                    | या                                            | 28<br>56<br>67<br>10 |                                                                                                 |
| ्य द्व<br>द्<br>रायकालिक                                                                                                             | ९७                                     | षधरोन्या<br>परसमयय<br>परिणाम                               | प<br>चम्यता                                   | **•                  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | _                                      |                                                            |                                               |                      |                                                                                                 |



| _                                                                         |                                 |                            |                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| िया                                                                       | च्यादुरानचा <b>र्</b>           |                            | 1)                       |                |
| मिर                                                                       | याराष्ट्र                       |                            | • /                      |                |
| 1412                                                                      | Tibre.                          | {{0                        | 6-                       |                |
| 4772                                                                      | 777                             | { \$ 2, 4 \$ 2 40 B        | विचा <u>त</u> ुवाद्      |                |
| मोक                                                                       | राधिम                           | ₹< 1                       |                          | <b>१२१</b>     |
| मग                                                                        | ायोग                            | 884                        | (4)11199-                | ?ou            |
| मगल                                                                       |                                 | 54 I                       | ध्यक                     | 700            |
| 71/6                                                                      |                                 | 33''''                     | धार्यो प्रधान            | ३ ८<br>११९     |
| فالتماع                                                                   | r                               | ₹₹,₹₹,₹₽                   | युक्ति उपस्              | .,,6           |
|                                                                           | _                               | 13,48                      | 7                        | ₹₹+            |
| यथारकः                                                                    | य<br>नविद्वारगुद्धिसंयत<br>नवयन | , 14                       | रक                       | عهد هوفي       |
| वयाच्यात                                                                  | गवहारगडिका-                     | / ù                        | T.                       | . ( 4 (Ao' sh) |
| क्षा क्षा विश्व किया है।<br>संस्था किया किया किया किया किया किया किया किय | स्यत्                           | १७१   येन                  | क्सम्यग् <u>टाप्ट</u>    | ₹*<            |
| 4177 1413                                                                 | प्रव                            | ३७३ हि                     | इसम्यक्त्य<br>इसम्यक्त्य | रेजर           |
| गर्मा                                                                     |                                 | U3 / ₹₹*                   | II Fally on              | ₹९ -           |
|                                                                           |                                 | १४०,-९९ येथि               | (येक्                    | <b>१</b> ५५    |
|                                                                           |                                 | १५० वामा                   | येक माययोग<br>-          | ₹0 ₹           |
| नेयाक-                                                                    | ₹                               | 1 7/4/2                    | 13 Tillian .             | 48 \$          |
| ्रानी नाम क                                                               |                                 |                            |                          | ₹ <sup>0</sup> |
|                                                                           |                                 | ११७ विष्य                  | भी जाति ।                | CS TV T        |
| ह्यात्रा                                                                  |                                 | 'र' । प्यन्नन              | रा                       | 101,110        |
| द्वा <u>त्राचा</u> र                                                      |                                 | 70   611 <del>112111</del> | Ū≻-                      | <\$<br><\$     |
| श्वसंख्य                                                                  |                                 |                            |                          | ₹11            |
|                                                                           | 33                              | 9  _                       | য                        | 414            |
| रुधि                                                                      | ल ११                            | ७ शिक्त्य                  |                          |                |
| म् जीवाव                                                                  |                                 | श इमयीचा                   | TT.                      | <3             |
|                                                                           | ≺३६                             | शरीरपर्याह                 | रे                       | <b>~ ? ?</b>   |
| भ्रम दुसार<br>स्था                                                        |                                 | 1 2000                     |                          | ₹५ ₹           |
| क्षीम दुसार                                                               | ₹86, \$ 0,\$<£!                 | 3.म लेखा                   |                          | १२०            |
|                                                                           | <b>1</b> 73                     |                            |                          | ₹••            |
|                                                                           | 3,0                             | शुंताज्ञान                 | •3:                      | 10 240         |
| यता व                                                                     | , ,                             | ধাহ                        |                          | ₹ ८            |
| 44D                                                                       |                                 | 1                          |                          | ¥3             |
| 45.                                                                       | , 50                            | स्राचिमगल                  | स                        |                |
| 447                                                                       | 300                             | ससा                        |                          |                |
| 413mfr                                                                    | ۍ ۰                             | स यमपाइ                    |                          | •              |
| 4/10/20                                                                   | , 69                            | सायमन                      | 5                        | •              |
| ALST March                                                                | * 6 =                           | सस्यमनोयोग                 | 201                      | ;              |
|                                                                           | 430 0/                          | स्यमनायाम                  |                          |                |
| 416,524                                                                   | ५७३                             | सम्यमापमनायोग<br>सङ्ख्यां  | ₹€0                      | २८१            |
| म <b>र</b> गति                                                            | <b>to</b> 4                     | er Jaid                    | 100,                     | रंदर           |
| - 40                                                                      | 398                             | सद्भाषस्थापना<br>समाभुद्रद | 11-                      |                |
|                                                                           | 266                             | समयसय<br>समयसय             | ₹0                       |                |
|                                                                           | ,                               | <b>य</b>                   |                          |                |
|                                                                           |                                 |                            | ₹₹<                      |                |
|                                                                           | 1 1                             |                            |                          |                |

|            |              |                                     |           | , ,                  | • /               |                       |
|------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| ध३३        | 2            | दसण                                 | ,         | , ,,                 | सण्णाभी           |                       |
| 3 F W      | 3            | गरिथ                                | ,         |                      | -6-               | ,,                    |
| #\$£       | ţo           | -द्याण सरि                          |           |                      | -इये। गस्स        | »                     |
| Y\$¢       | 'n           | -माण-                               | ,,        | ,,                   | ~माया-            | • •                   |
| 883        | 2            | विव्यस-                             | "         | <u>जिय</u> ा         | R                 | **                    |
| 888        | 8            | भवति                                | ह्यरि     |                      |                   | **<br>भगति            |
| BAR        | ٠            | भवति                                | इपरि      |                      |                   |                       |
| 888<br>2   | ર            | भरिय                                | णश्चि     |                      |                   | 11                    |
| 883        | à            | लेष-                                | णेय-      | नेप-                 |                   | .,<br>स्य             |
| 885        | è            | करणेरि                              |           |                      | सक्पेरित          |                       |
| ४४६<br>४५३ | 1            | माण                                 | 17        | "                    | 61401144          | क्रव्हेलि             |
|            | 3            | पद्म                                | **        | भ<br>अपज्ञत्तीक्ष    | , "               | <b>क्षणपा</b> र्ज     |
| Airc       |              | काउसुक-                             | ,,        |                      | •                 | **                    |
| R, fa      |              | बाउतिस-                             | ,,        | ,,                   |                   | #13~                  |
| 850        |              | पञ्च०                               | **        | 19                   |                   | 412-                  |
| 8\$0       |              | रातिय                               | "         | ,,                   | पय सन्तिय         | <b>भग</b> जनीमी       |
| 820        |              | राद्याण<br>हार्देयाण                | "         | ,,<br>,,             | नव सामुख          | 4                     |
| 830        |              | शहयान<br>एक्षेत्र शोक्षेत्र         | "         | एकाओं दो             |                   | र्वयाणं               |
| AZŚ        | •            | युर्वादेश सयग                       |           | 211-11 41            | -000              | Deference with the    |
| ,,,        |              |                                     |           |                      | पानाक             | तिरिक्त भगावना        |
| ,          |              | समाद्वारियो                         | **        | ,,                   | Fh                | भारारिणी              |
| ,          |              | सम्पान                              | **        | **                   | दम याण सत्त गाण   | "                     |
| 132        | २ ५          | १५% ती भी<br>प्राधिग्धाइद्वील ।     | erener    | first ,              |                   | , अप्राप्तमीमी<br>•   |
| 134        | £ 411        | मामायास्त्रातः<br>क्रमणी            | ÷παυ      | ताम <b>अस</b> तार्थ  | गम्मामिण्छादद्वी  |                       |
| ict '      | \$ <u>`~</u> | - जन<br>इ.स. निवय                   | विविवि    | परि-पर्वितिः         | विविध्यक्षक स     | -गामण<br>वरिव निरश्चम |
| 163        | عاثه د       | t familia                           | रियम      | गण <b>जना</b> र्ग    |                   | alfa la casa s        |
|            |              | ×                                   | सर्वरा    | ग्रामं बद्दमस        | मारडी सदयग्रहमर्भ |                       |
| ۲N .       | ,            |                                     | ,,        |                      |                   | ·                     |
|            | , +1         | इर्ग रची                            | ."        |                      |                   | त्या क्षणात्र रिकी,   |
|            | , 41         | याचा<br>जेला स्ट                    | मकायम     | क्ष्ममावद्धि         | •                 | न पाण शत्र पत्र       |
|            |              |                                     |           |                      | જ કુ (જેમાગી) આ   | •                     |
|            | ****         | । बटावी भी<br>। गण्ड वृश्यमान्य च्य | *******   | <sup>रहराचा</sup> का | איזיין איזיין     | पाइराज थी             |
|            | \$ #°        |                                     |           | , 1141               | राज + काज         | कुल काम वान           |
|            | ( K.         | , grag                              |           | **                   | ,                 |                       |
| ***        | •            |                                     | Material, | as of marist         | 44 6              | त्या<br>रिकामा भाव    |
|            | <b>,</b>     | THE SPACE                           | त्या वा   | fix wire             |                   | new to what it        |
|            |              |                                     |           |                      |                   |                       |

(0) ३ मतियोंके पाठ-भेद 23 क्राप्ट t ४ सार्व्य-भस्तव्यामु सर्वामु भस्तव्योमु सार्व्य-भस्तव्यामु 888 811 धरू ₹₹ 85-मुनित -यहँग्**रतामायाच यस्य चै**कत्वाभाषात् , ₹₹ पण्यसी सावेग असक्जासु S\$3 £{\$ ४ लोमोइयस्य £}3 -मापेक्षया ७ सम्रान-लोमोर्य <sup>-यस्य चङ्गत्याभ वात्</sup> 818 १ -सज्ञाना संज्ञाद्यान-RIF -सन्नाया ८ मायाचेमची-गेमोरूप-8\$6 १० -ममावा -सम्रापा 814 स ग्रान-शहेया 8\$₹ मायालीभया--सद्याना 8\$0 ₹ -यमवा ~17<del>7</del>~ 810 43 पशहेवा -83-Ų 816 ३ -आणापाणीहे Q. 836 ح 43-855 ٠, " ११ -पञ्चतस्स -माजापानाप जे.दि आजापान गर्ने दे भएझ-816 ५२० पशासि -विक्षि परेशि 640 पदासि -भावेज पञ्चतवस्स 851 -विसेसे छण्य भेर ४२१ साह छटेस्माभेरं छ भेरं **चिसिट्ट** सत्त प्राप -नाचेहि ४५२ भणांदि <u>8</u>1,13 भाषिक सत्त पाण र -साणे सन पाच सन पाच त्ताव र सा वि गिथ भण्याः -नाघ उना वि हॉिन णमोघालायः ण भण्णमाणे -णमोघालावः <sup>-</sup>रेना वि भरिष भण्यभाष मोघालाव भएच--<sup>भणाद्वारिणो</sup>

415 ₹< 30 वञ्चसामो भणाहा० Q. ۰ -जीवाण जीवा व बाह्य रियो -जीवाण × मोघ लावे अपञ्चर्ताः स्य मेध जीवा व - יכישום

ध२

ध२६

448

```
सण्णाओ
833
             दसण
                                                                         ,,
                             ••
                                          **
              यरिय
                                                    चारिध
४३६
        3
                                                                         ..
                              ••
                                          ••
                                                    -दये। जस्सदि
368
       ٤o
            -दयाण सवि
                                                                         ••
                             ٠.
                                          ••
836
        u
            –माण-
                                                   ~याया-
                                                                         .
                                          ••
                             ٠.
553
             णियात-
                                       णिद्यत्त
                                                                         ,,
                             ٠.
                                                                       भणीत
             सर्वात
                           हचति
                                       संजति
883
        я
             भवति
                           द्रचति
                                       मधित
883
        v
                                                                         17
             थारिय
                           पारिय
328
                                                                        क्रेय-
              लेच-
                          जेव~
883
                                       सेव-
                                                                       कण्डेति
              धरणे जि
                                                        सण्योति
226
                             ,,
843
                                                                        सरकाष
        3
               पाप
                             ..
                                         .,
1146
                                    वपञ्जनीयो
        3
             प्रसक
                                                                        ٠.
                             ,,
                                                                       काउ-
४५९
             काउसुक-
                                          **
850
                                                                       काउ-
             षाउसक-
                                                                     वपञ्जतीमो
४६०
        a
             य.स०
                             ,,
             तदिय--
                                                   पच तदिय-
W.50
                                                                        ,
                             ,,
                                         ,,
                                                                      द्वयाण
             श्वियाण
H/30
                             ••
                                         ,,
             वदी ओदी
                                     पदाओं दो
धउर
                                                                        ,,
                                                            पर्चिदियतिरियन अपग्रहता
             पंचिदिय-यपज्जत्ता
831
                                                                     थाहारिणो
             अणाहा रिणो
१७५
        e
                             11
                                                दस पाण सत्त पाण
ક્રેઇક
              सत्त प्राप
                             ,,
                                         ••
                                                                        थपात्रतीमे
             पत्रज्ञ सीओ
ક્ટક
           सम्मामित्यादद्वीण सम्मादद्वीण
                                                     सम्मामिच्छाइडीण
896
                                                                         -जनगण
                             -जमाणाण उत्तमाण
153
               -रजमाप
                                                                 पचित्रिय-तिरिक्षाण
           पींचदियतिरियमाण पींचदियति - पींचदियतिरियम०
 86-
                              रियस अप उत्तराणे
                                                         खर्यसम्मत्त
                              चायसम्मत्त चायसम्माही
 863
        v
                     ×
                                                               बाहारियो बगाहरियो
            श्रहारिणा
 866
                                           ٠,
                                                                   लय पाण सत्त व<sup>न्द्र</sup>
 년9국
             लय पाण
                            द्रस्यद्रायेण
            हय्यवाचेटि
 K6 3
                                                                        17
                                                        सरिवावीयो
            अस विपाणीओ
                                                                     बाउटेशा थे
         ७ -बाउम्फ्रेन्स्मापि -बाउमुक्रलेस्माधी -बाउमुक्रले
                                                                 सत्त पाण सत्त पाण
                                          ,, सत्तपाण २
             सन् पाप
                           मद्योगे
              य होती
 40.
              सम्बिक्ते
                          असण्यियो
                                      असिण्यपो
 402
                                                                 व्यवस्थिताचे वि व्यवि
                           भगुमया वा पि मरिय
              वि मनिय
```

```
૧૦૪
                                                  (९)
                          वस वाव
                         वेघलणापण वेघलणाणेण जानेण विणा
                                     पच वाव
                                                मणपरमयकेवल
                         छ जाज
             480
                                    विचा छ वाज छ वाज
                                                                        पच णाण केवलणा
            422
                        परम-
                                                                        जेज छ जान
                      -छेस्सामो
            415
                                      ,,
                                                         अपरम-
                       सामारः होति
                                                                         धपञ्जनीभो
                       भणा॰ वा
          484
                                     ,,
                                          सागार वणागारोहि
                                                                       -रेस्साहि
                 ५ सम्पत्तसमङ्ख्डादे "
                                        जुगवडुच उत्ता या होति।
          413
                                                                       सागारपञ्चचा होति
                 U
                     वेशीव
         484
                                                                      वणागादयजुत्ता था
                                                       पमत्तसजद्व्यहुद्धि
                     वासि
         414
                                तस्सेष
                    पजनीओ
        414
                                                                          40
                                            ताहि
                                                                       -वेदे वि
        400
                       ×
                                             ,,
                   सामास्यजुत्ता सामारमणा सामार मणा
                                                                    वपञ्जत्तीभी
                                                      चर्चारि कसाय
                   होति बणागा गारेहिं जुग गारेहिं बणु
                  रयजुना या चहुवजुत्ता या भन्नो या।
      مءد
                                                                        ,,
                                                                  सागादवजुत्ता हॉति
                मणुसिणी-उपसत मणुसिणीमु-उयसत ,,
      430
                                                                  व्यागारवञ्जूचा या
            ६ णेय सिन्मिनियो ,,
    '₹१
                 देवगदीए देवगदीण
    ५३२
                                                                 वेव साम्मणीयो
              पद ण यडवे पद यडवे
                                       देवगदीए
                                                                धेय असण्णिणीकी.
    413
               णीलाघण- णीलायण-
                                       पर व घडने
                                                                देवगदीय
              णीरगुरिय- णीरगुणिय-
                                      णीलायण-
   183
             पउद्यसयण्या
                                                                   *
                                     पीलगुलिय-
  ५३३
                                                              णीला पुण
  ٤ş٠
              युचित्
                            .
                                                              णीरगुरिय-
                         वाभियु
                                               पउमसघण्या
 484
             <del>टेस्साण</del>
                        -टेस्साइ
                                                                 .
५३९
                                    लेस्साण
            भावादो
                                                               अधिन
            यो गहि
485
                                                             -सेस्साण
                                               भाषदा
       w
           T-18-
 44
      २ आहारिणा अणाहारिणी
4 2
                                                             देवगद्
         पञ्जसीभो
                                                            अएउस-
     ७ प जसीओ
                                                           भादारियो
     ८ वाव
                                                           व्यक्ता असी हो
    ५ दृष्येण काउ सुक
                      द्यण भाउसुक द्प्येण भाउसुकः
                                                          अपञ्चलीओ
                                               elocite.
      मज्ज्ञिमा तेउलेस्सा माज्ञिमा तेउ
                                  मिशमा तेउले॰
                                                      द्वांच बाउन्तुष
          भावण
                     रेस्सा भावेण
                                  भावेण ।
                                                      महिम-तेउलस्सा
                    मज्ञिमा तेउ
                                                      भावेज मिश्रमा
                    टेस्साभो
                                                     वेउटेस्सा
```

418

111

11

| 4.2            | ,           | दम्येण काउमुक         | द्रस्येण काउर  | मकः दर्श      | ोग काउमा             | 5          | द्ध्येप काउ-मुक्र                         |
|----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------------------------|
|                |             |                       | टेस्मा         | ं र्मा        | च्यमा तेउले          | स्सा       | मज्जिम तेउरेस्मा                          |
| ७ ९            | ٤           | -यारुद्विय            |                |               |                      | _          |                                           |
| <sub>७६०</sub> | ,`          | पुणादिणा              | "              | -             | ",<br>गोदिणा         |            | षा ,,                                     |
|                |             | -सुझ-उक्कम्स-         | पुणादीणा       |               |                      | 301140     |                                           |
| 4.5            | ٠           |                       | **             | ,,            | सुर                  | भ-अहणा     | द्धीण काउ-सुर                             |
|                | _           | अहुण्ग—               |                | •~            |                      |            | उक्रस्म-तेउ ब्रह्मा                       |
| <sub>७६५</sub> |             | -पादिंकर-             | "              | पीरिक         | ₹-                   |            |                                           |
| 0.4%           | <b>₹</b> -3 | प्रदेशगृदीप           | 11             | ,             |                      |            | यय देवगदी। मित्र                          |
|                |             | सिदर्भगो              |                |               |                      |            | गुरीप सिद्धभगे।                           |
| ०६०            | 3           | पेय मस्त्रदा          | **             | ,,            |                      |            | रोय अमजदा पेर                             |
|                |             | सजदा वि               |                |               |                      |            | सन्नदासन्नदा थि।                          |
| ०६०            | Я           | नाय या                | **             | ,,            | यम्                  | या         | * .                                       |
| . 50           | ٠           | पुरुष यगप्पन          |                | पुरद्ध थ      | गण्हर                |            | पुन्द-बन्तपर्द                            |
| 430            | ٠,          | <b>स्त</b> िप्यापी    | ν,,            | "             |                      |            | अस्म विष्यम                               |
| 438            |             | माद्वारिणी            |                | "             |                      | 37         | हारियो अनाइरियो                           |
| 434            |             | السلسوالة             | 1,             | ,,            |                      | 87         | मुक्तिणो                                  |
| 45.            |             | धगत्रमोग-             | ,,             | "             | ससचमोर               | 7-         | 31                                        |
| 407            |             | यथं बाजिरिय           |                | ,,            |                      |            | ,,                                        |
| •              |             | -                     | ग्रम्          | ,,            |                      |            |                                           |
| .7             | 3           | इधेन छंगमा            | "              | **            |                      | ব্য        | य-मायेदि छ हेरसा                          |
| 44             |             | पञ्चभीभी              | **             | ••            | भगजनीभ               | ìr         | **                                        |
| .,,            |             | कायामुग <b>र</b> म    |                | ,             |                      | - <b>-</b> | राणुक्तक भोषाताचे                         |
|                |             |                       | ,,             | •             |                      |            | भुगमार्थ                                  |
| Se f           | 3           | महार्थन वा            |                |               |                      |            | शोजन पा                                   |
| 441            |             | र वीम वा तेनाम व      | ,              | ,,            |                      | 717        | हिल वा, खार्यान बा                        |
|                | •           | बर्जन व               | 1, 11          |               |                      |            |                                           |
| 647            |             | इमर्ग स               |                |               |                      |            | व याणीम                                   |
| w.:            |             | ज्ञिल स्पाप्तम        | ·              | निष्य         | 44 <del>774</del> 4- |            |                                           |
| 643            |             | त्रसन्द्रपा पे सिद्   |                |               |                      |            | मगरास्या र्वायाः                          |
|                |             | मुविद्या पण्डम्म      |                |               |                      |            | क्रिकेशिया स्थाप                          |
|                |             | सराज्ञणः । दीन        |                |               |                      |            | दिया। वैविदिया                            |
|                |             | يتفله ممكية مدئ       | वाजना स्व      | <b>ন</b> িশ্য | त भग                 |            | वृत्यस्य स्थानम्यः<br>वृत्यस्य            |
|                |             | संस्कृत संदर्श        |                |               |                      |            | Helyahuli I shyhd                         |
|                |             | action different fit  | बद्धा सर्गान्त | ने र्या       | 2 T/X                |            | ell ditti dana                            |
|                |             | Mari Metal            | Lists.         | MT/3          | म प्रशिष             |            | त्यात्रमा। सर्गाप्य<br>सा पूर्वदा यात्रमा |
|                |             | पुत्रिक्षा सम्बन्धाः  | दाह्मा स्व     | أعليف         | dig.                 | •          | क्षण्डा अस्य ।<br>सहस्राह्म स्थापन        |
|                |             | सर्गडन्त्।<br>सन्दर्भ | 7377           | #T73          | • •                  |            | #: F + # *: F *                           |
| *<             | <           | das                   | 444 444        | 400           | 1                    |            | ,                                         |

```
ξoo
                                                    (11)
                          पीए
             ₹o<sub>₹</sub>
                         तिविव
             505
                                            4
                        मक्साभा
            For
                                           ,,
                                                        ,
                       मृलोबम्बुउन्जाय-
                                                                     Þ
            ξoξ
                                                   भक्तसाभी
                                                                                    43
                      पञ्चलीमी
           ξoξ
                                                                                  बोणिल
                      तिशिष्मगरी
           E00
                  ,,
                                                      ٠,
                                                              मूलोय-भुनर्ज्ञाय-
                  $
                      भादारियो
                                                   विरि० गिर
                                                                                 ,,
                                                                                भवज्ञसीको
                ξÞ
                     -मुबसाविय-
                                                                               तिरिषसगर्वी
         Ę,,
                $
                    4
        ξ$0
                                                                               भाहारिणो
                  -काइयजिम्बात्ति -काइयाज
                                                            मेव पाणाय-
                                                                              वणादारिणो,
                    पञ्चना-
       £10
                                                             पव
                                                                             ,,
                   पञ्चमापञ्चराणा
                                   पञ्जना-
                                                                             ,,
                                                             ٠
      ĘĮ,
                   मक्रमोद्याण
                                                                        -काइयाणिस्यत्ति-
                                   .
               ष्रीयञ्च-
                                                                       पञ्चतापञ्चताण
      ĘĘĘ
                                                                     पञ्चत्तणामकस्मोदय-
                पञ्जताण
     ٤,٠
                <sup>क्षणीययण्णारा</sup>वे
                                              ,,
                                                       तवाणेज-
                                                                        तेउकाह्याण
                                       व जत्ताव जताव
                 गुल्यिसा ।
    £$2
         <sup>७</sup> मयसिद्धिया
                                                                         ,,
                                                     भरोययण्या
                                            ,,
                                                                     पञ्जनाण
                                                     तोवि मन्यिसा
   ٤,
             प-असाओ
                                           ,,
   90
                                                                   भवसिद्धिया अभव
             वेसि .
  Ę 7 }
         <sup>१</sup> वणपदकाओ वणपद भगो
                                      वेसि २
                                                   अप जसीधो
                                                                      सिदिया,
 \xi_{\tau 5}
             सि भगो
        <sup>३</sup> सचपाण
                                                                      तेसि
 ٤۲s
           -रहित्पहुनि रहिणत्पहाडे रहित्पमुडि
५२७
                                   सत्त पाण र
           चदुगिहगदाभी चडगदिगदाभा
و۲۶
                                                              सन पाण सन पार
          र न भाषाद्व
                                             च उगिर्म द्वारी
           छ लस्माभा
                                            दृष्य भावीदे भट्टस्सा
         शहिदा
          नागाण भग। जागाभगो
                                                र हे हो
       नामाव
    ३ सिक्वामध्य
                                              साओ वि
                                                             जागि भंगा
                               साववासास
      जोगाय उत्ताण जागव
                          जागेव उत्तार्ण -जोगे बहुत्ताण
                    उ जनाण
  ! छब्वण्यकालिय-
                                                           जाने बहुतान
    परमाणाव
                                        क्षत्रकाशाधिक
    वस्माणा
                                         परमाण्ट
   सदामिलिदाण
                                      परमाणाहि सह
                                       मिक्सिपार्थ
```

~

ξţş

६३४

ŧŧ

ş

ż

|             |                               |                            |                          | _                                   |                        |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|             | कालोद्-                       |                            |                          | कायोद-                              | 11                     |
| ६५४         | ७ –केविंछ                     | "                          | 37                       | 31                                  | बेजल्स                 |
| ६५८         | ४ अयोग-                       | 11                         | 19                       |                                     | आयु                    |
| ६५९         | २ समणा                        | सभणा                       | समणा                     | समचे।                               | समणा                   |
| ६६०         | ५ प्राध-                      | "                          | 17                       | वध-                                 | 91                     |
| ६६९         | ६ विरद्दाकालाव                | <b>-</b> ,                 | "                        | विरह्नकारोय-                        |                        |
| ६७२         | ८ तजहां णेद्दा                | तम्हा जेद्द                | या ज जहा जेद             | विरहकालाच−<br>ह्या जहां मूलोघो णीदे | । जहां मृत्येघी पारी   |
|             |                               |                            |                          | त जहा णेद्रा                        | तहा णद्वा              |
| ६८४         | ८ सण्णिणो                     | 33                         | **                       | 11                                  | सण्जिलो असण्जिलो       |
| 600         | १ अणिद्यित र                  |                            | व्यणियद्वित्त            |                                     | र्वाणिदियत्त           |
|             |                               | पि अत्य                    |                          | _                                   |                        |
| 600         | २ छ लेस्साओ                   | ,,                         | ,                        | बहेम्साओ                            | "                      |
| 600         | ७ आहारिणो                     | **                         | **                       |                                     | आदारिणो                |
|             | अणादारिणो                     |                            |                          |                                     |                        |
| ७१२         | १० मुण मृष                    | ,,                         | 11                       | माज-माया-                           | **                     |
| ७१३         | 3 × 1                         | ०४२१                       | ×                        |                                     | ×                      |
| ७२६         | ७ -जाणाज                      | **                         | 19                       | -पाणाणि वत्तव्याणि                  | τ ,,                   |
|             | यसञ्चाप                       |                            |                          |                                     |                        |
| ७२६         |                               | 11                         | 17                       | तेण                                 | **                     |
| ড২৩         |                               |                            | ,, 5                     | (यरेमु संतेमु                       | 11                     |
| ७२७         | २ -विविक्षया                  |                            | 19                       | 11                                  | वित्रक्षितयणाण-        |
| ७२७         |                               | यद्- ,,                    | "                        | -तं पच्छायद्-                       | - <del>स</del> प=डायर- |
| ७३०         | <i>६ म्</i> रोघोध्य           | <b>ग्</b> लोघोध्यः         | म्छोघो                   |                                     | म्रोबी ध               |
| ७३३         | ७ विषद्विशे                   | 33                         | 79                       | एव छेदोयट्टावण-                     | ,,                     |
|             | बट्टावज-                      | _                          |                          |                                     |                        |
| 50          | <sup>9</sup> सीपसण्यानि       |                            |                          |                                     | ।।<br>विण्डलेस्मा      |
| 6-5         | २ किण्द-पील                   | विष्णलेसम                  | ।आ किण्य प               | 11र ०                               | 14.2506.11             |
|             | <b>बाउँदे</b> साधो            |                            |                          |                                     | मायेण क्रिक्टिस्मा     |
| હ ઢ         | २ मायेण भावे                  | प छ लम्म                   | । ।।                     |                                     | 6(4.) 13 .d            |
|             | विषयं                         |                            |                          | एव जारीभी                           |                        |
| ७६३         | <ul><li>पंचिदियजाति</li></ul> | ে ;;<br>বিহিন্দ            | nor x                    | विशेषाप<br>विशिवाप                  | ,,                     |
| ७३८<br>७१४  | ४ ×<br>६ तित्वरह              |                            |                          | तिप्यरोद्दाण<br>-                   | "                      |
| 20 g        | ६ । तत्वसद<br>४ अज्ञेगिकः     | ાપ ,,<br>ઈ <b>ટ પો</b> લીક | .,<br>स्व <i>ि</i> अजोति | (तन्दर दि। प<br>विश्वनि ×           | राजीगिकेवरि            |
| 20 T        | ४ अस्तिहेस्स                  |                            |                          | • • •                               | ध∋रमार्ग               |
| ره،<br>دا ۶ | ८ वेदगरसम                     |                            | "                        | वरगसम्मार्श्व                       |                        |
| e. 4        | व्यपुरि                       | ***                        | ,,                       | वमच-                                | 1,                     |
|             | .7.*                          | ,,                         | ,,                       |                                     |                        |

दर ({{1}}) भोरा/हेय दर् त्रायपात्तिहि तत्युप्पसीहि भौयरिय ८२२ . भवा-वाच्छगङ्ग-तागुष्पति **द**श \*\* पाडेवज्ञाति दरइ सभया-,, पद्यागर् उपसमादेद-८२३ ,, 2, 3 तहो उदिण्<del>णान</del> उपसदारेह-पाडेयज्ञाति वच्छागद-CF4 -संसपरज्ञाणे . <? 1 ,, ,, तको मोदिण्णाण पसत्या ,, ,, वत्तवा ,, सेसय जाने **८**२९ ,, पसस्यो सासणसम्मा-C\$8 ,, ٠, बसारि जोग ,, यसयो " बतारि जीन सद्यजीगी चत्तारि जोग सचिजसासणसम्मा-असजमो सम्य जोगो चत्तारि जोग सन्यजीगो असद्यमोसयवि जोगो <sup>४ मतियोंमें छ्टे हुए पाठ</sup> 'n पाकि प्रति *ष होते* ŧ REP 15 षडांतव भ भा क وه भोराडियकायजीगी 448 87 मणुस्त-सम्मामिच्छाद्वीण **37**7 छ मपञ्चीभो, 440 मणुसिणी विदिय-भवागास्यजुक्ता था। ç83 377 रप्येण छ हेरसामा 688 भवागारवञ्जला वा । भा × रेवल्ड्सल धा 480 तेसि चेय पञ्चताणं व्यवसम्मचेन विना v पर्यामित्थिपुरिस-भवागारयञ्जा था। ŧo अवाव पञ्चसकाले मालाची वताची 3 87 मिच्छारद्वील-प्रमहोसा भावेल को ताथ **बाउलेस्सा** Э तसद्यमो तसकार्या सच पाद विवक्तिविवा वि 5

483

५६६

450

ے وا ا

35

٩,

|             |    |        | ****                                      |                                                |
|-------------|----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| \$00        | 6  | य      | प्रदियजादि आदी                            | अपगद्येदो पि अपि                               |
| 7,30        | ·  | अधाव   | तिपिण सण्णाण 🕠                            | चत्तारि व माय,                                 |
| ६३२         | હ  | अथा क  | असग्रमोस∽                                 | णयरि                                           |
| इं ४        | Q  | भ      | क्याडगर्-                                 | चेत्र भगदि,                                    |
| ६५६         | ą  | भ      | <b>ओराहियमिस्स</b> रायजोगि                | तसकाथा,                                        |
| ६६२         | ,  | क      | येउिययगयजोगि-                             | थणागार प्रजुत्ता या ।                          |
| 203         | 7  | अ      | तेसि चेय पज्ञत्ताण                        | अणागास्व <u>ज</u> ुत्ता वा I                   |
| ६८७         | 3  | य      | वेसि चेत्र अपज्ञताण                       | थण।गाह्यजुत्ता या ।                            |
| ६९८         | t. | अधाक   | दो जीवसमामा                               | -समासो वि व्यत्यि                              |
| ७०४         | ۹, | अथाक   |                                           | छ वप जत्तीओ,                                   |
| ७०९         | v  | थ था फ | मणुसगदी                                   | कोधकसाओ,                                       |
| 985         | 8  | था     | कोधकसाय विदिय-                            | व्यवागास्य नुसा वा ।                           |
| ७१२         | ξo | थ      | <b>छोमक्सायस्म</b>                        | वचन्यो                                         |
| ৩१४         | ંશ | असाक   | सागार-                                    | -दुरनुत्ता वा ।                                |
| ७१६         | 8  | य या क |                                           | चत्तारि गदीयो                                  |
| ७१८         | Ę  | थ था क |                                           | चत्तारि गदी <sup>ओ</sup> ,                     |
| ७३६         | 3  | अथाक   |                                           | छ अप जत्तीमी।                                  |
| 480         | ę  | थ था क |                                           | चचारि गदीओ,                                    |
| الادوام     | 8  | अधाक   |                                           | चत्तारि गदीयो,                                 |
| ७६८         | ક  | अ आ क  |                                           | छ अपञ्जतीओ                                     |
| ७६०         | 9  | था     | तेसिं चेय पज्जताण                         | अणागास्य सुत्रा वा ।                           |
| ७ऽ९         | 3  | अ आ    | तेउ∂ स्सा-वप-                             | अणागारवनुता या ।                               |
| 648         | ₹  | व्य    | सागादय-                                   | -दवनुषा या ।                                   |
| ७८४         | ર  | ष      | तेसि धेय पञ्जत्ताण                        | श्रणागादय रुता या ।                            |
| ७८५         | 2  | क्ष आस | तिण्यि णाणाणि                             | असजमी,                                         |
| ८१६         | c  | थ      | येदवसम्माइट्टि-पमस                        | अणागारचनुता या ।                               |
| <b>૮</b> १७ | 3  | क      | घेदकसम्माइट्टि-शप्प-<br>श्रणाद्वारि-शसनद- | श्रणागाह्यजुत्ता या ।<br>श्रणागाह्यजुत्ता या । |
|             |    |        | MANIGHT -101 14                           |                                                |

# ५ विशेष टिप्पण (इम्तर १)

in a

"ण च संतमायमाणमें च वहवेद तमस मागववनाण्यं ए में से स्वाद्ध्य भागत् वत्रवाद्ध्य भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत् भागत

## (प्रस्तव २)

पदार्सि विधि पुध पुध उपस्तरिक्तना प्रत्यना । जयध अ पृ ६३१

४ उदीरणाए येव उदयो उदीरणोदशा लि। जयभ अ वृ ५२६

इत प्रिय अपुतार 'बढ़ी त्यामें ही हानवाश बहुवका वह क्यान्त बहुव हैं' ऐता भये होता है। पान्तु हमने अपे बनने समय बढ़ी त्यान्त कर कर क्यान्त तथा बहुव प्रता अर्थे दिया है। इसका बनक यह है कि आवत गुक्करणक अनित्य समयमें भय महतिकी बहुँतत्या क्युंतिर्गत तथा बहुव क्यूंतियान होती है।

द र 'विषया किया' तो अं ४०६ वास्या वे ४०' अन्य अञ्चल श् गोयमा जो क्यो सम्हे । सहे जानू अभे 'यह दूषा - अस्य अ अन्य समयवा। गोयमा 'लेस्सा दृषिर पक्ता ते अर - जुक्त क्ष्मण्य अ पट्टोवयतम् य। तथ्य वे अते दुष्याक्ष्मणा तथ्य क्षिम स्कूणणामा अप य जे ते पट्टोययसमा ते वे अस्तिमुक्तमसमा। इक्का १० १ १



